# मुँहगोत नैगासी की ख्यात

### द्वितीय खंड

श्रर्थात्

इवाहा, राठे।इ, बुँदेला, जाडेचा (यदुर्वशी), सरवहिया (यादव), भाटी, खेड़ के गोहिल, माला, तँवर, चावड़ा श्रादि राजवंशों का इतिहास श्रनुवादक

रामनारायण दूगड़, उदयपुर

स्वादक महापाध्याय राय बहादुर गैरिश्वांकर हीराचंद ख्रोभा, ख्रजमेर

काशी-नागरीप्रचारिणी सभा की श्रोर से इंडियन प्रेस, जिमिटेड, प्रयाग द्वारा प्रकाशित

सस्करण

संवत् १६६१

Published by
K Mittra,
at The Indian Press, Ltd,
Allahabad

Printed by
A. Bose,
at The Indian Press, Ltd.,
Benares-Branch.

#### माला का परिचय

जोधपुर के स्व० मुंशो देवीप्रसादजी मुंसिक इतिहास श्रीर विशेषत: मुमलिम काल के भारतीय इतिहास के बहुत बडे ज्ञाता श्रीर प्रेमी ये तथा राजकीय सेवा के कामों से वे जितना समय बचाते थे, वह सब वे इतिहास का श्रध्ययन श्रीर खोज करने श्रथवा एतिहासिक श्रथ लिखने में ही लगाते थे। हिंदी में उन्होंने अनेक उपयोगी ऐतिहासिक श्रथ लिखे हैं जिनका हिंदी-संसार ने श्रच्छा श्रादर किया है।

श्रीयुक्त मुंशी देवीप्रसादजी की बहुत दिनों से यह इच्छा थी कि हिंदी में ऐतिहासिक पुस्तकों के प्रकाशन की विशेष रूप से व्यवस्था की जाय, इस कार्य के लिए उन्होंने ता० २१ जून १-६१८ की ३५०० रु० ग्रंकित मूल्य श्रीर १०५०० रु० मूल्य के बंबई बं० लि० कं सात हिस्से सभा को प्रदान किये यं श्रीर त्रादेश किया था कि इनकी ग्राय से उनके नाम से सभा एक ऐतिहासिक पुस्तकमाला प्रकाशित करे। उसी के अनुस्थर सभा यह 'देवीप्रसाद ऐतिहासिक पुस्तकमाला' प्रकाशित कर रही है। पीछे से जब बंबई वक अन्यान्य दोनों प्रेसिडेसी बकों के साथ सम्मिलत होकर इंपीरियल बंक के रूप मे परिशात हो गया तब सभा ने बंबई बक कं ७ हिस्सा कं लाभ कं बदले में इंपीरियल बंक के चैादप्त हिस्से, जिनके मूल्य का एक निश्चित छंश चुकौँ दिया गया है, छौर खरीद लिये छौर अब यह पुस्तकमाला उन्हों हिस्सों से होनेवाली तथा स्वयं अपनी पुस्तकों की बिक्री से होनेवाली आय से चल रही है। मंशी देवीप्रसादजी का वह दानपत्र काशी-नागरीप्रचारिग्री सभा के २६वें वार्षिक विवरण में प्रकाशित हुआ है।

#### भूमिका

राजपूताने का पिछला इतिहास लिखने के लिए गुँहणोत नैयासी की ख्यात एक महत्त्वपूर्ण वस्तु है। इसमे राजपूताना, काठियावाड़, कच्छ, मालवा, बघेलखंड ग्रादि के राजवंशों का वृत्तांत मिलता है। इस ऐतिहासिक ग्रंथ का निर्माण मारवाड़ी भाषा मे ग्राज से लगभग २७५ वर्ष पृर्व हुन्या था। ग्राज जितने साधन प्राप्त है उतने उस समय न होने पर भी नैग्रसी ने जनश्रुति या भाटों ग्रादि की पुस्तकों से जितना भी वृत्तांत मिल सका, संग्रह किया जो उपयोगी है। इसमें इतिहास के ग्रातिरक्त भौगोलिक वृत्तांत भी दिया है, जिससे तत्कालीन परिस्थिति का श्रम्छा ज्ञान हो जाता है।

मुगल बादशाह अकबर के ममय उसके मंत्री अबुलफ़ज़ल हारा 'आईन-अकबरी'' का निर्माण हुआ। उसके पश्चात् देशो राज्यों में भी ख्यातों का लिखा जाना अश्रंभ हुआ। उसी समय नैणसी ने भी अपनी ख्यात को लिखना आरंभ किया। उसने इतिहास-प्रेम के कारण दूर दूर से इतिहास के जानकारों द्वारा अपने संग्रह को बढ़ाना आरंभ कर दिया। उसने इस अमूल्य संग्रह मे सभी आवश्यक बातों का उल्लेख कर राजपूताने के पिछले इतिहास-लंखकों के लिए बहुत कुछ सामग्री तैयार कर दी और जिन बातों में उसकी मतभेद जान पड़ा उन्हें ज्यां का त्यां दे दिया। राजा-महाराजाओं के इतिहास ता कई प्रकार से मिलते हैं पर उनकी छोटी-छोटी शाखाओं, सरदारों आदि के युद्ध में काम आने का दृत्तांत मिलने के साधन कम हैं तो भी किसी धंश में इसकी पूर्ति नैणसी के संग्रह से होती है। मेवाड़ राज्य का बहुत इतिहास 'वीर-

विनोद' लिखते समय महामहोपाध्याय कविराजा श्यामलदास ने कितने ही वृत्त नैण्मी की ख्यात के ग्राधार पर दिये हैं ग्रीर स्वर्गीय मुंशो देवीप्रसाद तो नैण्मी की ख्यात पर इतने त्र्यधिक मुग्ध थे कि उन्होंने उसको राजपूताने का 'श्रवुलफज़ल' मान लिया। तात्पर्य यह है जिस प्रकार मुग़ल-कालीन इतिहास के लिए ''ग्राईन-ग्रकवरी'' उपयोगी वस्तु है, उसी तरह राजपूत जाति का पिछला इतिहास लिखने के लिए नैण्मी का संग्रह उपयोगी है। यद्यपि पहले का जितना वृत्तांत है, वह ग्रधिकांश मे जनश्रुतियों की भित्ति पर खड़ा किया गया है, तथापि सोलहवीं शताब्दी से धठारहवीं शनाब्दी तक के वृत्तांत मे शंकाग्रे। की ग्रधिक गुंजाइश नहीं है।

ऐसे उपयोगी संग्रह का हिंदी अनुवाद प्रकाशित न होना इति-हास-प्रेमियों को प्रखरता था। काशी की नागरी-प्रचारिणी सभा ने उक्त प्रथ को प्रकाशित करने का संकल्प किया, परंतु उसकी भाषा मारवाड़ी होने से सर्व-साधारण को उसके समक्षने मे किठनाइयाँ होती थीं। अतएव सभा ने उसका सरल हिंदी प्रनुवाद करने का कार्य उदयपुर-निवासी बाबू रामनारायण दूगड़ को सींपा। उन्होंने परिश्रमपूर्वक हिंदी भाषा मे अनुवाद कर उसे दे। भागों मे विभक्त किया। प्रथम भाग—जिसमे उदयपुर, हूँगरपुर, बाँमवाड़ा, प्रताप-गढ़, रामपुरा एवं चौहान, सोलंकी, परमार, पङ्किहार (प्रतिहार) आदि राजवंशों की प्रसिद्ध-प्रसिद्ध शाखाओं का वर्शन है—उक्त सभा द्वारा वि० सं० १-६८२ में प्रकाशित हो चुका है।

दूसरा भाग—जिसमें कळवाहा, राठोड़, भाटी, खेड़ के गोहिल<sup>9</sup>, भाला, चावड़ा ग्रादि राजवंशों का वर्धन है—प्रथम भाग

<sup>(</sup>१) खेड के गोहिलों का वृत्तांत मेवाड़ के गुहिल-वंशियों के साथ रहना चाहिए था, परंतु भूल से वैसा नहों सका। श्रतएव उसे दूसरे भाग में रखना पड़ा।

की भाँति इतिहास के लिए बड़ा उपयोगी है। इसमे उपर्शुक्त राज-वरा की विस्तृत वंशावलियां भी दो गई हैं तथा और भी कितनी ही प्रसिद्ध-प्रसिद्ध घटनाग्रें का उल्लेख तुत्रा है। दूगड़जी ने धनुवाद के समय मूल पुस्तक के कुछ अशो का कम पलटा है जिसका कारग यह है कि उसमे एक ही वंश से सबंध रखनवाला सारा वर्धन एक ही स्थल पर नहीं स्राया श्रीर भिन्न-भिन्न स्थानों में लिखा गया है. जिमसे उसको एक ही सूत्र में गूँथना पडा। तेरहवीं शताब्दी के पूर्व का वृत्तांत अपूर्ण थ्रीर कुछ अगुद्ध भी है, इसलिए टिप्पणियाँ लगाकर उसको शुद्ध करने का प्रयत्न किया है जिससे प्रथ की उप-योगिता बढ़ गई है। मूल पुस्तक में वंशाविलयाँ वंश-वृत्तों के रूप मे नहीं. किन्तु ग्रंक संकेत के साथ चलती पक्तियों में दी हैं ग्रीर कही-कही नामों के साथ उनका विशेष परिचय भी दिया है। यह क्रम पाठकवर्ग का रुचिकर न होने से वंशावलियों वंश-वृत्तों के रूप से कर दी गई हैं और उनमें से किसी नाम के सबंध में कुछ श्रिधिक लिखा है तो वह ग्रंक लगांकर नीचे टिप्पणियों में दिया गया है। टिप्पियाँ दे। प्रकार के टाइपों में हैं। मूल प्रंथ की त्रुटियाँ बतलाने या अधिक परिचय देने के लिए जी टिप्पिशियाँ दी गई हैं वे पुस्तक की अपेचा छोटे टाइप मे हैं और वह टाइप मे केवल वे ही टिप्पणियाँ हैं, जो वंशाविलयों के कतिपय नामी का श्रिषक परिचय करानेवाले मूल यंथ का ही श्रंश होने पर भी वंश-वृत्तों के नामीं के साथ नहां भा सकती थीं। वशाविलयाँ भी, जी मूल प्रंथ का श्रंश हैं, नाम अधिक होने से छोटे टाइप में दी गई हैं। टिप्पणियों के इन दे। प्रकार के टाइपें। से विदित हो जायगा कि वंशावलियों के अतिरिक्त जे। टिप्पण छोटे टाइप में हैं वे अनुवादक के हैं। शेष सब मूल के हैं।

यद्यपि इस ग्रंथ का अनुवाद दूगड़जी ने अपने जीते ही कर लिया था, परंतु संपादन का काम मुफ्ते करना पड़ा। मूल ग्रंथ की मारवाड़ी भाषा का अनुवाद मैंने मूल ग्रंथ से मिलाकर ठीक कर दिया है। जहाँ कहीं दूगड़जी की अम हुआ और कीई बात छोड़ ही गई उसे भी यथासाध्य मैंने ठीक कर दिया है। इसके अतिरिक्त वंशवृत्त क्रमपूर्वक कर दिये गये हैं, जिससे पाठकों की सुवीता होगा।

ध्रजमेर से काशी प्रूफ् मेजने धीर वापस ध्राने में समय की ध्रावश्यकता होती है। फिर मेरी वृद्धावस्था, अस्वस्थता एवं समयाभाव से इस दूसरे भाग को प्रकाशित करने में ध्रावश्यकता से ध्रिषक विलंब हुध्रा है, जिसका मुक्तको खेद है। नैयासी का ब्लाक जोधपुर-निवासी श्रीयुत जगदीशिसह गहलोत से प्राप्त हुध्रा है धीर नैयासी का पिछला वश-विवर्ण उसके एक वशधर, जोधपुर-निवासी, मुँहणोत विरधराज वकील से प्राप्त हुआ है, जिसमे से ध्रावश्यक धंश उद्धृत किया है। प्रूफ्-संशोधन एवं मूल प्रंथ से मिलान करने मे मेरे इतिहास विभाग के कर्मचारी पंडित किशनलाल दुवे, पं० चिरजीलाल व्यास तथा पं० नाधूलाल व्यास ने योग दिया है, जिसका उल्लेख करना उचित है।

गैारीशंकर हीराचंद ख्रीभा

## मुँहणोत नैगासी का वंश-परिचय

नैग्रासी ग्रीर उसके वंश का परिचय, जो कुछ पहले ज्ञात हो सका वह, प्रथम भाग के प्रारंभ में दिया गया है, तदनतर जो कुछ ग्रीर मालूम हुन्ना वह नीचे लिखे श्रनुसार है—

मुँहणात गोत्र के महता अपनी वंश-परंपरा राठोड़ राव सीहा से मिलाते हैं। सीहा का पुत्र श्रासथान और उसका पुत्र शृहड़ था, जिसके रायपाल हुआ। रायपाल का दूसरा पुत्र मोहन था, जिसके ज्येष्ठ पुत्र भीम के वंशजों से राठेड़ों की एक शाखा भीहिनया राठेड़ प्रसिद्ध हुई। मोहन ने अपनी वृद्धावस्था में जैन धर्म प्रहण कर लिया था, इसलिए उसके वंशज जैन रहे और श्रोस-वालों में मिल गये।

मोहन का छोटा पुत्र सुमटसेन था, जिसका १ स्वॉ वंशधर जयमल हुआ, जो जोधपुर के राजा सूरिस ह और गजिसंह के समय राज्य के प्रतिष्ठित पदों पर रहा तथा वि० सं० १६ स्द में मारवाड़ राज्य का मंत्री बना। उसके नैशासी, सुंदरदास, आस-करण, नरसिंहदास और जगमाल नामक पाँच पुत्र हुए। नैशासी का जन्म वि० सं० १६६७ में हुआ। बाईम वर्ष की वय होने पर उसने राज्य-सेवा में प्रवेश किया और वि० सं० १६ स्ट में वह मेरों का दमन करने की भेजा गया। वि० सं० १६ स्४ में नैशासी फलोधी का हाकिम हुआ जहाँ उसकी बिल्लोचों से लड़ना पड़ा।

वि० सं० १७०६ में पोकरण का परगना बादशाह शाहजहाँ ने महाराजा जसवंत्रसिंह को प्रदान किया; परंतु उक्त परगने पर जैसल-मेर के भाटियो का श्रिधकार था, इसलिए महाराजा के कर्मचारियों के पहुँचने पर रावल रामचंद्र ने भ्रपना कृब्ज़ा डठाना स्वीकार न किया। इस पर महाराजा ने उसकी दबाने के लिए सेना भेजी, जिसमें नैयासी भी था। अनन्तर भाटियों से लड़ाई कर राठौड़ी ने पोकरण पर अधिकार कर लिया। जैसलमेर के रावल मनोहर-दास के पश्चात सबलसिंह वहाँ का स्वामी होना चाहता था। भ्रस्तु, उसने जैसलमेर पर अधिकार करने का यह उपयुक्त अवसर समभा। तब महाराजा जमवंतिसह ने उसके सहायतार्थ नैयासी की मेजा। इस सेना के पहुँचने पर रावल रामचंद्र वहाँ से भाग गथा और सबलसिंह जैसलमेर का स्वामी बना।

वि० सं० १७१४ में महाराजा जसवतसिंह ने मियाँ फरामत की जगह नैग्रसी की भ्रपना दीवान बनाया, तदनुसार वह वि० सं० १७२३ तक उस पद का कार्य करता रहा। फिर महाराजा ने **उसको तथा उसके छोटे भाई सुंदरदास को क़ैद कर दिया** श्रीर वि० सं० १७२५ में उससे एक लाख रुपये दड लेने की तजवीज कर छोडा, परंत नैग्रासी ने ताबे का पैसा भी दड में देना स्वीकार न किया। निदान जब उन दोनों भाइयों से दंड के रुपये प्राप्त होने की श्राशा न देखी तो वि० सं० १७२६ में महाराजा ने उन दोनें। को फिर बंदो करवा लिया। इस केंद्र की ध्रवस्था मे उन पर दंड के रुपये लेने के लिए कठारता होती थी, परंतु इस कठारता का कुछ भी फल नहीं निकला। उन दिनों महाराजा जसवंतिसंह, प्रसिद्ध वीर छत्रपति महाराजा शिवाजी को दवाने के लिए, बादशाह श्रीरंगज़ेब के प्राज्ञानुसार दिच्या में धीरंगाबाद के घाने पर नियत थे। कठारता का व्यवहार करने पर भी नैयसी थ्रीर उसके भाई से दंड की वसूली का कोई उपाय न सूक्त पड़ा ता महाराजा ने विवश हो उन दोनों को जोधपुर के लिए रवाना किया। मार्ग में उनके साथ-

वालों ने उनके साथ धीर भी अधिक कठोर व्यवहार किया तब उनको जीवन से ग्लानि हो गई थीर फूलमरी नामक शाम मे वि० सं० १७२७ भाद्रपद वदि १३ क्री उन दीनों ने श्रपने-श्रपने पेट मे कटार मार अपनी जीवन-लीखा समाप्त की।

नैगासी और उसका भाई सुन्दरदास दोनों कवि थे। वंदी अवस्था के कष्टों से दुखी होकर उन्होंने परस्पर एक-एक दोहा कहकर अपनी वेदना प्रकट की जो नीचे लिखं अनुसार है-

नैग्रासी—दहाड़ो जितरे देव, दहाड़े विन नहीं देव हैं। सुर नर करता सेव, नेडा न श्रावे नैशासो ॥ इस पर सुंदरदास ने नीचे लिखा उत्तर दिया-नर पै नर ग्रावत नहीं ग्रावत है धन पास। सो दिन केम पिछाणियं कहते सुंदरदास ॥ उपरोक्त दोहों से उनकी तत्कालीन स्थिति एवं उनके विचारो

का पता चलता है।

्रनैग्रसी के तीन पुत्र करमसी. वैरसी श्रीर समरसी हुए । करमसी ने अपने पिता की जीवित धवस्था में मारवाड़ राज्य की कई सेवाएँ कीं श्रीर जब उसके पिता नैएसी की श्रात्मघात से मृत्यु होने का समाचार सुना तो महाराजा जसवंतसिंह ने इन तीनों भाइयों तथा सुंदरदास के पुत्रों को भी छोड़ दिया। इन लोगों ने भी मारवाड़ मे रहना श्रच्छा न समभा जिससे कि नागोर के राव रामसिह (जो महाराजा गजसिंह के पुत्र श्रमरसिंह का बेटा था) की पास चले गये, परंतु थोड़े ही दिनों में वि० सं० १६३२ के मासपास शोलापुर में रामसिंह की ग्रकस्मात् ही मृत्यु हो गई। धनकी सेवकों भादि को करमसी द्वारा विष देने का भूठा संदेह होने पर **पन्होंने करमसी को जीवित ही दोवार में जुनवा दिया धीर उसके**  पुत्र भ्रादि को रामसिह के पुत्र इन्द्रसिह ने मरवा डाला। उस समय करमसी के पुत्र सामंतसिह धीर संत्रामसिह भागकर ऋष्णगढ़ भीर वहाँ से बीकानेर जा रहे।

महाराजा जसवंतिसह के पुत्र श्रजीतिसिह ने जब मारवाड़ राज्य पर श्रपना श्रधिकार स्थिर कर लिया ते। उसने सामन्तिसिह व संप्रामिसिह को पुन: मारवाड़ में बुलाकर धैर्य दिया श्रीर राज्य-सेवा में दाखिल किया। फिर महाराजा श्रभयिसिह ने जागीर श्रादि जीविका, जे। जब्त हो गई थो, लीटा दी। संप्रामिसिह का पुत्र भगवंतिसह श्रीर पीत्र सूरतराम हुआ।

महाराजा विजयसिंह के राज्य-काल में सूरतराम ने मारवाड़ राज्य की अच्छो सेवा की, जिसपर महाराजा ने वि० सं० १८२० में उसे अपना मुख्य मंत्रों (दीवान) बनाकर उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाने के अतिरिक्त यथेष्ट आय की जागीर प्रदान की। वि० २०१८३० में वह उक्त महाराजा का मुसाहब नियत हुआ और जागीर तथा प्रतिष्ठा-वृद्धि होकर उसको शव की उपाधि मिली। उसके पाँच पुत्र—सवाईराम, ज्ञानमल, सवाईकरण, शुभकरण और फतह-करण—थे।

ज्ञानमल ने महाराजा विजयसिंह, भीमसिंह श्रीर मानसिंह के समय राज्य के उच्च पदे! पर काम किया। वह महाराजा मान-सिंह का बड़ा विश्वासपात्र सेवक था। जब महाराजा मानसिंह वि० सं० १८६० में मारवाड़ की गद्दी पर बैठा ते। उसने गद्दी पाते ही ज्ञानमल को श्रपना दीवान बनाया श्रीर जागीर देकर सम्मानित किया। यद्यपि मानसिंह श्रस्थिर-चित्त था श्रीर उसके समय में मारवाड़ में मंत्री-वर्ग की बड़ी दुर्दशा हुई, परंतु झानमल की प्रतिष्ठा में कोई श्रंतर नहीं श्राया। इसका कारण यही है कि वह श्रपने

कार्य के द्यतिरिक्त राजकीय प्रपंचों से सदा दूर रहता था। ज्ञानमल की वि० सं० १८७७ में मृत्यु हुई। उसका पुत्र नवलमल पिता की जीवित अवस्था में ही वि० सं० १८७६ में गुजर गया था, इमलिए रामदास (नवलमल का पुत्रे) ज्ञानमल का उत्तराधिकारी हुआ। वि० सं० १८६१ में महाराजा मानसिंह ने सिराही के राव वैरिशाल पर सेना भेजी उसके साथ नवलमल भी था।

जोधपुर, कृष्णगढ़ एव मालवे के मुल्याण में अब भो नैसिसी कें वंश्रजों का निवास बतलाया जाता है श्रीर जोधपुर में तो उन लोगों के जागीरें भी हैं। उनमें से कतिपय राज्य-सेवा भी करते हैं।

गौरीशंकर हीराचंद ख्राेका

## सृचीपत्र

### पहला प्रकरण

| विषय                                    |          | ās   |
|-----------------------------------------|----------|------|
| श्राँबेर का कछवाहा वंश                  | •        | १-४६ |
| कञ्जवाही की वंशावली—भाट राजपाण की वि    | तखाई हुई | 8    |
| दूसरी वंशावली                           | •••      | ३    |
| तीसरी वशावली, प्रारंभ से राजा राजदेव तक |          | 8    |
| राजा कल्याण से पृथ्वीराज तक             |          | ¥    |
| राजा भारमल के बेटे                      |          | १०   |
| बण्वीरात कळवाहा                         |          | 90   |
| पृथ्वीराज के भाई कुंभा का∕वंश…          |          | ११   |
| पृथ्वीराज का वंश                        |          | ११   |
| राजा भारमल पृथ्वीराजेात का वंश          |          | १३   |
| राजा पृथ्वीराज के पुत्र बल्लभद्र का दंश |          | १स   |
| गोपालदास पृथ्वीराजीत का वंश             | •        | १स   |
| सुरताण पृथ्वीराजीत का वंश .             |          | २०   |
| पंचायण पृथ्वीराजीत का वंश .             | ·        | २१   |
| राजा पृथ्वीराज के पुत्र जगमाल का वंश    | • • •    | २३   |
| खंगार का वश                             |          | २३   |
| चतुर्भुज पृथ्वीराजाेत का वंश            |          | २५   |
| कल्याग्रदास. पृथ्वीराजीत का वंश         | 41       | २६   |
| रूपसी ( बैरागी ) पृथ्वीराजेत का वंश     | ***      | २६   |

| विषय                   |                    |     | वृष्ठ |
|------------------------|--------------------|-----|-------|
| पाँच                   | वाँ प्रकरण         |     |       |
| गोगादेव बीरमदेवेात     | •••                | •   | સ્દ   |
| राव रग्रमल             | •••                | ••• | १०२   |
| राव नरबद सत्तावत       |                    |     | १२०   |
| ন্ত                    | ठा मकरण            |     |       |
| नरबद सत्तावत व सुपिया  | रदे की बात         |     | १२२   |
| सात                    | वाँ प्रकरण         |     |       |
| राव जोधा               | •••                | ••• | १२८   |
| राव दूदा जोधावत        | ••                 | ••• | १३१   |
| सीहा सिधल              | •••                | ••  | १३३   |
| <b>ग्रा</b> ट          | वाँ प्रकरण         |     |       |
| सृजावत थ्रीर राव ग     | ।।गा तथा बीरमदेव   | ••• | १३७   |
| नः                     | <b>गाँ प्रकर</b> ण |     |       |
| हरदास उहह की बात       | •••                | ••• | १४-   |
| दस                     | वाँ प्रकरण         |     |       |
| र्राव माखदेव           | •••                | ••  | १४५   |
| ग्यार                  | हवाँ प्रकरण        |     |       |
| पाबू राठौड़ की बात     | ••                 | ••  | १६७   |
| बार                    | हवाँ प्रकरण        | •   |       |
| संगमराव राठै।ङ्        | •••                | ••• | १⊏२   |
| तेरह                   | वाँ प्रकरण         |     |       |
| खेतसी श्ररड़कमलोत धै   | ार भटनेर की बात    | ••• | १-६२  |
| चैाद                   | हवाँ प्रकरण        |     |       |
| जोधपुर के राजाग्रों की | •                  |     | १-६५  |

| ′विषय                               | gg                              | ļ |
|-------------------------------------|---------------------------------|---|
| जोधपुर के सरदारों की पीढ़ियाँ       | १-ह७                            | ) |
| राज्य बीकानेर के नरेशी की वंशावली ई | गैर वृत्तान्त १ <del>-६</del> ⊂ | ; |
| किशनगढ़ के राजाग्री की वंशावली      | २०६                             |   |
| पंद्रहवाँ प्रकरण                    |                                 |   |
| बुंदेखों की ख्यात (वार्ता)          | २१०                             | > |
| बुंदेलो की पोढियाँ                  | २१३                             | ŧ |
| राजा वीरसिंहदेव बुंदेला             | २१६                             | } |
| सेालहवाँ प्रकरण                     |                                 |   |
| नाड़ेचों ( यदुवंशियों ) का द्वतांत  | २१५-२२८                         |   |
| जाड़ेचें की पीढ़ियाँ                | २१५                             | Ļ |
| भुज के स्वामी रायध्या की बात        | २१५                             | Ļ |
| कच्छ काराजाभीम                      | २१२                             | Ş |
| भीम से खंगार दूसरे तक की वंशावली    | २१२                             | Ş |
| कुँवर जेहा ( जैसा ) भारावत का गीत   | २१५                             | Ē |
| लाखाकी बात                          | २२                              | > |
| रावल जाम का नया नगर वसाना           | ∴. <b>२२</b> १                  | 3 |
| जेठवें का पोरबंदर मे राज्य जमाना    | २२६                             | 3 |
| रावत जाम श्रीर खंगार का युद्ध       | २२१                             | Ļ |
| जामनगर की वंशावली                   | २२०                             | ~ |
| सवहवाँ प्रकरण                       |                                 |   |
| जाड़ेचा फूल धवलोत को बात            | ,                               | E |
| श्रठारहवाँ प्रकरण                   | ī                               |   |
| जाम जनड का बात                      | २३,                             | £ |

| विषय                       |                   |        | पृष्ठ        |
|----------------------------|-------------------|--------|--------------|
| उन्नीसव                    | ाँ प्रकरण         |        |              |
| स्ररविद्या यादव            | •••               |        | २४⊏          |
| सरवहिया जैसा को बात        | •                 |        | २५१          |
| बीसवाँ                     | प्रकरण            |        |              |
| भाटी                       | ••                | २५१    | -२७४         |
| विद्रसदास की लिखाई हुई जै  | सलमेर की हकीक     | त      | २५६          |
| मुंहता लक्खा का लिखाया ह   | _                 |        | २५⊏          |
| रतनू गोकुल की लिखाई हुई    | -                 |        | રપ્રસ        |
| भाटियों की दूसरी वंशावली   | ••                |        | २६१          |
| मंगलराव को पुत्र नरसिह, व  | तेहर, तणुं श्रीर  | विजय   |              |
| चूड़ाले का वर्णन           | •••               | •••    | २६२          |
| विजयराव को पुत्र देवराज का | वर्णन             | ***    | २६३          |
|                            | व <b>ँ</b> प्रकरण |        |              |
| भाटियों की शाखाएँ          |                   | ૨૭૯    | <b>१-२८७</b> |
| रावल बछू (बछराज ) धीर      | लांजा विजयराज     | •••    | २७५          |
| रावल भोजदेव                | •••               | •••    | २७७          |
| रावल जेसल                  | •••               | ••     | २७५          |
| रावल शालिवाहन              | •••               |        | २७-          |
| रावल वैजल धीर कालकर्ण      | (केलण)            | ••     | २⊏२          |
| रावल कालकर्य के पुत्र पालग |                   | ना वंश | र⊊र          |
| रावत चाचगदे धीर कर्ग       | •••               | • •    | २⊏३          |
| रावल लखगसेन ( लच्मगसे      | न )               | •••    | र⊏४          |
| रावल पुण्यपाल              |                   |        | र⊏ध          |

| विषय                                      |                | पृष्ठ |
|-------------------------------------------|----------------|-------|
| बाई सवाँ प्रकरण                           |                |       |
| जेसलमेर के गढ़ का घेरा ग्रीर रात्रत जै    | तिसी           | रदद   |
| रावल मूलराक                               |                | ર-દપ  |
| तेईसवाँ प्रकरण                            |                |       |
| रावत्न दूदा श्रीर बादशाही सेना का युद्    | ž              | २-€⊏  |
| ्रावल दूदा का परिवार                      | •••            | ३०७   |
| चौबीसवाँ प्रकरण                           | ı              |       |
| रावल घड़सी                                | 1 • •          | ३०-६  |
| रावल केहरका वंश और उसके बड़े पुत्र        | न कोलग्राको रा | ज्य   |
| के इक से वंचित करना                       | ••             | ३२०   |
| रावल लच्मण                                | * * *          | ३२२   |
| रावल वैरसी                                |                | ३२३   |
| रावल वैरसी के पुत्र ऊगाका वंश             | •••            | ३२३   |
| रावल वैरसी के पुत्र मेला का वंश           | • • •          | ३२४   |
| रावल वैरसी के पुत्र बणवीर का वंश          | •••            | ३२५   |
| रावल चाचा                                 | •              | ३२५   |
| रावल देवीदास                              | ***            | ३२६   |
| रावल जैतसी                                | ***            | ३२७   |
| रावल जैतसी का वंश                         | * •            | ३२€   |
| रावल जैतसी के पुत्र रावल लूणकर्ण का व     | iश             | ३३२   |
| रावल मालदेव का वंश                        | •••            | २३५   |
| रावल मालदेव के पुत्र सहसमल का वंश         | • • •          | ३३८   |
| रावल मालदेव के पुत्र खेतसिष्ठ के बेटे पंर |                | ३३⋲   |
| रावल मालदेव के पुत्र खेतसी का परिवार      | •••            | ३४०   |
|                                           |                |       |

| विषय                     |                   |                  | वृष्ठ |
|--------------------------|-------------------|------------------|-------|
| पच्ची                    | सवाँ प्रकरण       |                  |       |
| रावल हरराज .             | • • •             | •••              | ३४१   |
| रावता भीम                | •••               | • • •            | ३४२   |
| रावल कल्याण              | •••               | •••              | ३४६   |
| रावल मनोद्वरदास          | •••               | • • •            | ३४६   |
| रावल रामचंद्र            | •••               | • •              | ३४७   |
| रावल सबलसिंह             |                   | * * *            | ३५०   |
| रावल जसवंतिसंह           | •••               |                  | ३५१   |
| रावत ग्रखैसिंइ           | • • •             | • • •            | ३५२   |
| केल्ग्णोत भाटी           |                   |                  | ३५२   |
| रावल सक्तमराव को पुत्र   | सांगाको बेटेर     | ाजपाल का व       | ांश   |
| श्रीर राजपाल के बेटे     | बुध का खरड़ में   | माकर रहन         | ा ३५२ |
| खरड़ का वर्धन            | •••               | •••              | ३४३   |
| राव केलग धीर विकुंपुर    | का वर्षीन         | •••              | ३५४   |
| केलगा का पूँगल पर अधि    | कार               | •••              | ३५⊏   |
| देरावर पर केलग्र का द्या | धिकार             |                  | ३५६   |
| राव केलग के पुत्र        | • • •             | • • •            | ३६०   |
| राव चाचा का पूँगल का     | स्वामी होना       | •••              | ३६०   |
| राव वैरसल भ्रीर उसके     | पुत्र             |                  | ३६०   |
| राव केलग के दूसरे पुत्र  | रिग्रमल के ग्रिधि | कार मे विक्कंपुर | ξ     |
| रहना ग्रीर उसका वैर      | सत के पुत्र शेख   | ा के बेटे द्वारा |       |
| छोना जाना                | •••               | • • 1            | ३६१   |
| राव शेखा का पुत्र हरा    | धौर उसका बेटा     | बरसिं ह, राव     | ₹     |
| दुर्जनसाल ध्रीर डूंगर    | सी                | •••              | ३६२   |

| विषय                     |                     |                       | वृष्ट      |
|--------------------------|---------------------|-----------------------|------------|
| राव उदयसिंह              | 0 • •               | •••                   | ३६२        |
| राव सूरसिंह              | • • (               | •••                   | ३६३        |
| राव केलग का वंश          | • • •               | •                     | ३६५        |
| वैरसल चाचावत का वंश      | r                   | • • •                 | ३६⊏        |
| राव शेखा वैरसत्तोत का    | वंश                 | •••                   | ३६⊏        |
| राय शोखा को बेटे खोंबा   | के पौत्र ठाकुरसी    | धनराजात क             | τ          |
| वंश                      | • • 4               | • • •                 | ३७१        |
| रायमल, लच्मीदास ग्रीव    | र डूंगरसो धनराज     | ोतकावंश               | ३७१        |
| सीहा धनराजोत का वंश      | • • •               | •••                   | ३७२        |
| शेखाको पुत्र बाघाका व    | शि                  | •••                   | ३७२        |
| राव बरसिंह का वंश        | •••                 | •••                   | ३७४        |
| राव डूंगरसी का वंश       | ••                  | • • •                 | ३७६        |
| पूँगल का स्वामी राव जैस  | रा बरसिंहोत         | • • •                 | ३७८        |
| राव जैसा का वंश          | • •                 | •                     | ३७६        |
| रावल कोहर दूसरं के पुत्र | किलकर्य के बेटे     | जैसा से भाटिर         | रों        |
| की जैसा शाखा का है       |                     | •••                   | ३८०        |
| रावल देवराज के पुत्र हम  | भीर से भाटियों रं   | ों हम्मीर शा <b>ख</b> | π          |
| का होना                  | •••                 | * # *                 | ર⊏१        |
| हम्मीर के छठे वंशघर रा   |                     | •••                   | ३⊏२        |
| रायपाल के वेटे राखा, ग्र | खैराज धीर जैसा      | का वंश                | ३⊏३        |
| <b>छ</b> ब्बी            | सवाँ प्रकरण         |                       | •          |
| रावल केइर के पुत्र कलि   | कर्या के बेटे जैसा  | का वंश                | ३⊏€        |
| जैसा के पैात्र नींबा के  | बेटे पत्ता, रिग्रमत | त्र, गांगा धी।        | ₹          |
| किसना का वंश             | •••                 |                       | રેન્દ્રપ્ર |

| विषय                                              |           | वृष्ट      |
|---------------------------------------------------|-----------|------------|
| जैसा के बेटे ग्रानंददास के पुत्र दूदा श्रीर पर्वत | कावंश     | ३स्प्      |
| म्रानंददास के पुत्र पीषा का वंश                   | ••        | ३-६६       |
| जैसा के बेटे जोधा का वंश                          | ••        | ३स्ट       |
| जीधा के पौचवें वंशधर देवीदास का वंश               | ••        | 800        |
| जोघा के बेटे रामा के दूसरे पुत्र वीरम का वंश      | ••        | ४०२        |
| रामा के बेटे राग्या का वंश                        | • • •     | ४०६        |
| रामा के बेटे ऊदा का वश                            |           | ४०८        |
| जोाघा के बेटे नारायग्रदास, दुर्जन ग्रीर ग्रासा क  | ा वंश ४०  | स-१०       |
| जोघा के बेटे भीजा धीर पंचायस का वंश               | •••       | ४१२        |
| जो। घा के बेटे माला का वंश                        | •••       | ४१२        |
| जैसा के पुत्र भैरवदास का वंश                      | •••       | ४१२        |
| भैरवदास के पुत्र अचला का वंश                      | • • •     | 818        |
| भ्रचलाके पुत्र रायमल धीर मेलाका वंश               | •••       | ४२०        |
| मेला के पुत्र गोपालदास की पीढ़ियाँ                | •••       | ४२१        |
| <b>प्रचला के बेटे करमसी का परिवार</b>             | • •       | ४२१        |
| ग्रचला के बेटे जैतसी के पुत्र रतनसी का वंश        | •••       | ४२१        |
| भैरवदास के पुत्र बरजांग का वश                     | •••       | ४२५        |
| भैरवदास के पुत्र देदा का वंश                      | •••       | ४२६        |
| जैसाके पुत्र वर्णवीर का वंश                       |           | ४२०        |
| रावल लह्मग्रसिंह (लखग्रसेन) के पुत्र रूपसी        | से भाटिये | i <b>†</b> |
| की रूपसिंद्दोत शाखा का होना                       | •••       | ४३१        |
| रूपसी के बेटे नाथू का परिवार .                    |           | ४३१        |
| नाथू के बेटे रामा का परिवार                       | ***       | ४३ः        |
| रूपसी के पुत्र पत्ता का वंश                       | • • •     | ४३४        |

| विषय                                     |          | āā              |
|------------------------------------------|----------|-----------------|
| पूंगल की पीढ़ियाँ                        | • • •    | 83E             |
| विक्कंपुर की पीढ़ियाँ                    | * * *    | ४३६             |
| वैरसत्तपुर की पोँढ़ियाँ                  | •••      | ४३६             |
| खारवारे के भाटी                          | • • •    | ४३७             |
| जेसलमेर के स्वामियों के संबंध की फुटकर ब | गवें     | ४३७             |
| भाषांतरकार की दी हुई जेसल्लमेर के        | राजाश्रो | की              |
| वंशावली                                  | •••      | ४३ <del>८</del> |
| भाषांतरकार का मत                         | •••      | ४४३             |
| स्रदारीं की पीढ़ियाँ                     | •••      | ४५१             |
| खेड़ को गोहिल                            | • • •    | 84.क            |
| भाला मकवाणा                              | • • •    | <i>४६</i> ०     |
| मेवाड़ के भाला                           | •••      | <b>४</b> ७१     |
| भालाराजा (राजधर) का वश                   | •••      | ४७२             |
| तँवरों से ग्वालियर का गढ़ छूटना          | • • •    | ४७६             |
| श्रयहिलवाड़ा पट्टन के चावड़ी का वर्णन    | • • •    | 8 <i>०</i> ६    |
| चावड़ीं से सोलंकियों का गुजरात लेना      | •••      | ४७८             |
| किले बनने धौर उनके विजय होने के संवत्    | * •      | 840             |
| छत्तीस राजकुर्बो के स्थान                | ••       | ४८१             |
| गढ़ फ़तह होने का वर्धन                   | ***      | ४८२             |
| दिल्लो के हिंदू राजाश्रों की नामावसी     | • • •    | ጸ⊏ጻ             |
| दिल्लो के मुसल्लमान बादशाह               | •••      | 840             |
| दिचिया का मलिक धंवर                      | •••      | ጸኆቜ             |
| <b>ब</b> ब्दानुक्रमण़िका                 | १-       | -१७१            |



मुँहणोत नेणसी

## मुँहगोत नैगासी की ख्यात

## द्वितीय खंड

#### पहला प्रकरण

#### आंबेर का कछवाहा वंश

चवदह चाल ढूंढाड़ कही जाती है जिसमे १४४० गॉवों की संख्या है अर्थात् ३६० ग्रॉबेर, ३६० ग्रमृतसर (सॉमर),३६० चाटसु, १५० चौसा, ५० मोजाबाद नीवांई लवाइग्र, श्रादि।

कछवाहों की पीढ़ियाँ उदैही के भाट राजपाग की लिखाई हुई—

| <b>ग्रादिना</b> राय <b>ण</b> | <b>ग्र</b> नैना | कुम्भ            |
|------------------------------|-----------------|------------------|
| कमल                          | पृथु            | सांसतुव          |
| त्रह्या                      | वैग्रराजा       | <b>त्रकृतासु</b> |
| मरीच                         | चंद्र           | प्रसेनजित        |
| कश्यप                        | जोवनार्थः       | जोवनार्थ ( दू० ) |
| सूर्य                        | सुर्वासु        | मांधाता          |
| मनु                          | बृहद्रथ         | परुपत            |
| इस्वाकु                      | धुंधमार         | ब्रहसत           |
| संस्याद ( शशाद्र )           | इंद्रस्रवा      | सुधानैव          |
| <b>कांकुत्स्थ</b>            | हरजस            | नृधानव           |

| २ | मुँहगोत | नैग्रसी | की | ख्यात |  |
|---|---------|---------|----|-------|--|
|---|---------|---------|----|-------|--|

इवार

वीवर

त्रियारोन

त्रिसाख

वस्रधाम

सुँगराय

| ।त्रसाख           | पापर            | 2           |
|-------------------|-----------------|-------------|
| हरिचंद            | विश्वसेन        | वद्रीय      |
| रोहितास           | खट्वाग          | हिरण्यनाभ   |
| हरित              | दीर्घबाहु       | घ्रुवसंध    |
| चाच               | रघु             | सुदर्शन     |
| विजयराय           | प्रशुश्रवा      | ग्रग्निवर्ग |
| रूग्कराय          | ग्रज            | सिद्धगराय   |
| विक्रसाज          | दशरथ            | सुरतराज     |
| सुबाहु            | रामचंद्र        | ग्रमर्षण    |
| सगर               | कुश             | सहसमान      |
| ग्रसमंज           | ग्रतर्थ         | विश्व       |
| ग्रंशुमान         | निषगराय         | बृह्द्रथ    |
| दिलीप             | बाल             | उरुक्रिय    |
| भागीरथ            | बलनाभ           | बळबधराय     |
| नाभाग             | पाण्डवरिष       | प्रतिबिम्ब  |
| ग्रम्बरीष         | प्रसेनधन्वा     | भान         |
| संघदीप            | देवानीक         | सहदेव       |
| <b>ग्र</b> मितासु | ग्रहिनाग        | ब्रहदा      |
| पाग्रराज          | सुधन्वा         | भूभान       |
| सुदर्थराज         | सलराज           | प्रताक      |
| ग्रंगराज          | धर्माद          | प्रतकप्रवेश |
| ग्रस्मक           | ग्रानंदराय      | मानदेव      |
| पह्यक             | पारियात्रराय    | छत्रयज      |
| दसरथ 🔨            | ं <b>वालर</b> थ | श्रतिरिष    |
|                   |                 |             |
|                   |                 |             |

| रूपभीच                                                            | पद्मपाल     | सोढ़िसह               |  |  |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|--|--|
| <b>ग्रामंत्र</b>                                                  | सूरपाल      | दृत्तहदेव             |  |  |
| <b>गैहद्रभा</b> ज                                                 | ,महीपाल     | (भागोजतॅवरन्रॅ        |  |  |
| वरहो                                                              | त्रमीपाल    | ग्वालेरदियो)          |  |  |
| कृतांगरा <b>ज</b>                                                 | नीतपाल      | हग्रुमान              |  |  |
| राग्यकराय                                                         | श्रीपाल कार | कलदेव (भ्रॉबेर बसाया) |  |  |
| सुजसराय                                                           | ग्रनंतपाल   | नरदेव                 |  |  |
| चतुरंग                                                            | धनकपाल      | जान्हड़दंव            |  |  |
| समपु                                                              | क्रमपाल     | पञ्जून ( सामंत )      |  |  |
| सुघोन                                                             | शिशुपाल     | मलयसी                 |  |  |
| लालरंग                                                            | वलिपाल      | बीजल                  |  |  |
| प्रसेनजित                                                         | सूरपाल      | राजदेव                |  |  |
| <b>ज्ञुद्रकरा</b> य                                               | नरपाल       | कल्याग्               |  |  |
| सोमेश                                                             | गंधपाल      | राजकुल                |  |  |
| नल (नरवर गढ़ कराया                                                | ) हरपाल     | जवगासी                |  |  |
| ढोला                                                              | राजपाल      | <b>उदयकर्ण</b>        |  |  |
| ल <del>द</del> ्मग्र                                              | भीमपाल      | नरसिह                 |  |  |
| वज्रहामा                                                          | सूर्यपाल    | वग्रवीर               |  |  |
| (ग्वालियर गढ़ कराया)                                              | ) इन्द्रपाल | नुद्धरण               |  |  |
|                                                                   | वस्तुपाल    | चन्द्र सेन            |  |  |
| मंगलराय                                                           | मुक्तपाल    | प्रथीराज              |  |  |
| क्रितराय                                                          | रेवकाहीन    | ( बालवाई              |  |  |
| मूलदेव                                                            | ईससिन्ह     | बीकानेरी का बेटा )    |  |  |
| ( दूसरी वंशावली )—कछवाहा सूर्यवंशी आदि, अनादि, चंद्र,             |             |                       |  |  |
| कमल, ब्रह्मा, मरीच, कश्यप, काश्यप, सूर्यः रघु से रघुवंशी कह्नाये। |             |                       |  |  |

रघोष, धर्मोष, त्रसिंघ, हरिचंद, रोहितास, राजा शिवराज, संतोप, खदंत, कल्मष, धुंधमार चक्कवै (चक्रवर्ती), सगर, ग्रसमंज, भगीरथ, कउ-कुस्त (ककुत्स्य) दिलीप दिल्ली प्रसाई, शिवधन, कैवांध, अज अजोप्या बसाई, अजयपाल चक्कवे, दशरथ, रामचंद्र, कुश से कळवाहा हुए, वुधसेन, चंद्रसेन चाटसू बसाई, आठठ, स्वर, वीरचरित, अजयबांध, उभमंन, सुरसेन, हरनाभ, हरजस, दृढ़हास, प्रसेनजित, सुसिद्ध, अमरतेज, हीईबाहु, विवस्वान, विवस्वत, करुक, रजमाई, गीतम, नलराजा नरवर बसाई, ढोला, लच्मण, वज्रदीप (वज्रदामा) मांगल मांगलोद बसाया, सुमित्र, सुधिब्रह्म, राजा कुहनी, देवानी, राजाउमें, सोढ़, दूलराज, काकिल, राजा हाणु आवेर, जोजङ, राब पञ्जून।

(तीसरी वंशावली)—राजा हरिचंद त्रिशंकु का, राणी तारादे कुँवर रोहितास, रोहितास गढ़ बसाया। श्रीरामचंद्र राजा दशरथ के, उनके लव ध्रीर कुश हुए। लव ने लाहेर बसाया ग्रीर कुश के (वंशज) कछवाहे हुए। राजा ढोला नल राजा का जिसने ग्वालियर बसाया श्रीर गढ़ पर गोलीराव तालाब बनाया। ढोला की एक स्त्री मारवणी वैण राजा की बेटी, श्रीर दूसरी स्त्री पंवार भोज (धारा नगरी का) की कन्या थी। राजा सुमित्रमंगल का जिसने ग्वालियर पर राज किया ग्वालियर का गढ़ बनवाया श्रीर गढ़ पर गालीराव तालाब कराया । राजा सोढ़ उसे (ईस) राजा का, नरबर छोडकर दुढाड़ में श्राया। राजा काकिल व उसका पुत्र हण्ह्र त (हनुमंत) श्रोबेर श्राया; श्रलधरी जिसकी संतान में कछवाहा है। राजण के राज- खोत; देलण जिसके लाहरका। राजामलयसी, राणी मेल्हणदेवी

<sup>:</sup> स्वालियर यागोपिगिरि ढोलाराय या दुलेराय के पहले बसा था, यह प्राचीन लेखें से सिद्ध है।

<sup>†</sup> यह ऊपर के लेख से विरुद्ध है।

खीचण त्रानलखीची की बंटी जो अपने पीहर से खांथड़िये पुरेहित गुरु की लाई। पहले पुरोहित गांगावत थे सी उनकी अलग किये। मलयसी के ४ पुत्र— १ बीजल दे आंबेरपाटवी, २ बालोजी जिसने चेत्रपाल (भैरव) की जीतकर सात तवे कोड़े, ३ जैतल जिसने अपने शरीर से मांस काट अपने स्वामी के शरीर पर बैठी हुई गिद्धन की फैककर उड़ाई; ४ भीम और लाखण्सी का पिता पञ्जवन जिसके (वंशज) प्रधान के कछवाह कहलाते हैं। पञ्जून राजा पृथ्वीराजा चौहाण का सामन्त था। राजदेव बीजलदेव का ऑबेर का राजा, इसके पुत्र-राजा कल्याण ऑबेर ठाकुर, भीजराज और दल्ला जिनके वंशज लवाणागढ़ को कछवाहा (इसकी सन्तान मे से) कोशोदास राजा जयसिह के पास है। सोमेश्वर के वंशज राणावत और सीहा के सीहाणी कछवाहा है।

राजा कील्ह्य या कल्यायदेव । पुत्र—कुंतल आंबेरपाट, रावत अखेराज जिसकी संतान धीरा के वंशज धीरावत कछवाहा । धीरा का पुत्र नापा, नापा का खान, खान का चांदा, चांदा का ऊदा, ऊदा का रामदास दर्जारी । यह रामदास पहले सलहदी के नौकर था फिर बादशाह अकबर की उस पर बहुत छुपा हुई और अर्ज पहुँचानेवाल के पद पर नियत किया गया । वह बड़ा हातार था । बादशाह की मृत्यु के पीछे जहाँगीर ने उसकी बंगस के थाने पर भेज हिया और वहीं मरा । जहाँगीर उससे प्रसन्न न रहा । जब अकबर ने गुजरात फतह की उम वक्त रामदास सांगानेर का कोतवाल था, वहाँ से त्वरा के साथ बादशाह के पास पहुँचा और अच्छी चाकरी बजाई, वहीं उसका मुजरा हुआ। रामदास के पुत्र—दिनमणिदास, सुंदरदास, दलपत, और नारायण।

राव कील्ह्या के एक पुत्र रावल जरसी ( जसराज ? ) के वंशज जसके कळवाहे जो पूर्व में हैं। राजदेव के दूसरे पुत्र मोजराज के

वंश में लवाण गढ़ के कछवाहे हैं—केशोदास, राजा जयसिह का चाकर। (वंशावली नं० ३ में लवाणागढ़ के कछवाहे। को भोजराज व उसके भाई दल्ला के दंशज कहे हैं)।

राव काकल के पुत्र—राजा हुएं आवेर पाट, अलोधरो (नाम शुद्ध नहीं है ) के वंशज में छ के व कुं छल के कछवाहे कहलाते जिनका चीधड़ मनोहरपुर में जागीर है । में छ व कुं छल की जागीर में अमृत-सर में १२ गाँव वारह लाख दाम की आय के थे । अब वे गाव बैराट के ताल्लुक लगाए गए है । काकल के एक पुत्र रालमा के वंशज रालमात कछवाहा मनोहरपुर चीधड़ में चाकर हैं। एक पुत्र देलमा की सतान लहरका कछवाहा जो गंगा जमुना के बीच अंतर्वेद में है । सालेर मालेर के बीस गाँवों में कछवाहं भूमियों के ४०० सवार है जो बहुत समय बीता वहाँ जा बसे।

राव मलैसी ( इसकी पहली व शावली मे राव हणुं का; श्रीर दूसरी जगह राव पञ्जून का उत्तराधिकारी कहा है ) के पुत्र वाला ने बादशाह श्रलाउद्दीन (खिलजी ?) के सामने सात तवं (तीर से ) बेधे थे। उसका विवाह मीहिल राजपूतों मे हुआ था जिनमे यह रीति चली श्राती थी कि नववधू प्रथम रात्रि की चेद्रपाल ( भैरव देवता ) के पास जावे। वाला ने चेत्रपाल से युद्ध किया श्रीर उसे मारकर भगा दिया। गलैसी के एक दूसरे पुत्र जैतल ने युद्ध मे घायल पड़ं हुए देखा कि गिद्ध उसके स्वामी के शरीर पर बैठा है, तब उसने अपना मांस काट काटकर बोटिया फेकी श्रीर गिद्ध की स्वामी के शरीर पर से उड़ाया। मलैसी के ३२ पुत्र हुए थे।

राव पञ्जून के पुत्र भीमड़ व लाखग जिनके दंशज प्रधान के कछवाहें कहलाते हैं। राजा कुंतल के पुत्र भड़सी के भाखरोत व कीतावत कछवाहे। भड़मीपोते बेखीदाम का पुत्र साहबखान अच्छा राजपूत हुआ। पहले तो स्रासिफखाँ के पास था, फिर बादशाही चाकरी की। साहिब का बेटा किशनसिंह राजा अनिरुद्ध गांड के पास नांकर था। कुंतल के एक पुत्र आल्ह्यसी के वंशज जोगी कछवाहे जो पहले जोवनेर के ठाकुर थे, अब तो आंबेर वनराये चाकरी करते हैं। रामदास बयाबीर का राजा जयसिंह के पास श्रीर थानसिंह खांडराव का भी वहीं ने कर है। कुंतल के एक पुत्र हमीर के हमीरपोते कहलाते हैं (दूनी के गीगावत) इनके बहुत डील हैं जो आंबेर वनराये चाकरी करते हैं। पत्ता, इसका एक पुत्र श्यामसिंह और दसरा रामसिंह राजा जयसिंह के पास थे।

राजा जूग्रासी के पुत्र—राजा उदयकर्ग ग्रांबेर, कुम्भा के कुम्भार्गा, (बॉसखोह मे) र इनकी बड़ी पीठ (भरोसा), ग्रांबेर चाकरी करते हैं। महंशदास पीथा का, किशनसिंह, राजा जयसिंह के पुत्र कीरतसिंह के पास रहता था, वह सं० १७०८ में काबुल में पिचकर मर गया।

बाला या बालू के शेखावत, बरिसह के नरूका, शिव ब्रह्म के निदंड़का कछवाहा है है इनके। यहाँ नहीं लिखे हैं। ये ग्रॉबेर चाकरी करते हैं।

राजा उदयकर्ण का पुत्र नरसिह, राजा बग्रबीर राजा नरसिह का— स्रॉबेर राजा, उसके वंशज राजावत ध्रीर बग्रबीर पीते कहलाते हैं ।

<sup>(</sup>१) राव जूणसी का देहांत सं० १४२४ वि० मे हुआ।

<sup>(</sup>२) राव उदयकर्षं का देहांत सं० १४४५ वि० में हुआ।

<sup>(</sup>३) राजा नरिसंह का देहांत सं० १४७० वि० में हुआ। कर्नल टाड ने राजा नरिसंह के एक और पुत्र पातल या प्रतापिसंह भी लिखा है जिसके वंशज पातल पुत्र। राव बणुबीर का देहांत सं० १४८१ में हुआ।

राजा उद्धरण ( उदयकर्ण दूसरा ) के पुत्र—राजा चद्रसेन, राजा चंद्रसेन का पुत्र राजा पृथ्वीराज व कुम्भा ।

राजा पृथ्वीराज-बडा हरिभक्त था, द्वारिका की यात्रा के लियं प्रस्थान किया। एक दो मिल्जल गया होगा कि श्री ठाक़रजी ने दर्शन देकर आज्ञा की कि ''हमने तेरी यात्रा स्वीकारी, अब पीछा लौट जा। तू तो यही हमारी बहुत सेवा करता है, जो मै यात्रा से भी श्रिधिक समभता है।'' राजा ने कहा कि मैं तो श्रापक श्राज्ञा-नुसार पीछा फिर जाऊँगा परन्तु लांक इसका विश्वास न करेंगे। ठाकरजी बोले-"तेरी इच्छा हो सो माँग।" राजा ने निवेदन किया कि मेरे कंधों पर चक्र (के चिह्न ) हो जावें. श्रीर जहाँ महादेव का मन्दिर है वहाँ गोमती (नदी) का समुद्र सं संगम हो जावे, श्रीर सब यात्री यहाँ नित्य स्नान करे। तदनुसार राजा कं कंघो पर चक्र पड़ गये, मंदिर के पास संगम भी हो गया। यह बात सारे भारतवर्ष में प्रसिद्ध हुई श्रीर राखा साँगा ने भी सुनी ते। उसे इच्छा हुई कि ऐसे हरिभक्त राजा के दर्शन किसी प्रकार होवे तो बहुत ठीक हो। विचार किया कि जो ग्रपनी कन्या राजा को ज्याह दूँ तो राजा का आना यहाँ होवे। रागा ने नारियल भेजे श्रीर पृथ्वीराज ब्याहने को श्राया। राजा ठाकुरजी की मानसी सेवा किया करता था, एक दिन सेवा में बैठा था कि राग्राका पुत्र बुलाने को त्र्याया। उस वक्त राजा मन ही मन मे सोने के कटोरे से ठाकुर जी की शिखण्ड पिला रहा था, राखा के पुत्र ने पीछे से पुकारा ते। राजा ने पीछे फिरकर देखा कि तुरंत सुवर्ण पात्र उसके द्वाथ से गिर पढ़ा श्रीर शिखण्ड बिखर गया।

<sup>(</sup>१) राव उद्धरण या उदयकर्ण दूसरा, देहांत सं० १४१० वि०। राव चंद्रसेन, देहांत सं० १४४४ वि०।

चमत्कार देख लोक भ्राश्चर्यान्वित हुए, भ्रीर जब राह्या ने सुना ते। वह भी स्राकर राजा के पाँवों लगा।

राजा पृथ्वीराज की रानी बालवाई, श्रीर पुत्र साजा भारमल टीकेंत, राजा पूर्णमल, बलभद्र, पंचायण, चतुर्भुज, जगमाल के खंगारात श्रीर रायसावालं, रामसिह, कल्याणसिह, प्रतापिह, रूप-सिह, भीखमसी, साईदास, भीमसिह, गापालदास, नाथावत कहलाए सांगा, सुरताण ।

(१) राजा पृथ्वीराज सं० १४४४ वि० मे पाट वैठा, देहात सं० १४८४ वि । इसके १२ पुत्रों के नाम से राज जयपुर में बारह केाउरियां है। पृथ्वी-राज का पाटवीपुत्र राजा भीमराज या भीमसिह था, उसे श्रपना उत्तराधिकारी न बनाकर पृथ्वीराज ने अपने दूसरे पुत्र पूरणभळ को गही दी। इसिंकिये प्प्वीराज की मृत्यु के पीछे उसके प्रत्रों में परस्पर भगडा चला। प्राण्मल ६ वर्ष ही राज करने पाया था कि भीमसिंह ने उसे मारकर राज लिया। एक ख्यात में ऐसा भी लिखा है कि पूरणमळ किसी गनीम के साथ ळड़ाई में सीकर में मारा गया। उसका पुत्र सूजा राज लेने की नीयत से श्रजमेर के शाही सुबेदार शफ़ दीनहसैन मिजां से मिळा श्रोर उसे श्राबेर पर चढ़ा छाया। भीमसिंह केवल २॥ मास ही राज करने पाया था कि मारा गया, श्रीर उसका बेटा रत्नसिंह पाट बैठा । इसने ग्यारह वर्ष राज किया । राजा पृथ्वीराज की एक रानी बीकानेरी के पेट से सांगा नामी पुत्र हुआ था। उसने रात्र लूग-कर्ण के पुत्र राव जैतसी बीकानेरी की सहायता से श्रोबेर बिया परंत श्रंत मे कान्हा नामी एक चारण के हाथ से मारा गया श्रीर भीमसिंह का दूसरा पुत्र श्रासकर्ण गही पर बेंट गया। थोड़े ही समय पीछे राजा भारमळ ने श्रासकर्णं से श्रांबेर ले ली श्रीर नरवर का राज दिया। एक ख्यात में ऐसा भी लेख है कि श्रासकर्ण ने सरे दर्बार श्रपने साले के प्रत्र की गोद में बिठा राजा भारमल भ्राविरपाट वैठा। उसके पुत्र—राजा भगवंत-दास, भगवानदास, भोपत, सलहदी, शादू लिसिह, सुंदरदास, पृथ्वीद्वीप, रूपचंद, परशुराम, राजा जगन्नार्थ ।

#### वणवीरोत कछपाहा

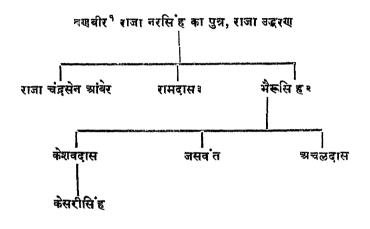

- (१) इसका परिवार बहुत है, यहाँ सब नहीं लिखा गया।
- (२) राजा मान के हाथियों का दारोगा था।
- (३) राजा जैसिह के पास।

िलया था इससे सामंत गणों ने श्रवसन्न होकर, जब वह गगाजी की यात्रा के। गया था तो पीछे से, भारमल की गही पर बिठा दिया।

श्राजा भारमळ के। वादशाह श्रकबर की कृपा से बड़ी इज्जत श्रीर
दें। छत मिली। उसने श्रपनी बड़ी कन्या सांभर के मुकाम बादशाह को सं०
१६१८ वि० में ब्याह दी थी जब कि वह ख्वाजा मुईनुद्दीन चिंश्ती की ज्यारत
के वास्ते श्रजमेर जाता था।

राजा पृथ्वीराज का भाई, कुंभा चंद्रसेनात वा दश, निवास गाँव मोहारी मे



राजा पृथ्वीराज = चंद्रसेनीत के पुत्र—पूरणमल, भारमल, बल-भद्रबांकुड़ा, गोपालदास, सुरताण, पंचाइण, जगमाल, सांगा, चतु-भु ज, कल्याणदास, रूपसी बैरागी, भीमसिंह, साईदास ।



(१) बाकानेर के राव लूणकर्ण का दोहिता।

# सं० १२४६ में गद्दी बैठा, सं० १४४६ कार्तिक सुदी १२ को कार्ल किया। इससे पहले श्रांबेर के राजा शैव थे। कृष्णदास पयाहारी रामावत गलते की पहाड़ी में श्राया, रानी बालबाई बीकानेरी उसकी शिष्या हुई श्रोर पीछे राजा ने भी कंठी बॅधाई तब से रामानुजी मत राज में चला।

† ख्यात में रामिसंह, प्रतापिसंह, भीखा, तेजसी, सहसमछ, श्रीर रामसहाय के नाम भी राजा पृथ्वीराज के पुत्रों में जिखे हैं।

्रै राजा पूरणमळ राजा पृथ्वीराज के पीछे धाँबेर की गद्दी पर बैठा था। एक वर्ष राज किया फिर उसके भाई भीम ने उसके। मारकर राज्य जिया। एक ख्यात में जिखा मिळता है कि सीकर में किसी गुनीम के साथ ळड़ाई में मारा गया।

💲 थोड़े ही ऋर्से राजा रहा, उसके भाई श्रासकर्ण ने मारा ।



#### (२) श्रॉबेर का राजा हुआ।

- (३) ग्वालियर राजधानी, नरवर पट्टै, वैष्णव, श्रीठाकुर का परम भक्त। राव मालदेव की बेटी इंद्रावती ब्याहा। राजा आस-कर्ण की बेटी का विवाह (मारवाड़ के) मीटे राजा ( उदयसिंह ) के साध हुआ था, जिसके उदर से राजा सूरसिंह ने जन्म लिया।
- (४) नरवर का राजा हुआ, मोटे राजा की बेटी राजकुमारी को ब्याहा सं०१६७१ वि० मे दिचिए मे मरा।
- (५) नरवर पट्टै मोटे राजा ने अजमेर मे बादशाह जहाँगीर को हाथी नज़र करके इसको नरवर का टीका दिलवाया। सं० १६७६ मे मरा।
- (६) नरवर की गही पर बैठा था, मोटे राजा का दोहिता शक्तिसिह बालकपन में मरा तब नरवर उतरा।
  - (७) दिच्या में जाकर मुसलमान हो गया।
  - ( ८ ) रायकुमारी का पुत्र था।

# राजा भारमलक पृथ्वीराजोत का व श

राजा भारमल के पुत्र—भगवंतदास, राजा भगवानदास, भोपत, मलहद्दी, मादृल, सुंदर, पृथ्वीद्वीप, रूपचंद, परश्चराम श्रीर राजा जगन्नाथ।



- ( ﴿ ) मारवाड़ के महाराज के पास नैाकर, गाँव कुड़की जागीर मे था।
- (१०) इसका विवाह (मारवाड़ के) राव चंद्रसेन की पुत्री कमलावती के साथ हुन्रा था।
- (११) मारवाड़ के महाराज ने १४ गॉवों सहित मेड़ते का गॉव गॉगरड़ा जागीर मे दिया था।
- (१) बड़ा ठाकुर हुन्रा त्रक्षवर बादशाह की बड़ी कृपा थी। (जोधपुर के) राव मालदेव की कन्या दुर्गावती के साथ विवाह हुन्रा था। (कितनीक ख्यातों मे भगवंतदास की श्रांबेर का राजा श्रीर मानसिंह के। उसका पुत्र बतलाया है परतु प्रायः भगवानदास ही का राज्य पर होने का

<sup>ं</sup> सं० १६०४ में घ्रासकर्ण से गद्दी ली, श्रासकर्ण दिल्ली जाकर हाजी खा पठान की श्रपनी मदद पर छाया, परंतु भारमछ ने उसकी भिछ। बिया श्रीर श्रासकर्ण की नरवर का राज्य दिया गया। भारमछ पहछा ही राजा था जिसने मुगछो की श्रधीनता स्वीकार साभर के मुकाम ध्रपनी बेटी की श्रकवर के साथ ब्याह दिया। सं० १६३० माघ सुदी ४ की मरा।



लेख मिलता है। राजा की कन्या शाहजादे सलीम के साथ हिंदु ग्रं। की रीति के श्रमुसार सं० १६४१ में व्याही गई। )

- (२) महाराजा हुआ, अकबर बादशाह ने पूर्व का सूबा दिया था। राव चंद्रसेन की बेटी आसकुमारी के साथ विवाह हुआ। जन्म सं०१६०७ पौष वदि १३; सं०१६०१ ( आषाढ़ सुदी १० ) की दिच्या मे मृत्यु हुई। ( वृंदावन में वछभी मत स्वीकारा श्रीर श्रीगोविन्द की सेवा जी )।
- (३) श्रक्रवर बादशाह ने नागोर दिया था। इसका विवाह कनकावती बाई के साथ हुश्रा। रत्नसिंह कनकावती की बेटी का बेटा था। जगतसिंह कुँवर पदे ही में मर गया। (इसके पुत्र ज्कार-सिंह के वंश में कळाववाले है)
- (४) दौसा पट्टे मे था, मोटे राजा की बेटी रुक्मावती ब्याहा। सं०१६७३ वि० में दिच्चिए मे बालापुर के थाने में मृत्यु हुई तब रुक्मावती साथ जली। (राजा मानसिंह के पीछे महासिंह के गही मिळनी चाहिए थी, परंतु बादशाह जहांगीर ने मानसिंह के दूसरे पुत्र भावसिंह को टीका दिया)।
- (५) पूर्व मे एक बुलाकी शाहजाद। उठ खड़ा हुआ, अनूपसिह उसके पास था, अब राजा जयसिंह के पास है।

## राजा भारमल का वंश

(मिर्ज़ा राजा) जयसिंह महासिहोत भावसिह के पीछे सं० १६७८ में आंबेर पाया। सिसोदिया राणा उदयसिह का दोहिता था, जन्म सं० १६६८ ग्रापाढ़ वदी १; सं० १६७६ में जोधपुर के राजा सूरसिह की पुत्री मृगावती को ट्याहा (शिवाजी को जेरकर दिल्ली पहुँचाया। यादशाह श्रीरंगजेब ने शिवाजी को राजा जयसिंह के कुँवर रामसिंह की निगरानी में रक्षा था, रामसिंह ने उसकी टोकरे में बिठाकर निकाल दिया। इससे बादशाह रामसिंह से नाराज हो गया। एक दिन शिकार में उसे बिना शक्त सिंह को।मारने को भेजा। रामसिंह ने उस मार विया और यह मुत्तांत श्रपने पिता को विखा। तब राजा जयसिंह ने बादशाह को श्रजी में कुछ कठोर शब्द विखे। बादशाह ने श्रप्रसन्न होकर राजा के दूसरे पुत्र कीर्तिसिंह को राज्य का लेभ दे जयसिंह को मरवाया। दखन से लौटते बुरहानपुर के मुकाम कीर्तिसिंह ने तेजा नाई के द्वारा राजा को भोजन में विष खिलाया जिससे सं० १७२४ श्राश्विन बदी १ को वही राजा का शरीर छूटा। राज्य रामसिंह ही को मिला, कीर्तिसिंह ने केवल कामां का परगना पाया)।

सबलिस ह मानिसहोत, पूर्व मे भट्टी की लड़ाई मे काम स्राया। राव चंद्रसेन की पुत्री रायक्कमारी के साथ विवाह हुस्रा था, वह सती हुई।

दुर्जनसिंह मानसिंहोत, पुत्र पुरुषोत्तमसिंह राजा भावसिंह के पास रहता था थ्रीर वहीं मरा। पुरुषोत्तमसिंह के बेटे—भारतसिंह, शिवसिंह, जयकृष्यसिंह थ्रीर रामचंद्र जो बहादुरशाह के साथ काम श्राया।

राजा भावसिह महासिहोत (राजा मान का पैति ) मानसिह के की पीछं ब्रॉबेर की गदी पर बैठा। बडा महाराजा हुन्ना। रानी गैंड का पुत्र था। जहाँगोर बादशाह का बडा कृपापात्र हुन्ना। जन्म सं०१६३३ त्राश्विन विद ३, सं०१६०८ पैति बिद ६ की बुरहानपुर में काल किया। राजा सूरिमह की बेटी ब्रासकुमारी ब्याहा था जो साथ सती हुई। पुत्र नहीं, एक पुत्री सूर्ज देवी का विवाह (मारवाड़ के) राजा गजसिह के साथ सं०१६७६ में हुन्ना था, वह पित के साथ सती हुई।

हिम्मतसिंहं मानसिहोत, पुत्र-शामसिह, कल्याणसिह। कल्याणसिह।

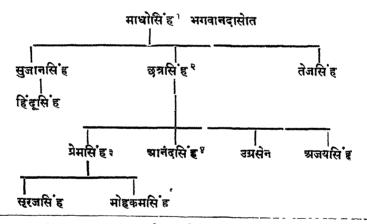

<sup>(</sup>१) अकबर बादशाह ने अजमेर मालपुरा पट्टे मे दिया था। अविर के महलों की पोल पर के भरोखें से गिरकर मर गया।

<sup>(</sup>२) भागागढ़ जागीर में था, सं० १६८६ के ग्राषाढ़ मे ख़ाने-जहाँ पठान से लड़कर घायल हुत्रा, वहाँ से किसी ने उठाया. तदु-परांत बादशाही चाकरी में मरा।

<sup>(</sup>३) ख़ानजहाँ की लड़ाई मे काम श्राया।

सूरजिसह भगवानदासीत बड़ा वीर राजपूत था। बादशाह अक-वर ने जब सीकरी का कीट बनवाया तब सूरजिसिह का डेरा कीट की नीव पर था। उसने डेरा नहीं उठाया। बादशाह ने उसे कुछ न कहा और कीट की टेढ़ा करवा दिया। वह सदा बादशाह का सचा सेवक बना रहा। मेटि राजा की बेटी, जैत्रिसिह की बहन जसोदाबाई का विवाह उसके साथ हुआ था जो पित के शव के साथ सती हुई। स्यालकीट में, जो दरया अटक और कॉगड़े के बीच में हैं, शादमां सुलतान से लड़ाई हुई। वहाँ से (पंजाब की) गुजरात भी पास ही है। शादमां हुमायूँ बादशाह का पोता, असकरी कामरा का बेटा और हिंदाल का भतीजा था। सूरजिसह उसकी मारकर सही सलामत चला आया। पुत्र चाँदिसंह। चाँदिसंह के बेटे अचलिसह, ज्ञान-सिंह, अगरिसंह। अचलिसह के पुत्र मनरूप और गजिसह।

राजा जगन्नाथ भारमलात बड़ा महाराजा हुआ, राण्यंभोर टांडा श्रीर दूसरे भी कई परगने जागीर मे थे। राजस्थान टांडा। जन्म सं०१६०६ पाष वदि ६; सं०१६६५ मे मांडल (मेवाड़ मे) के थाने पर था, वहीं मरा। वहाँ तालाब पर उसकी छतरी बनी हुई है। पुत्र—करमचन्द टीकेत, जगक्ष , अभयकर्ण, जसा, बीजल ,

<sup>(</sup>४) छत्रसिद्ध के साथ मारा गया।

<sup>(</sup>१) बढ़ा दातार था, राजा जगन्नाथ के पाछे ४ वर्ष अपनी जागीर में रहा फिर मलिकपुर के थाने पर भेज दिया गया श्रीर वहीं मरा।

<sup>(</sup>२) कुँवर पदे हो मे अकबर बादशाह की सेवा मे दिच्चण मे मारा गया। बेटा नहीं, एक बेटो कल्याण्डेवी राजा गजसिंह (मार-वाड्) को ब्याहो।

<sup>(</sup>३) बादशाही चाकर था; जब महाबतख़ाँ का बेटा बाँकीबेग रग्यथंभीर का सूबेदार था तब शाहज़ादा ख़ुर्रम अपने पिता से बाग़ी

मनरूप<sup>9</sup>, बाला श्रीर बलकर्ण<sup>3</sup>। मनरूप के बेटे सुजानसिह, केसरीसिह, हरीसिह।

भोपत भारमलोत—बादशाह श्रकवर ज्व गुजरात को गया श्रीर सुलतान मुज़प्फरशाह गुजराती के साथ उसका युद्ध हुआ तव भापत बादशाही फीज के साथ अकवर के रूबरू शत्रु से लडकर मारागया।

सलहदी भारमलोत—बडा राजपूत, पहले रामदास ऊदावत के पास था फिर बादशाही चाकर हुआ।

भगवंतदास भारमलोत के पुत्र मोहनदास श्रीर श्रखैराज। श्रखैराज के बेटे श्रमयराम शामराम हिरदैराम श्रीर विजयराम। हिरदैराम के बेटे जगराम श्रीर रामसिह ।

हुआ। शाहजादे के हुक्स से गोपालदास गैं। इ ने रण्यभौर गढ़ की तलहटी तक दखल कर लिया और बॉकीबेग गढ़ में जा बैठा। शाहजादे श्रीर गोपालदास के लीट जाने पर बॉकीबेग ने उनका पीछा किया। गोपालदास ने शबसून मारा उसमें बॉकीबेग श्रीर बीजल दोनों मारे गए।

- (१) भीम (सीसोदिया) का टोडा जागीर मे था।
- (२) जोधपुर नौकर, मेड़ते का रेयाँ गाँव पट्टे मे था।
- (३) अपनी जागीर में एक सुगल की मारा, इसलिए बादशाह जहाँगीर ने भरे दर्बार रोककर बेड़ी पहनाना चाहा, तब अभयराम ने तलवार चलाई ग्रीर मारा गया।
  - (४) भाई के साथ काम ग्राया।
- (५) बादशाही चाकर, लवाणा की जागीर श्रीर पैसर के शाने पर रहता था।
  - (६) उदेही के गाँव बाघार मे रहता था।

# राजा पृथ्वीराज के पुत्र वलभद्र का वंश

बलभद्र के पुत्र—अचलदास, दुर्जनसाल, गोविददास, दयालदास, शामदास और वेणीदास । अचलदास के बेटे मेाहनदास और गिरधर । दुर्जनसाल के बेटे केसरीसिह और शामदास । (इनका मुख्य ठिकाना अचरील है)।



- (१) नाथा की संतान नाथावत कछवाहा।
- (२) प्रतिष्ठित थ्रीर बहुत धनाढ्य पुरुष था। राजा भावसिह को छोड़के मे। हबतल्य के पास जा रहा, फिर बादशाही चाकर हुआ।
  - (३) गैं।ड़ों ने मारा।
  - (४) मोहबतज़ॉ के पास जाते हुए दखनियों ने मारा।



सुरताण पृथ्वीराजीत का वंश ( चांदसेण सुरेष्ठ प्रादि मे व टोक राज्य में हैं )



- (५) पहले राजा भावसिंह के श्रीर पोछे राजा जयसिह के पास नौकर हुआ।
  - (६) जोधपुर के महाराजा का चाकर रहा।
  - (७) काबुल में मरा।
  - ( 🗅 ) राजा जयसिंह का चाकर।
  - ( ६ ) राजा जयसिंह का चाकर।
  - (१०) राजा जयसिह का चाकर।
- (११) राजा जयसिंह का चाकर था फिर बादशाही सेवा में गया, कंदहार में मरा।
  - (१२) पूर्व में लड़ाई में मारा गया।

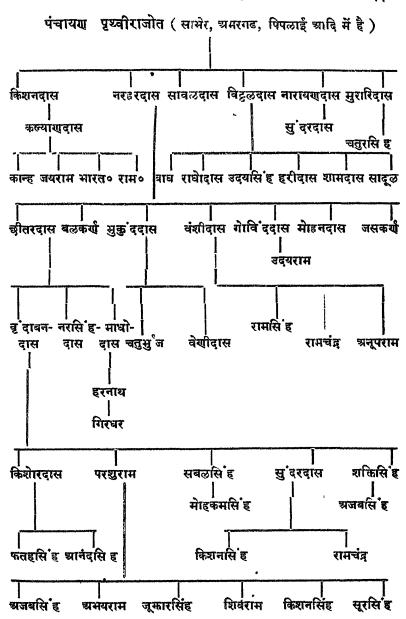

विट्ठलदास पंचायणात के पुत्र बाघ के बेटे हरराम, बुधसिह<sup>१</sup>, रामचंद्र।

्राघोदास विट्ठलदासीत का बेटा हृदयरमः। हृदयराम के पुत्र शामसिह<sup>े</sup> श्रीर जयकृष्ण<sup>े</sup>। उदयसिंह विट्ठलदासीत के बेटे— जंगन्नाथ, सुजानसिंह, शिवराम, विजयराम।

सुजानसिह उदयसिहोत के पुत्र—बल्लु, सूरतसिह, गजसिह, परशुराम, बुधरथ प्रेमसिह, अजबसिह।

हरीदास विद्वलदासीत के पुत्र—गीयंददाम, भीजराज। गीयंद-दास के—मथुरादास, गोकुलदास कनकसिह। भीजराज के— भारमल, फतहसिह, केसरीसिह, देवीसिह, सबलसिह, सूरसिह। शामदास विद्वलदासीत का बेटा लाडखाँ। लाडखाँ के बेटे— कुशलसिह, किशनसिह, अजबसिह, अनीपसिंह।

सादूल ° विट्ठलदासेात के बेटे—सुंदरदास, दयालदास, कान्ह-दास। सुंदरदास के जैतसिंह, अनेापसिंह। दयालदास के जोध-सिंह, फतहसिंह। कान्हदास के राजसिंह, गुमानसिंह। नारायण-

- (१) लडाई में मारा गया।
- (२) राजा (जयसिह) का चाकर।
- (३) राजा का चाकर।
- (४) राजा का चाकर।
- (५) राजा का चाकर।
- (६) राजा का चाकर।
- (७) उदेही की नादोती में रहता था।
- ( ८ ) कटहड़ में मारा गया।
- ( ﴿ ) उदेही में बसा था, जोधपुर चाकरी करता था।
- (१०) बड़ा दातार हुन्रा।

दास पंचायणात का पुत्र सुंदरदास । सुंदरदास के किशनसिइ, रामचंद्र, कुशलसिइ।

राजा पृथ्वीराज के पुत्र जगमाल का वंश (यह खगारात कहलाते हैं इनका मुख्य ठिकाना डिग्गी हैं )

जगमाल के पुत्र खंगार श्रीर जैसा । खंगार के पुत्र — नारायग्रदास, मनाहरदास, मोजराज, हमीर, राघोदास, बाघ, वैरसल, सुजानसिह, उदयसिंह, ग्रमरा, किशनसिंह, ग्रासह, भाखरसी, जसकर्ण, केशो-दास, कल्याग्रसिंह ग्रीर मॉक्लदास।



भोजराज <sup>8</sup> खंगारीत के बेटे गोपीनाथ, हरीसिंह। गोपीनाथ का सूरसिह।

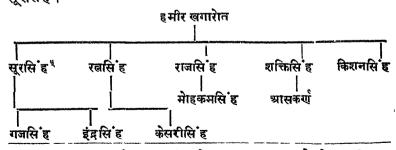

- (१) खंगार के वंशज खंगारोत कहलाए, नराणे के स्वामी।
- (२) त्रकबर बादशाह ने नराणा का पट्टा देकर वतन कर दिया था।

राघोदास खंगारात, पुत्र—नरिसहदास। बाघ खंगारात। वैरसल खंगारात पुत्र कसरीिसह।

सुजानसिह खंगारेात, पुत्र—दलपत, विजयराम, विजयराम का हरीराम ें

ध्रमरा खंगारेत. पुत्र—उत्रसेन. ११ जगन्नाथ १३।

किशनसिंह खंगारात, पुत्र—सबलसिंह, हरराम। सबलसिंह का शामसिंह।

राजसिंह खंगारीत, पुत्र—बलराम<sup>१३</sup>। भाखरसी<sup>१४</sup> खंगारीत।

- (३) लड़ाई में मारा गया।
- (४) नराणा पट्टै, बाघ की लड़ाई मे काम आया, बृद्धिमान सरदार था।
  - ( ५) किशनसिंह के साथ काम आया।
- (६) बादशाही चाकर, भोजराज को गोद रखा, सं० १६८६ मे दिचा में छत्रसिंह के साथ ख़ानेजहाँ की लड़ाई में मारा गया।
- (७) मोहम्मद मुराद नराग्ये पर चढ़ स्राया तब लड़ाई में काम श्राया।
  - ( 🗆 ) नाथावतों की लड़ाई में मारा गया।
- ( ﴿ ) सॉभर के किरोड़ी (बादशाह की तरफ से कर उगाहने-वाले ) से लड़ाई हुई जिसमें मारा गया।
  - (१०) केंसरीसिंह के साथ काम ग्राया।
  - (११) शामसिह कर्मसेनोत की सेवा मे मारा गया।
  - (१२) राजा रायसिंह की सेवा में मारा गया।
  - (१३) मालपुरे में काम आया।



केशोदास खंगारोत। कल्याणसिह र्षंगारोत। जैसा जगमालोत (खंगार का भाई) पुत्र—केशोदास, बल्लू। केशोदास का मनरूप।

#### ५ सॉगा पृथ्वीराजोत\*।

चतुर्भु ज पृथ्वीराजात (मुख्य ठिकाना बगरू) पुत्र - कीर्तिसिंह ईं श्रीर जूभारसिंह। कीर्तिसिंह के बेटे—किशनसिंह, गजसिंह

- (१४) अञ्खा राजपूत, जोधपुर की तरफ से मेड़ते का गाँव स्रोवाल पट्टे मे था।
  - (१) राजा जयसिह का चाकर।
  - (२) जोधपुर नौकर था।
  - (३) जोधपुर नौकर।
  - ( ४ ) जांधपुर नौकर राव हरीसिंह के साथ काम ग्राया।
  - ( ५ ) राजा विद्वलदास गौड़ के पास रहा था।
  - (६) पठानों ने मारा।

<sup>\*</sup> बीकानेर के राव लू ग्यकर्श का दे हिता था। भीम पृथ्वीराजीत के पुत्र रत्नसी से राज छीनने के बीकानेर से फैं।ज छाया। रत्नसिंह के अध्याश होने से राजकाज तेजसी करता था, वह सागा से मिछ गया और उसके विरोधी कर्म-चंद नरूका की मीरा। कर्मचंद के भाई ने तेजसी की मार डाछा और सांगा ने भी भागकर प्राया बचाए। सांगानेर का कसवा बक्षाया।

श्रीर प्रतापसिह । प्रतापसिह का सूरसिह। जूक्तारमिंह का हिम्मतिसह । हिम्मतिसह के फतहिसह श्रीर शिक्तिसिह।

कल्याणदास पृथ्वीराजीत (कालवाइ र्रामगढ़ श्राटि सं) पुत्र— करमसी, मोहनदास, रायसिह श्रीर कान्ह। करमसी के खड़्गसंन " श्रीर सुंदरदास <sup>१२</sup>। रायसिह के जोधसिह श्रीर जगन्नाथ।

रूपसी वैरागी पृथ्वीराजीत ( ठिकाना सारूँचा )



- (७) राजा जयसिंह का चाकर, कीर्तिसिंह के बैर में सॉगानेर में पठानों के घोड़े छोन लिए, वे बादशाह की जाकर पुकारे। बाद-शाही हुक्म से राजा जयसिंह ने सं०१६७६ में किशनसिंह की मारा।
- ( ८ ) सं० १६८६ में जोधपुर रहा, रु० १७०००) की जागीर पाई, सं० १६८५ में पीछा राजा की चाकरी में चला गया।
  - ( 🕹 ) राजा जयसिह का चाकर।
- (१०) मोहबतलाँ ने लदाग्या पट्टे मे दिया था, पीछा राजा जयसिंह के पास गया थ्रीर १५०००) का पट्टा पाया । यहाँ उसने भगड़ा किया। सं०१७०० मे उदेही गाँव मे रखा।
  - (११) राजा का चाकर।
  - ( १२ ) बिहारी पठाने ने मारा।
  - (१३) त्रक्षवर का सेवक, पर्वत सर जागीर मे था।

#### नरूकां की वंशावली

वरसिंह ( ग्रांबेर के राजा उदयक्तर्ण का पुत्र )

। • मेहराज ( मेघराज )

नरू (के वंशज नरूका कहलाए)

(१४) सं० १६४० मे श्रव्यवर ने फतहपुर जागीर में दिया। परम भक्त था, बीमार होने पर मथुरा मे जाकर मरा। मोटे राजा की बेटी दमयंती को ब्याहा था।

- (१५) सांखलो का भांजा था।
- (१६) राठोड़ बाघ पृथ्वीराजोत ने मारा ।
- (१७) शेखावतों ने मारा।
- (१८) मोटेराजा की बेटी छुष्णकुमारी को ब्याहा था, वह सती हुई।
  - (१-६) बङ्गूजरों का भांजा।
  - (२०) मैणी जाति की स्त्री के पेट का था।
  - (२१) करमा खवास का बेटा।



- (१) नी याई का ठाकुर।
- (२) प्रतिष्ठित पुरुष था, मोहबतखाँ ने लाल सोट पट्टे म दी थी।
- (३) बड़ा राजपृत, मोहबतखाँ के पास रहता था, फिर जोधपुर महाराज का नौकर हुआ, रीवाँ और रायपुर की जागीर पाई थी।
  - ( ४ ) नीबाई पट्टे मे थी।
  - ( ५ ) बगाहटा गाँव बसाया, राजा जगन्नाथ का सेवक था।
- (६) मोहबतला के नौकरों से दरया अटक पर भगडा हुआ वहाँ मारा गया।
  - (७) मोहबतखाँ का नौकर।
  - ( ८ ) टीकायत, मोहबतखाँ ने बणहटा दिया था।
- ( ﴿ ) मैौजाबाद का स्वामी, राजा पृथ्वीराज के पुत्र स्रागा ने मारा।
- (१०) पनवाड़ पट्टे, सं०१६६८ में जाेंघपुर रहा श्रीर राइण गाॅव पाया, फिर बादशाही चाकरी में गया। इसकी पुत्री केंसर

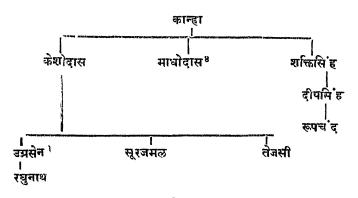

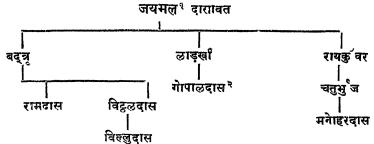

रायसल दासावत का पुत्र रामचंद्र। रामचंद्र का बलभद्र। बलभद्र का गे।विददास। गोविददास का बैटा जोगीदास।

देवी का विवाह (जोधपुर के) राजा गजसिंह के साथ हुआ था, वह सती हुई।

- (११) रावर का ठाकुर।
- (१२) राव केशवदास ने मारा।
- (१३) राजा जयसिह का चाकर।
- (१) बड़ा राजपूत था, मृत्यु के दिन बड़ा उत्सव मनाया।
- (२) मारोठ में काम आया।
- (३) ईसरदास कूंपावत का दोहिता जोधपुर महाराज के नौकर, जागीर मे रेवाड़ी के गांव थे।

कपृरचंद दासावत के पुत्र रूपसिंह ग्रीर वैरिसिंह । रह्नसिंह दासावत के पुत्र सॉगा का परिवार—सॉगा का पुत्र कचरा। कचरा के बेटे—परग्रुराम, मालदेव, रुद्र ग्रीर भोपत।



मालदेव कचरावत के बेटे—सुर्जन, सादूल, प्रतापसिंह, रायसिंह, चतुर्भु ज, माधोसिंह, केशोदास , सुरजन के बेटे—रायकु वर, राम-कु वर, चतरसाल, दूदा। सादूल के कान्हा, जैतसिंह, हरीसिंह। प्रतापसिंह के जगरूप।

- ( ४ ) पूरब में भाटियों की लड़ाई में काम आया।
- ( ५) जोधपुर महाराजा का नौकर।
- (६) पँवारां ने मारा।
- (७) पवारो की लड़ाई में मारा गया।
- ( ८ ) पँवारों की लड़ाई में मारा गया।

रुद्र कचरावत के बेटे—सूरसिष्ठ, कुंभकर्ण, मनोहरदास। मनोहरदास के राजसिष्ठ श्रीर हरकर्ण।

भोपत कचरावत के,बेटे—देवीदास १, मुकुंददास । देवीदास के सूजा श्रीर उप्रसेन । मुकुददास के राजसिह श्रीर किशनसिह । रतना दासावत के पुत्र शेखा का परिवार

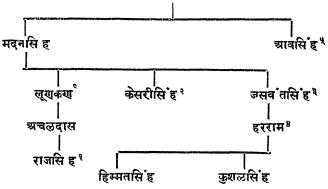

राव लाला \* नरूका — पुत्र ऊदा । ऊदा का लाडखाँ । लाडखाँ

- ( ﴿ ) किशनसिह राठोड़ का साला, उन्हीं के साथ मारा गया।
- (१०) किशनिसह राठोड़ के पास था, उन्हीं के साथ मारा गया।
- (११) जगमाल भारमलोत के साथ काम आया।
- (१) राजा जयासह का सेवक, कुँवर रामसिंह के पास रहता था।
- (२) राजा जयसिह की सेवा में बड्गूजरो की लड़ाई मे मारा गया।
- (३) राजा जयसिह को छोड़ सं० १६८-६ मे जोधपुर महा-राज के पास व्या रहा ।
  - ( ४ ) जोधपुर महाराजा का नौकर।
  - ( ५ ) जगन्नाथ गोविददासीत ने मारा।

<sup>\*</sup> राज्य श्रलंबर के महाराजा राव लाला के वंशज हैं। राव लाला से चौथी पीढ़ी में राव कल्याग्यमल हुश्रा। नैग्रसी ने कल्याग्यमल के पुत्रों के

का फतइसिंह। फतहसिंह का कल्याणमल । कल्याणमल के बेटे—रणमिंह, अणंदसिंह ग्रीर अजबसिंह।

## शेखावत कछवाह, वतन श्रूपरमर

श्रॉबेर के राजा उदयकर्ण के पुत्र वाला के वंशज हैं। वाला के पुत्र मोकल पर शेख़ बुरहान चिश्ती ने कृपा की (उमकी दुश्रा से) मोकल के पुत्र हुन्रा, नाम शेखा दिया गया। शेखा की संतान शेखावत कहलाते हैं। \*

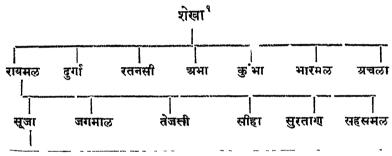

- (६) इसकी राजा जयसिंह ने बेटा कहकर गोद लिया था।
- (७) राजा जयसिंह इसे श्रपने पुत्र तुल्य रखता था, कामा पहाडी का सूबेदार था।
- (१) अमरसर शेखा ने बसाया, पहले वहाँ अमरा अहीर की ढाणी (छोटा गाव) थी। शिखरगढ भी शेखा ने बसाया।

नाम रणसिंह, अणॅदसिंह श्रीर अजबिंह जिले है श्रीर अलवर के इतिहास में कल्याणसिंह के ४ पुत्र—अगरसिंह पाटवी, श्रमरसिंह, शामसिंह, ईसरी-सिंह श्रीर जोधिसिंह होना जिला है, जिनकी संतान की जागीरें अलवर राज की बड़ी कोटड़ियाँ कहलातीं अर्थात् खाड़ा, पाडा, पलवा श्रीर पेई।

राव छाछा से ११वीं पीढ़ी में होनेवाले रावराजा प्रतापिस है ने सं० १८३२ वि० में अछवर का स्वतंत्र राज स्थापन किया। सं० १८४७ में राव-राजा का देहांत होने उपरांत, १३७ वर्ष के अर्से में, पाँचे राजा अछवर की गहीं पर बैठे।

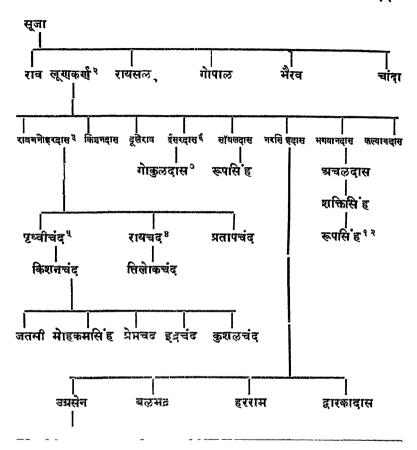

- (२) राव मालदेव की बेटी हसबाई ब्याहा था।
- (३) इंसवाई का पुत्र, मनोहरपुर बसाया।
- ( ४ ) बंगश के थाने मे काम आया।
- (५) राज् विक्रमादित्य के साथ कॉगड़े की लड़ाई में मारा गया।
  - ( ६ ) सबलसिंह का सुसरा था सं०१६७३ में बुरहानपुर मे मरा।
  - (७) खवास का बेटा।

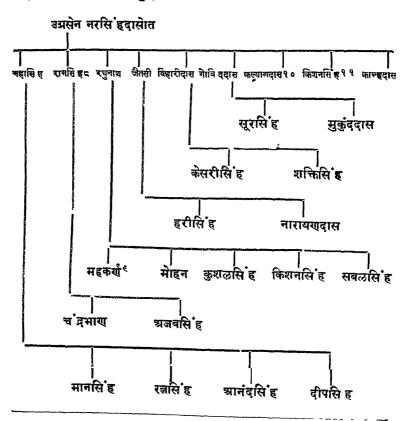

- (८) राजा जयसिंह के पास नौकर था। फिर महाराजा जसवंतसिंह के पास रहा, रेवाड़ी के रु० २५०००) के गाव पट्टे मे थे।
- ( ६ ) महाराजा जसवंतिसह के नौकर उदेही का गाँव पीप-लाई रु० १२०००) की रेख का पट्टै।
  - (१०) निरवाणों की लड़ाई मे मारा गया।
  - (११) कल्याग्यदास के साथ काम श्राया।
  - (१२) महाराजा जसवंतसिह के नौकर।

#### रायसल ' सुजावत का परिवार

रायसल के पुत्र—राजा गिरधरदास, लाडखाँ, भोजराज, परशु-राम, तिरमण, ताजखाँ,,हरराम, विहारीदास, वाबूराम, दयालदास, वीरभाण, कुशलसिह।

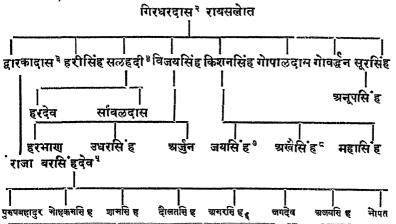

- (१) बाघा सूजावत का देहिता, अकबर बादशाह के दरबार मे रायसल दरबारी कहलाता। खंडेला और रेवासा जागीर में या। रायसल ने खंडेला निरवागों से लिया था, दर असल यह नगर खड़गल तंवर का बसाया हुआ है।
- (२) खंडेले टीकायत, राठोड़ विट्ठलदास जयमलोत का दोहिता। सं०१६८० में बुरहानपुर में सैयदों से खानेजंगी हुई तब सैयदों ने मारा, परंतु शाहज़ादे पर्वेज़ थ्रीर महाबतख़ॉ ने सैयदों के सरदार को गईन मार शांति की।
- (३) खंडेले का स्वामी, खानेजहाँ की पहली लड़ाई में घायल हुआ और खानेजहाँ मारा गया तब काम आया।
  - ( ४ ) राठोड़ कान्ह रायमलीत का दोहिता।
  - (५) भारमलोतों का भानजा श्रीर कुँवर पृथ्वीसिह का नाना था।

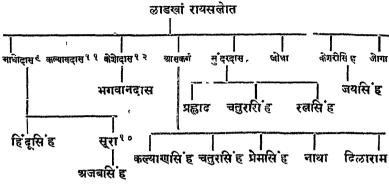

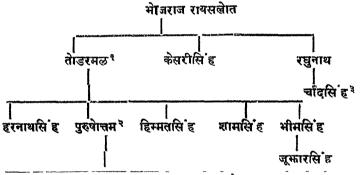

- (६) महाराजा जसवंतिसिह का नौकर ३०००) का पट्टा।
- (७) बादशाही चाकर।
- ( ८ ) बादशाही चाकर
- ( 🕳 ) सल्हा राजावत ने माराठ मे मारा ।
- (१०) राव इंद्रभाग ने मारा।
- (११) भोजराज रायसलोत ने मारा सं० १६५३ में, बेटा नर्हा।
- (१२) एक नाई की स्त्रों से आशानाई थी, इसिलिये नाई ने उसे मार डाला।
- (१) बड़ा कापालिक, खंडेले के पास उदयपुर में रहता, बादशाही चाकरी छुट गई, नाक बैठा हुआ था।

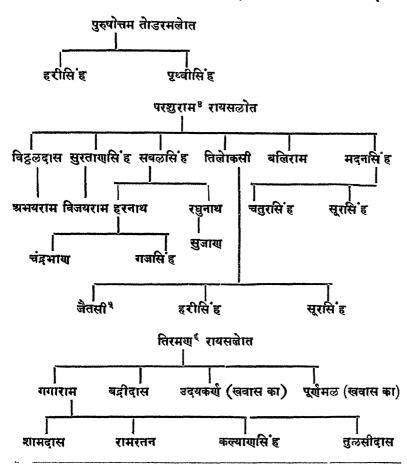

- (२) जोधपुर नैाकर रेवाड़ी के गाॅव खोह मे बसी थी।
- (३) जोधपुर का नौकर।
- ( ४ ) बड़गूजरां का दे।हिता।
- ( ५) द्वारकादास के साथ काम ग्राया।
- (६) सं०१६६८ मे राजा सूरिस ह (जोधपुर) खंडेले मे तिरमण के यहाँ ज्याहा था, शेखावत राणी राजा के साथ सती हुई।

ताजखाँ रायसलोत—पुत्र—प्रयागदास, कीर्तिसिंह, मुक्त-मणि कीर्तिसिंह के किशनसिंह। किशनसिंह के विजयसिंह।

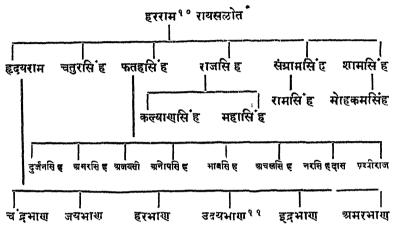

बिहारीदास रायसलोत, निरवाणों का दोहिता मारोठ में काम त्राया।

बाबूराय रायसलीत, जाटगी के पेट का जी सवालख देश की जाटनी थी। रायसल ने शाहपुरा जागीर में दिया था। डांडवाग्रे की मदद की, वहाँ बलभद्र नारायण्दासीत ने त्राकर मारा। वीरभाग्र रायसलीत, राठोंडो का दाहिता।

कुशलसिह रायसलोत सेांनगिरीँ का भानजा। उसके तीन पुत्र करमसेन, नरसिहदास श्रीर उपसेन थे।

- (७) बड़गूजरों का दोहिता।
- ( □ ) जोधपुर का नै।कर, मेंड़ते का गाँव ढाहा पहै।
- ( 🗧 ) गाँव ढाहा पट्टै।
- (१०) निरवायों का दोहिता।
- (११) जोधपुर का नौकर, रेवाड़ी के गाँव पट्टै।

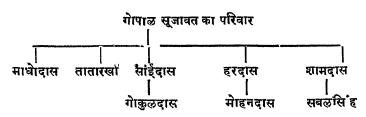



चाँदा सूजावत का पुत्र तातारखाँ । तातारखाँ के मुकुंददास श्रीर फतहसिह ।

रायमल शेखावत के पुत्र जगमाल का बेटा भीम, भीम का दूदा। तेजसी रायमलोत के बेटे—शक्तिसिह, रामसिंह , मानसिह। मानसिंह के बेटे नारायग्रदास श्रीर नरसिह। नारायग्रदास के

- (१) मोहबत खॉ की लड़ाई में मारा गया।
- (२) मोहबत खॉ के पास नैाकर था।
- (३) राजा गिरधर के साथ काम ग्राया।
- ( ४ ) मोटे राजा का श्वसुर, जैतसिह का नाना था।

बलभद्र चें चेंगर दीपचद। बलभद्र के बेटे—करणीदास, गोपीनाथ, रत्नसिह, सूरसिह चेंगर केसरीसिंह।

सहसमल रायमलोत का पुत्र करमसी। करमसी के बेटे दुर्जनसाल श्रीर रामचंद्र। रामचंद्र का धर्मचंद्र।

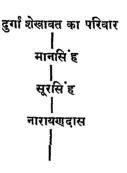

- (५) खानेजहाँ की लडाई मे छत्रसाल के साथ दिच्या में बादशाही चाकरी मे काम आया।
- (१) राजा गजसिंह का नाना, सं०१६६४ में राग्री सौभाग्य-देनी का विवाह अकबर बादशाह ने अपनी बेटी कहकर किया था।
- (२) अकबर बादशाह ने दिचा में भेजा, वहाँ खानेखाना ने लड़ाई नहीं की, तब नवाब को कह दखनियों को युद्ध के वास्ते चढ़ा लाया और नवाब को मुकाबले पर ले गया। सहज सी लड़ाई हुई जिसमें सबसे पहले रामचंद्र ने अपना घोड़ा मैदान जंग में पटका और वीरता के साथ लड़कर मारा गया। साची का गीत—
  - ' म्रासमर भुजधुण बचैलग ग्रंबर, खित्रयां गुर जूमार खरें। रूठै दिखण तणैसिर रामें, हमल हलाया सिखर है।'' ''म्राठबाट कर ठाट एकठा, भुजपतसाही भारभलें। महमदनगर बीदधर ऊपर, कछवाहे चाजवी कलें।''

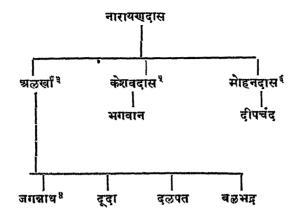

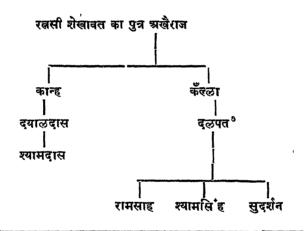

- (३) द्वारकादास के समय खंडेले में मुख्य मुसाहब था।
- ( ४ ) जोधपुर दर्बार का नौकर।
- ( ५ ) राजा गिरधर के साथ काम ग्राया।
- (६) मारोठ में काम आया।
- (७) बादशाही चाकर।

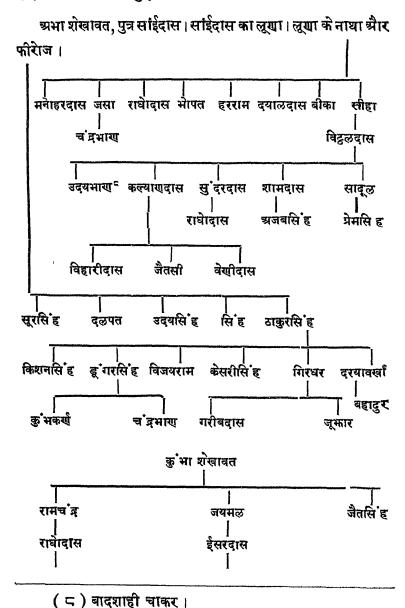

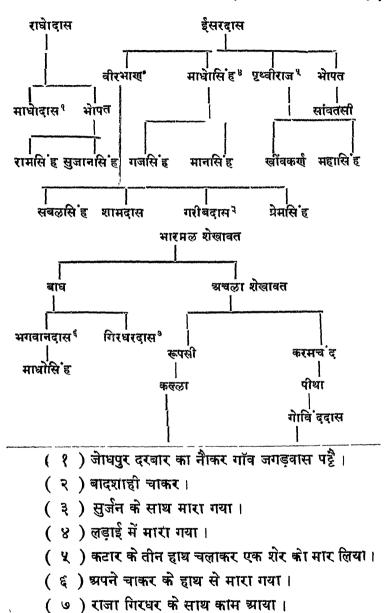

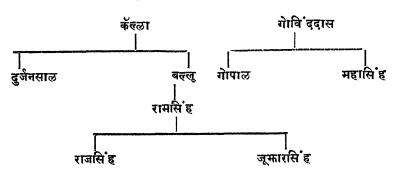

श्रखैराज खरहथवाला की संतान करणावत कछवाहे मने।हरपुर के प्रधान थे यहाँ तो थोड़े ही लिखे हैं परंतु कर्णावतों के २०० मनुष्य हैं।

कछवाहो का प्राचीन इतिहास श्रव तक श्रधकार में है। नरवर में श्राने से पहले यह कहाँ थे इसका ठीक पता नहीं चलता और न नरवर में इनका राज्य स्थापन होने का निश्चित समय बतलाया जा सकता है। ग्वालियर तथा नरवर में कछवाहों के जा लेख मिले ( इन लेखा के वास्ते देखा इंडियन पुंटिक्वेरी जिल्द १४ पृ० २३ व २०१ श्रीर श्रमेरिकन श्रीरिऐंटल सोसाइटी का जर्नेळ भाग ६ पृ० ४४२ ) उनसे एवं गुर्जर प्रतिहार महाराजाधिराज पर-मेश्वर मधनदेव के वि० सं० १०१६ माघ शुदि १३ के राजारगढ़ के लेख से ( एपिग्राफिन्ना इंडिका जिल्द ३ पृ० २६६ ) इतना तो स्पष्ट है कि ग्वालियर श्रीर द्वं ढाड़ प्रांत पहले कन्नोज के प्रतिहार वंशी राजाश्रो के श्रधीन थे श्रीर संभव है कि कछवाहे उनके साम तो में से हों। कन्नौज के महाराज्य में निर्बेळता स्राने पर कच्छपघात वंशी राजा ळक्ष्मण के पुत्र वज्रदामा ने सं० १०३४ के लगभग गाधिपुर के राजा से ग्वालियर लिया ( वज्रदामा का लेख बंगाल एशियाटिक सेासाइटी का जर्नल जिल्द ३१ पृ० ३१३ में )। वज्रदामा के पीछे उसका छोटा पुत्र सुमित्र नरवर का श्रधिकारी रहा हो। सं० १२३२ ई० (वि० सं० १२८६) तक कब्रुवाहो का राज ग्वालियर में होना पाया जाता है। वज्रदामा, मंगळराय, कीति<sup>°</sup>राय, मूळदेव, देवपाळ, पद्मपाळ ग्रीर महिपाल, (यह देवपाल के दूसरे पुत्र सूर्य पाल का बेटा) महिपाल सं० ११६१

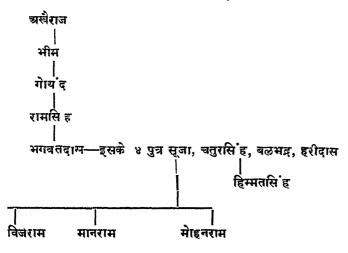

मे ग्वालियर मे राजा था। पीछे एक लेख मे विजयपाल, स्रपाल, श्रीर श्रगांगपाल (सं० १२१२) नाम मिलते हैं। ई० स० ११६६ (वि० सं० १२३२) मे जब सुलतान कुतबुद्दीन ऐबक ने ग्वालियर फतह किया तब वहां वासिल के बेटे सीलंकपाल का राज होना, श्रीर ई० स० १२३२ (वि० सं० १२८६) मे सुलतान शमश्रद्दीन श्रलतिमश की चढ़ाई के समय देवपाल के राज करने का पता फिरिश्ता श्रादि फारची तवारीखों से लगता है। नरवंर का राज्य कछ्वाहों से शायद चौहानों ने लिया हो, क्योंकि तेरहवीं शताब्दी के श्रंत में नरवर में राजा चाहड़देव के सिक्के श्रीर लेख मिलने से यह श्रनुमान हो सकता है। (क्रानिकल्स श्राफ दी पठान कि गस श्राफ देहली श्रीर इंडियन ऐंटीक्वेरी जिल्द २२ ए० ८१) लेख में चाहड़देव का वंश नहीं दिया, परंतु उसके सिक्के पर एक तरफ "श्रसावरी श्री साम तदेव" की छाप श्रीर दूसरी तरफ वोड़े-सवार है। यह श्रजमेर के चीहान राजाश्रो के सिक्कों की शैली है। चाहडदेव के दंश का राज्य नरवर में वि० सं० १३४४ तक रहा।

श्रांबेर के कळ्वाहों का मूळ पुरुष सोहिस हं वज़दामा के छोटे पुत्र सुमित्र के प्रपात ईश्वरीसिंह ( ख्यातां का ईशिस हं) का पुत्र था श्रतः बारहवीं शताब्दी के श्रंत में उसका राज्य हु ढाड़ में स्थापित होना संभव है। यह प्रदेश पहले मीणों के श्रधिकार में था।

|                |                |                  | _ ~               |                                               |
|----------------|----------------|------------------|-------------------|-----------------------------------------------|
| I WITCH STREET |                |                  | ļ                 | दूसरी ख्यात नं० २ में दिए                     |
| नं०            | नैगसी की ख्यात | दूसरी ख्यात      | टाड राजस्थान      | हुए मृत्यु सवत । इसमें श्रार                  |
|                |                |                  | į.                | टाङ राजस्थान मादप्हुए                         |
|                |                |                  | į <u>.</u>        | मंवता में कुछ श्रनर है।                       |
| 3              | ईससिंह         | 0                | 0                 |                                               |
| *              | स्रोढदेव       | 0                | •                 | <b></b> w                                     |
| ર              | दूलहदेव        | 0 1              | ढोला              |                                               |
| 8              | हगुमान         | 0                | काकल              |                                               |
| ¥              | काकिलदेव       | ٥                | मेडलराव           |                                               |
| ξ              | नरदेव          | 0                | हरणुदेव           | <b>XXX</b>                                    |
| y              | जानडदेव        | 0                | कु तल             |                                               |
| =              | पञ्जून सामंत   | o                | पजून              | 2 A 184 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C |
| 3              | मलयसी          | 0                | <b>म</b> लैसी     |                                               |
| 90             | बीजल           | बीजलदेव          | बीजल              |                                               |
| 99             | राजदेव         | राजदेव           | राजदेव            |                                               |
| 12             | कल्याग्        | कील्ह्या         | कील्ह्या          |                                               |
| 33             | राजा कु तल     | कु तल            | कुंतल             | वि० स० १३७४                                   |
| 38             | ,, जवश्रसी     | जूणसी            | जूणसी             | ,, १४२३                                       |
| 3.4            | ,, उदयकर्षा    | <b>उद्</b> यकर्ण | <b>उद्</b> यकर्गा | ·' 388\$                                      |
| 9 €            | ,, नरसिह       | नरसिंह           | नरसिंह            | ,, १४५২                                       |
| 90             | ,, वणवीर       | बणबीर            | वग्वीर            | ,, १४६६                                       |
| 95             | ,, उद्धरण      | <b>बद्धर</b> गा  | उद्धरग            | ,, १४२४                                       |
| 38.            | ,, चंद्रसेन    | चंद्रसेन         | चंद्रसेन          | ,, १४४६                                       |
| , २०           | ,, पृथ्वीराज   | पृथ्वीराज        | पृथ्वीराज         | ,, १४१६                                       |

# दूसरा प्रकरण

# राठोड़ वंश

शाखा—राजा धुंधमार के १३ पुत्र हुए जिनसे अलग अलग तेरह शाखाएं चली—

(१) पाटवी अभयराज ने अभयपुर वसाया उसके वंशज अभेपुरा कहलाए। (२) जयवत जिसके जयवता (३) बागल ने बगलाना बसाया, उसके वंशज बगलाना प्रसिद्ध हुए। (४) अहिराव ने अहेारगढ़ कराया, उसकी संतान अहिराव कहलाई। (५) कुरहा ने करहेड़ा गढ़ कराया इससे करहा हुए। (६) जसचद ने जलखेड़ पाटण बमाया उससे जलखेडिया हुए। (७) कमधज,तेरह शाखाओं का राव कहलाया। (८) चदेल ने चदेरी बसाई, इसके चदेल कहलाए (६) अजवारा, पूर्व मे अजैपुर बसाया, इससे अजबेरिया प्रसिद्ध हुए। (१०) सूरदेव ने सूरपुर बसाया, उसकी संतान सूरा। (११) धोर ने धीरावद बसाया, इसकी संतान धीरा। (१२) कपालदेव ने कमलपुर बसाया, इसके कपलिया कहलाए। (१३) खेमपाल, खैरावाद बसाया, इससे खैहदा हुए।

स्र्यवंश प्रसूत राठोड़ वंशावतंस महाराजाधिराज महाराजा
ंश्री श्रनोपसिहजी (बीकानेर) की वंशावली महाराजाधिराज महाराजा श्री सूरतसिहजी प्रति लिखाई:—

वंशावली---

श्री थ्रादि नारायण मरीचि सूर्य ब्रह्मा कश्यप श्राधदेव

| ४८                  | मुँहगोत नैगसी की ख्यात |                |
|---------------------|------------------------|----------------|
| इच्वाकु             | पंच                    | दीर्घबाहु      |
| विकुचि              | सुदेव                  | रवु            |
| <b>ग्रने</b> ना     | विजय                   | ्रग्रज         |
| विश्वगंध            | भरुक (रुरक)            | दशरथ           |
| इंद्र               | <b>बुक</b>             | रामचंद्र       |
| युवनाश्व            | बाहुक                  | कुश            |
| बृहदाश्व            | सगर                    | ग्रतिथ         |
| कुवलयाश्व           | महायश                  | निषध           |
| धुधर्मा दृढाश्व     | श्रसमंजस               | • नल           |
| <b>ह</b> रियाश्व    | <b>ऋं</b> शुमान        | पु डरीक        |
| निकुंभ              | दिलीप                  | चं मधुनी       |
| वरहणाश्व            | भागीरथ                 | देवानीक        |
| कुषाश्व             | श्रुत                  | श्रहीन         |
| सेनजित              | नाभ                    | पारजात्र       |
| युवनाश्व            | सिंधुद्वीप             | वृत्तस्थल      |
| मांघाता (चक्रवर्ती) | <b>ऋयु</b> ताय         | ग्रर्क         |
| पुरुकुत्स           | ऋतुपर्भ                | वज्रनाभ        |
| त्रिदस (त्रिदस्यु)  | सर्वेकाम               | सगण            |
| ग्रनरण्य            | सुदास                  | व्रहत          |
| हर्थश्व             | त्ररुमक                | हिरण्यनाभ      |
| प्रगाव              | मूलक                   | पुष्य          |
| त्रिवंधन            | दशर्थ                  | ध्रुवसिंधु     |
| सत्यवत-हरिचंद       | एलवल                   | भव             |
| रोहितास             | विश्वसह                | सुदर्शन        |
| हरित                | खट्बांग                | त्र्यागृनवर्षा |
|                     | •                      | 0              |

| सीघ [शीघ]              | पुष्य               | जैचंद                 |
|------------------------|---------------------|-----------------------|
| मरू                    | <b>ग्रंतरिष</b>     | बर्दाईसेन             |
| प्रसपन्न [प्रसुश्रुत]  | बृहद्भानु           | सेतराम                |
| सिघु                   | वह [बहिं]           | सीहे।                 |
| त्रमर्षेण              | क्रतुंजय            | ग्रासथान              |
| सहस्वान [महस्वान]      | रग्रंजय             | धूहड़                 |
| विश्वस्तक [विश्वसाह्व] | संजय                | रायपाल                |
| प्रसेनजित              | श्रीय [शाक्य]       | कन्ह                  |
| तष्यक [तत्तक]          | सुद्दोर [शुद्धोदन]  | जाल <b>ग</b> सी       |
| <b>ब्रह्म</b> ल        | वांगल [लांगल]       | <b>ळा</b> ड़ा         |
| वृह्द्रण               | प्रसेनजित           | तीड़ा                 |
| गुरुकिय [डरुकिय]       | <b>ज्ञुद्रक</b>     | सल्खा                 |
| वत्सवृद्ध              | रुण्क               | बीरमदेव               |
| प्रतिव्योम             | सुरथ                | चृडा                  |
| भानु                   | सुमित्र             | रिड्मल                |
| वित्यक                 | महिमंडलपालक         | जोधा                  |
| वाहनीपत                | पदारथ               | सांतल                 |
| सहदेव                  | ज्ञानपति            | सूजा                  |
| वीर                    | तुंगनाथ             | गांगा                 |
| वृह्दश्व               | भरत                 | मालदेव                |
| भानुमान                | पुंजराज             | चंद्रसेग              |
| द्रवाक                 | बंभ                 | <b>उदयसिं</b> ह       |
| सुप्रतिकाम             | ग्रजैचंद            | सूरसिंह               |
| मरुदेव                 | ग्रभैचंद            | गजसिंह                |
| त्तत्र                 | विज <del>ैच</del> द | ्र <b>जसर्वत</b> सिंह |

श्रजीतसिंह विजयसिह बखतसिह भीमसिंह

( मारवाड को राठोडों का मूल पुरुप ) राव सीहा वा मिहसेन कन्नीज से यात्रा के वास्ते द्वारिका चला। इसने गोत्रहत्या बहुत की थी. पोछे मन विरक्त हुआ तो अपने पुत्र की राजपाट सींप कापडा ( जोगियो का एक फिर्का) का भेष धारण कर साथ मं १०१ राज-पत ठाकर ग्रादि ले पैदल ही पयान किया। एक एक कोस पर संा सी गऊ दान करता श्रीर मार्ग में कूप वापियों के समीप ठहरता गुजरात मे पहुँचा, जहाँ चावड़े व सोलकी राज करते ये श्रीर उनकी राजधानी पाटण ( अग्रणहिलवाड़ा ) थी। उस वक्त सिध मे मारू लाखाजाम राजा था जिसके और चावड़ों के बीच पृथ्वी के वास्ते भगड़ा चल रहा था। इसके अतिरिक्त लाखा ने अपनं बहुनोई राखाइत (सोलंकी राज का पुत्र मूलराज सोलकी का छोटा भाई) के पिता की जो उसके पास रहता था एक ग्राम का वृत्त काट डालने के लिए मार डाला था. अतएव सोलंकियों के साथ भी उसका वैर बॅघा। चावड़ो श्रीर लाखा के दिमयान जब युद्ध होवे तब ही लाखा की जय धीर चावडा की पराजय हो जावे। राव सीहाजी का डेरा पाटण हुआ। लाखा की इष्ट देवीं का श्रीर चावडों की खेत्रपाल (भैरव) का: सो प्रबल देवी के संमुख निर्वल खेत्रपाल का बल काम न देवे, श्रीर इसी से लाखा जीत जावे । एक रात चावडे राजा व मूलराज को खेत्रपाल ने स्वप्न मे श्राकर कहा कि कनवज्ज का धर्मी राव सीहा यहाँ ग्राया हुग्रा है, उसको सदाशिव का वरदान है। तुम उससे जाकर मिलो. जिससे अपने वैर का बदला ले सको। लाखा उसी के हाथ से मरेगा। तब चावड़े एकत्र हो राव सीहाजी के पास त्राये। गोठ जीमने क्री विनती की। रावजी ने भी उसको स्वीकार किया। चावडों ने बड़ी बड़ी तैयारिया की, रावजी जीमने पधारे। मूलराज की माता ने अपने कुटुंब की १५. १६. १७ वर्ष की बालविधवा वधुत्रों को समस्ताकर कहा कि रावजी यहाँ जीमने आवे तब तुम परोसने के वास्ते तकारियाँ ला लाकर मेरे धागे धरती जाना। रावजी इसकी हकीकत पूछेंगे तब मैं सारी कथा उनकी सुना दूँगी। जब रावजी आये तो मूलराज की माता ने कहलाया कि साथ के श्रीर सर्दार तो बाहर रसोड़े में जीमेंगे. परंतु रावजी की मैं श्रपने हाथों से जिमाऊँगी। तब राव सीहाजी ग्रंत:पुर में पधारे. श्रासन दिया गया. श्रीर ग्राप जीमने विराजे। संकेतानुसार वही बालविधवाएँ ला लाकर सब सामग्री रखने लगी। रावजी ने मूल-राज की माता से पूछा कि इतनी बालवधुत्रों के विधवा हो जाने का कारण क्या है ? उसने कहा महाराज! लाखा फूलाणी के श्रीर हमारे परस्पर शत्रुता है श्रीर इनके पितयों की लाखा ने मारे हैं इसी लिए ये विधवा हो गई हैं। जब जब लाखा के श्रीर हमारे युद्ध होता तब तब जीत उसी की होती है। लड़ाइयाँ एक वर्ष में दे। बार हो जाती हैं। अब आपका पधारना हुआ है तो आप हमारी सहायता कीजिये। रावजी ने उत्तर दिया, तुम फौज इकट्टी करी श्रीर लाखा को कहला दे। कि तैयार हो जा, हम त्राते हैं। ऐसा कहकर रावजी द्वारिका को सिधारे। रगुल्लोड्जी के दर्शन कर गोमती मे स्नान किया बहुत सा दान दिया, एक मास वहाँ ठहरे श्रीर फिर लीटकर पाटण पहुँचे। सोलंकियों श्रीर चावडों ने श्रगवानी कर नारियल भिलाये श्रीर बड़े हुई उत्साह से उन्हें नगर मे लिवा लाये। रावजी के त्राज्ञानुसार सेना इकट्टी कर ही रक्खी थी. तुरंत लाखा के पास दत भेज युद्ध की घोषणा पहुँचाई। सुनते ही वह भी सज-सजाकर लड़ने की तैयार हो गया, परन्तु उसकी आश्चर्य इस बात

का हुन्ना कि पहले जब जब युद्ध हुन्ना तो चावडे सदा भागते ही रहे छीर त्रबक्ती बार इतने जोर से बढ़े चले त्राते हैं। इसका कारण पूछने पर उसके गुप्तचरों ने निवेदन किया कि इस बार राव सी हाजी कनविजया कटक के साथ हैं। तब तो लाखा को भी विचार पड़ा, धीरे धीरे कूच मुकाम करने लगा।

एक दिन लाखा का भानजा राखायत रजपूत सरदारो के साथ बैठा हुआ या तब किसी ने उससे पूछा कि भागोजजी प्रभात को जब तुम्हारे मामा लाखाजी उठते हैं तब उनका मुख उतरा हुआ रहता है इसका क्या कारण है ? आज तो इन पर परमेश्वर की कुपा है. राज बरकरार. बहुत सी धरती के सरदार श्रीर युद्ध के जीतन-हार हैं. फिर उदास क्यो रहे ? राखायत बोला, इसकी खबर मुक्तको नहीं। तब सबके सब बोल उठे कि तुम इस बात का भेद लाखाजी से पूछो। राखायत ने कहा कि यदि मैं इस रहस्य की पूछूँ श्रीर मामाजी कोध में श्राकर मुफ्तकी मरवा दें तो फिर छुड़ावे कौन ? सरदारों ने उत्तर दिया कि हम सब तुम्हारे साथ हैं। यदि तुमको निकाल दें तो हम भी साथ ही निकल चलेगे श्रीर जो कदापि मरवाने की त्राज्ञा दें तो तुम्हारे साथ मरेंगे. परंतु तुम इसका भेद लो। तब अवसर पाकर एक दिन राखायत ने लाखा से पुछा। ( अगगे सारी वही बात है जो पहले सोलंकी मूलराज के वर्धान मे कह त्राये हैं कि लाखा ने राखायत की समुद्र मे भेजा वहाँ उसने मईल देखे श्रीर श्रप्सरा श्रादि मिलीं। वापस श्राकर वह लाखा के घोड़े पर चढ़ अपने भाई मूलराज की लाखा का सब भेद दे आया श्रीर मूलराज ने लाखा पर चढाई की )।

मूलराज के कटक के अपने की खबर सुनकर राखायत ने लाखा से कहा मामाजी फौज आ पहुँची है तुम भी सवार होछो। लाखा चढकर संमुख गया श्रीर कुल देवी का स्मरण किया। देवी ने प्रकट होकर कहा अब मेरे बस की बात नहीं, क्योंकि राजा सिहसेन को श्रीमहादेवजी का वरंदान है। इसके श्रागे मेरा जार नहीं चलता है। तब लाखा ने कहा कि माता मृत्यु तो अली देना। कहा. "वह सुधार दुँगी. परत जय की आशा नहीं ।'' दोनों दल परस्पर भिडे तब राखायत बोला कि मामाजी! मैंने त्रापका श्रन्न खाया है सो त्राज ब्रापके सामने ब्रापके शत्र से लड़ाँगा, यह कहकर वह युद्ध करने लगा और ऐसी तलवार बनाई कि प्रत्येक शत्रु के संमुख राखायत लड़ता हुआ दोख पड़ता था। ग्रंत मे लाखा ग्रीर राखायत दोनें। काम श्राये। अयुद्ध समाप्त होने पर राव सीहाजी ने ता पाटग की ब्रोर प्रस्थान किया ब्रीर लाखा के ब्रंत:पुर की श्वियाँ खेत मे श्राकर क्या देखती हैं कि लाखा निपट घायल हुआ खेत मे पडा है श्रीर पास ही राखायत भी पड़ा सिसकता है। राखायत की देख-कर लाखा की माता की क्रोध श्राया श्रीर कहने लगी कि यह हराम-खोर यहाँ काहे को पड़ा है. इसको द्र करे। उस वक्त लाखा ने कहा कि माता! राखायत हराम बार नहीं, स्वामिधमी है। देखा यह गिद्ध जो पड़ा है, मेरे मुख पर ग्रान बैठा या श्रीर मेरी श्रॉख निका-लने ही को था कि राखायत ने उसकी देखा: उसने ग्रपना पल काटकर गिद्ध को दिया, नहीं तो वह मेरी आँख निकाल ही लेता श्रीर मैं तुम्हारा मुख देखने न पाता। अब राखायत की मेरे पास लाख्री! मैं इसके सिर पर हाथ फेरूंगा तब इसका जीव मुक्त होवेगा। उस समय तक राखायत के प्राम्म भी निकले न थे। उसकी उठाकर लाखा के पास ले गये। ज्योंही लाखा ने उसके मस्तक पर हाथ फेरा कि तत्काल उसके प्राग्यपलेक उड गए श्रीर फिर लाखा की श्रात्मा भी मुक्त हुई। रानियाँ अपने पति के साथ सती हुई। लाखा स्वर्गलोक पहुँचा श्रीर राखायत ने भी वहीं जा हेरा किया। ऊँचे रक्षमय कग्रोवाले सुवर्ण के महलों में तो लाखा का निवास श्रीर नीचे सुवर्ण के कग्रोवाले चाँदों के महल भे गावायत का श्रवाम था। एक दिन लाखा ऊँचे महल भरोखे में बैठा था कि गावायत ने उधर दृष्टि दी श्रीर मन में कुछ उदासी लाया। लाखा पछने लगा कि भानजे उदाम क्यो हुआ १ उत्तर दिया कि मामाजी। मैंन यह महल पाने के लिए परिश्रम तो बहुत ही किया, परन्तु हाथ न श्राया। लाखाजी कहने लगं भानेज। कहीं दौडने से भी यह स्थल मिलता है। सेारठा—

परसिर पद महि जोय जे विह विहवै ऋष्पियो। लिखियो लाभै लोय पर लिखियो लाभै नहीं।।

(जैसा विधाता ने रचा वैसा ही होता है अर्थात् सिर ऊपर श्रीर पाँव नीचे रहते है अपने कर्म का लिखा मिलता है, पराये के कर्म का [फल ] नहीं मिलता )।

पाटण में आकर चावड़ों ने राव सीहाजी कां (अपनी बहन या बेटी) ब्याह दी। रावजी उनको संतोष देकर कन्नीज गये, राणी चावड़ी का सुखपाल भी साथ ही था। वहाँ सुखपूर्वक राज्य करने लगे। एक रात राणी चावड़ी को ऐसा खप्न आया कि तीन नाहर राणी के पास आये और उसका पेट चोर आतें निकाल पृथक पृथक लेकर पहाड़ पर चढ़ गये। यह देखते ही राणी जागी और रावजी को जाकर अपना स्वप्न सुनाया। सुनते ही रावजी ने राणी की पीठ पर ताजियाना (चावुक) चलाया। राणी उदास होकर बैठ गई, नींद न आई, इतने में दिन निकल आया, तब रावजी बोले कि चावडी। रीस मत कर! मैंने यह चावुक तुम्ने इसी वास्ते मारा था कि तुमको फिर नींद न आवे क्योंकि स्वप्न देखकर फिर सो जाने से स्वप्न का

फल नष्ट हे। जाता है। तेरे तीन पुत्र सिह समान बलवान होवेगे. बहत सी धरती जीतेंगं श्रीर उनके वश की बहुत बुद्धि होवेगी। यह सुनकर चावडी बहुत प्रसन्न हुई। समय समय क ग्रंतर से उसने महातेजस्वी श्रीर पराक्रमी तीन पुत्र प्रसव किये। जब क्रॅंबर कुछ सयाने हुए तो राव सीहाजी देवगति से दंवलोक पहूँचे राज्य टीकेत कुँवर की मिला. तब चावडी अपने तीनों पुत्रो की लेकर अपने पीहर जा रही। काल पाकर वे जवान हुए श्रीर चै।गान खेलने की जाने लगे। एक दिन खेलते खेलते उनकी गेद किसी बुढिया के पाँवों मे जा गिरी जो वहाँ कंडे चुन रही थी। एक कुँवर गेद लोने आया श्रीर बुढ़िया से कहा कि इसे उठा दे। बुढ़िया बोली, मेरे सिर पर भार है तुम ही उतरकर ले लो, तब क्रॅंबर ने बुढिया की धका मारा, जिससे उसके सब कंडे बिखर गये। क्रोध कर बढिया कहने लगी कि "हमारे ही घर मे पले पुसे श्रीर हम ही की धक्के मारते हो. मामा का माल खाकर मोटे हुए श्रीर उसी की जा को सताते हो. तुम्हारं ते। कोई ठार है नहीं ''। ऐसे ताने सनकर कुँवर घर श्राये। माता से पूछा कि हमारा पिता कौन है ? हमारा देश कहाँ श्रीर हम किसके यहाँ पलते हैं ? लोग कहते हैं कि हमारे कोई ठै।र है ही नहीं। माता बोली कि बेटा! लोग फक मारते हैं। कुँवरों ने न माना, ग्रीर ग्राप्रहपूर्वक फिर वही प्रश्न पूछे. तब माता ने कहा कि तुम अपने नाना के घर पलते हो। क्रवर सीधे मामा के पास गये श्रीर विदा माँगी। मामा ने बहुत कुछ समभाया, परंतु **त्रास्थान न रहा। बिदा होकर ईंडर ग्राया ग्रीर वहाँ से चलकर** पाली गाँव में श्रान डेरा किया। वहाँ कन्ह नाम का मेर राजा था. वह प्रजा से कर भी लेता श्रीर श्रनीति भी करता था श्रर्थात जितनी क्रमारी कन्या उसके राज्य में ब्याही जातीं उनकी पहले तीन दिन

तक अपने पास रख लेता था। आस्थान एक ब्राह्मण के घर मे ठहरा हुआ था, उस ब्राह्मण की कन्या जवान हो गई, परंतु उसका विवाह न हुन्रा। उसे देखकर श्रास्थान ने ब्राह्मण से पूछा कि क्या यह विधवा है। ब्राह्मण ने कहा -- महाराज । नहीं, यह तो कुमारी है। कहा, इसका क्या कारण ! उत्तर दिया कि यहां ऐसी अब अनीति चल रही है। क्रॅंबर ने प्रश्न किया कि मेर के पास कटक कितना है ? कहा महाराज! बीस एक हजार पैदल होगं। क्रॉबर ने कहा कि अपनी बेटो का विवाह कर ! मेर से मैं समक्त लूँगा । ब्राह्मण ने कन्या परणाई, फोरे हो चुकते ही कान्हा के मनुख्य उसकी गाड़ो में बिठाकर ले चले। अ।स्थान अपनी कोठरी मे गया तब वह ब्राह्मण-कन्या भी चूपके से भागकर वहाँ चली आई। कान्हा के मनुष्यो ने बलपूर्वक उसको पकड़ना चाहा परंतु राठोडों नं उन्हें मार भगाये। जब यह समाचार कान्हा ने सुने तो वह चढकर पाली श्राया। श्राम्थान बाहर निकल गया, कान्हा ने पाली लूटी श्रीर उसके साथवाले लूट का माल लेकर चलते हुए, उसके पास थोड़े से मनुष्य रह गये, तब ग्रास्थान ५०० साथियों समेत उसपर ग्रान पड़ा। लड़ाई हुई जिसमें कान्हा मारा गया। फिर लुटेरों का पीछा किया। जितने मेर मिले उनकी मारते गये. माल सब छुड़ा लिया श्रीर ८४ गाँव के साथ पाली फतह की। साथ ही भादाजख की चैारासी भो जा दबाई।

उस वक्त खेड़ में गोहिल राज करते थे। उनका प्रधान एक डाभी राजपूत था। किसी कारण से प्रधान धीर उसके भाई बन्धु गोहिलों से अप्रसन्न होकर खेड़ से चल दिये धीर ध्रास्थान का राज्य बढ़ता हुआ देखकर मन में विचारा कि इनसे गोहिलों की मरवावें। यह ठान डाभियों ने ध्रास्थान के दिग श्राय सारी कथा सुनाकर कहा, हम तुम्हे खेड़ का राज्य दिलाते हैं। पूछा किम तरह ? कहा हम जब तुमको सूचना करावे तब तुरन्त श्राकर चुक करना। इधर गोहिलों ने भो मिलंकर विचार किया कि इन राठोड़ों का पढ़ोस में श्राकर राजधान बॉधना दुखदायी है, इसलिए किसी प्रकार इनको यहाँ से प्रलग करना चाहिए! यह मतव्य ठहरा कि भला श्रादमी भेज उनसे मैत्री बढाना ग्रीर फिर दावत के बहाने उनका यहां बुलाना चाहिए। ऐसा मत ठान डाभी की भेजा श्रीर समभा दिया कि हमारी ग्रीर से खेड़ ग्राने की गाढ़ी मनुहार करना ग्रीर गीठ जीमने का निमन्त्रण भी देना, जो स्वीकारें तो पीछे सूचना भेजने की तैयारी करावे। डाभी जाकर ग्रास्थान से मिला, सब बात निश्चित कर ली. और गोहिलों को कहला दिया कि गोठ की तैयारी करो. रावजी श्रावेगे। डाभो खेड को गया श्रीर गोहिलों से कहा कि हजार हो तो भी हम तुम्हारे चाकर हैं, तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकते. गवजी आतं हैं से। दाहिनी तर्फ आप लोग रहना. श्रीर बाई ग्रीर हम खड़े रहेगे. ताकि वे श्राते ही पहले तमसे मिले। गेाहिलो को भी यह बात भली लगी। आस्थानजी आये। डाभो लेने की आगे गया, श्रीर कहा कि "डाभी डावै गोहिल जीमगौ"। राठाड़ गोहिलों पर जा पड़े, और सबकी मार गिराया और खेड़ का राज्य लेकर वही राजधानी स्थापित की । इसी से खेड़ेचा प्रसिद्ध हुए\*।

इस कहानी में सत्यता कहां तक है इसकी जाव ऐतिहासिक प्रमाणों से की जाय तो मृलराज मोलंकी का समय, वि० सं० १०१७ से १०४२ तक उसके दानपत्रों से निश्चित हैं, और राठोडों की ख्यातों के अनुसार भी सीहाजी ने वि० सं० १२३० के लगभग राज लिया—हालों कि एक खेख स्वयं सीहा का श्रमी मारवाड़ के गांव में मिला जिससे वि० सं० १३३० में उसका देहांत होना पाया जाता है। श्रव विचारने की बात है कि प्रथम तो वि० सं० १२४२ में राजा जयचंद राठोड़ ही को सुलतान शहाबुद्दीन गोरी राव सीहा की एक रानी सोलकनी प्रसिद्ध राव जयिम ह की पुत्रो थी, जिसके पेट से आस्थान ने जन्म लिया। दूसरी रानी चावडो सोभाग दे मूलराज बागनाथोत की बेटी, जिसके दो पुत्र ऊदड और सोनिंग थे\*।

वात सेतराम बर्दाईसेने।त की-

राजा बर्दाईसेन कन्नौज में राज्य करता था। उसका पुत्र सेत-राम बड़ा सर्दार था, परंतु वह तीन पैसे भर अमल रोज दिन में तीन बार खाता था। किसी ने यह बात राजा के कान तक पहुँचाई और राजा ने कुँवर की बुलाकर पूछा कि कितनी अफीम गज खाते हो ? पहले तो उमने कहा कि मैं नहीं खाता, परंतु जब राजा ने अपनी आण दिलाकर सत्य बात कह दने का आग्रह किया तो कहा कि तीन पैसे भर रोज खाता हूँ। राजा ने अपने सन्मुख अमल मँगवाई

इस ख्यात मे एक जगह तो राव सीहा के। मूलराज सेालंकी का समकालीन कहा है श्रीर यहाँ उसकी रानी के। सिद्धराज जयसिष्ट की पुत्री बतलाया है जिसका शासनकाल सं० १११० से सं० १११६ तक निश्चित है। लाखा फुलायी को मारना श्रीर सिद्धराज की बेटी ब्याहना सही नहीं।

ने युद्ध में मार कन्नीज लिया, जिसके पीछे भी जयचंद के पुत्र हरिश्चंद्र का राज्य श्रास पास के प्रदेश में रहने का पता हमको उसके मछली शहर के दानपत्र से लगता है। इस अवस्था में कन्नीज छूटने पर जयचंद के पुत्र का मारवाड़ में आना तो बन नहीं मकता। रही मूलराज और लाखा की बात, यह ते। निरी जटपटांग ही दोखती है। भला करीव डेढ़ सो वर्ष पूर्व सीहाजी मूलराज की सहायता कर लाखा फूलाणी को कैमे मार सकते थे। मूलराज ने अपने मामा चावड़े मामतराज की मारकर गुजरात का राज लिया और फिर सेारट के राजा ग्रहरिपु पर चढ़ाई की थी, जिसकी मदद पर लाखा फूलाणी आया था। जब चावडीं का राज ही न रहा तो चावड़े लाखा से लड़े कहीं से १ गोहिलों की ख्यात से भी यही पाया जाता है कि जयचंद राठोड़ के मरने पर उसके पेाते सीहाजी ने उन्हें खेड़धर से निकाला था।

श्रीर सत्यासत्य की जॉच के लिए कुँवर का खिलाई। जब देखा कि वह सचमुच ऐसा श्रमलदार है तो राजा कहने लगा कि जो मनुष्य इतनी श्रमल खावे वह क्या पुरुषार्थ कर सफता है। कुँवर बोला, कोई कार्य्य बतलाकर परीचा कर लीजिये। यदि इतने पर भी श्राप मुक्ते श्रयोग्य समकते हों तो मैं कैसा गले ही बँधता हूँ, मैं भो कही कमा ही खाऊँगा। राजा को कुँवर के वचन सुन कुछ कोंघ श्राया, कहा—श्रव तक तो कुछ कमाया है नहीं, श्रव कमाश्रोगे तो देखेंगे। कुँवर श्रपने स्थान पर श्राया श्रीर रात्रि को शख बाँध, घोड़े पर चढ चल निकला।

एक राजा के नगर में जाकर वह उसकी सेवा में नियुक्त हुआ। एक दिन वह राजा शिकार को गया, श्रीर जब श्राखेट कर श्रम निवारण के वास्ते वृत्त की ठंडी छाया मे बैठा या तब एक राचस मृग का रूप घर राजा के पास से निकला। राजा ने उसे मार लेने की त्राज्ञा ही। वहाँ उसके दूसरे सर्दार ता बैठे ही रहे. परंतु सेतराम तुरंत सवार होकर मृग के पीछे पडा। द्र निकल गया तब राचस ने भैंसे का रूप घर लिया श्रीर कुँवर के सम्मुख देौडा। सेतराम भी सँभलकर वार करने की तयार हो रहा, कि राचस तत्काल अपने रूप मे प्रकट हुआ और कहने लगा कि हे बलवंड राजपूत तू बर्दाईसेन का पुत्र होकर इस राजा के पास क्यों रहा ? यह तो किसी काम का नहीं है, ग्रव तू मुक्ते १०० वकरं, १०० भैंसे श्रीर सी मन मद की मनुहार दे दे। सेतराम बोला—कल दूँगा। इतना कह पीछा फिराराजाने पूछा ते। कह दिया कि हरिए हाथ न आया। दूसरे दिन अर्ध रात्रि की बलि का सामान साथ ले सेतराम उस राज्ञस के स्थान पर पहुँचा धीर उसको तम किया। संतुष्ट होकद राचस कहने लगा कि सेतराम !

मैं तुभको असंख्य द्रव्य दिखाये देता हूँ। कुँवर ने उत्तर दिया कि मुभे द्रव्य की आवश्यकता नहीं वह तो मेर पास भी बहुत है, परतु ऐसी वस्तु दे जिससे मेरा यश बढे ! राचस ने कहा—''तेरे मे पाच हाश्रियों का बल होवेगा!''

कुछ दिना पीछे कुँवर उस राजा की सेवा छोड़ किसी दूसर नरेश के पास जा रहा। वहाँ चार रुपये रोज के मिलें, परंतु र।जा उसका द्यादर बहुत करें सेतराम जब दर्वार में जाता तो अपनी बर्छी साथ लिये जाता। जब राजा कहे बैठा ता बर्छी भूमि मे गाड़ देवे, वह फर्श चोरकर भ्रॉगन में हाथ भर घुम जावे। यह देख राजा व रानी हैरान हुए। वह राज मित्र-भिन्न स्थान में बर्द्धी गाड़ता, जिससे आँगन में जगह जगह खड्डे पड गये। एक बार रानी ने लोहे के सात तवे बनवाये। एक एक तवा सवा सवा मन का था, और जहाँ सेतराम आकर बैठता वहाँ गच मे गड़वा दिये व ऊपर फरी बिछाया। प्रभात की सेतराम ग्राया, बर्छी गाड़ी तो भूमि कुछ कड़ी सी लगी, तब थोड़ा जोर किया, सो दो हाथ भूमि मे घॅस गई। उसने सोचा कि च्राज तो बर्छी ने बल कराया। रानी ने विचार किया गांड तो दी है, परंतु अब निकालेगा कैसे। चलने के समय कुँवर ने बर्झी खीचो तो सातों तवे भी बीधे हुए साथ ही निकल आये श्रीर आगन भी खुद गया। उसका यह बल देख राजा बहुत प्रसन्न हुन्ना। एक दिन सेतराम की साथ ले नर-पित मृगया को गया, सेतराम ने एक शूकर के पीछे घोड़ा लगा दिया, दूर तक साथ लगा चला गया, ग्रीर हाथियों के वन मे जा पड़ा, दिन छिप गया, श्रंधकार छाने लगा, तब सेतराम एक वृत्त पर चढ़-कर बैठ गया, घोड़े को तले बॉध दिया। एक सिंह ने आकर उसे भच्या किया। प्रभात हुन्ना, दिवाकर की किरणों ने चारों आर प्रकाश फैलाया। वह वृत्त से नीचे उतरा, देखे तो घोड़ के ग्रस्थि पड़े हुए है। ग्राप था शरीर का भारी, पैदल चलने मे कष्ट होता था, तब एक नारियल के भाड़ पर चढ बैठा, थोड़ी ही देर पीछे एक बड़ा हाथी उस भाड़ के नीचे ग्राया, सेतराम उछलकर उस पर ग्रा इटा। हाथी ने उसे नीचे गिराने का बहुत प्रयत्न किया ग्रीर बड़ा जोर लगाया, परंतु उसने दो एक कटार इस बल से मारे कि हाथी बिल्ली बन गया।

उस हाथी को लिये वह राजा के दर्बार मे पहुँचा श्रीर ग्रपना सारा वृत्तांत कह सुनाया. राजा बहुत ही प्रसन्न हुन्ना। उस राजा का एक भाई दूसरे नगर में राज्य करता था, उसका पुत्र विवाह कर श्रपनी नव बधू को लिये श्रारहा था कि मार्ग मे उस रानी की प्रकृति बिगड़ गई। पास ही एक नगर था। वहाँ ग्राकर ठहरे श्रीर वैद्य को बुलाया। वहाँ के राजा का नाई वैद्य था, वह ग्राया। कुँवर ने उसे ले जाकर श्रपनी क्षा की नाड़ी दिखलाई। उसका हाथ देखते ही नापित को विस्मय हुआ श्रीर मन मे कहने लगा कि ''ग्रोहो ऐसे हस्तकमलवाली रमग्री तो रूप की राशि होवेगी" दवा वतलाकर घर त्राया। इस प्रकार एक मास उनको वहाँ बीत गया। रानी को ऋाराम हुआ तब वैद्य को घोड़ा सिरोपाव बिदा में दे आप कूच की तैयारी में लगा। नाई ने अपने खासी को जाकर सब कथा कह सुनाई, श्रीर उस रानी के रूप की इतनी प्रशंसा की कि राजा का दिल हाथ से जाता रहा। होकर कुँवर के डेरे पर आया श्रीर बहुत मनुहार के साथ कहा कि त्राप हमारी मेहमानी जीमकर जाना। क्रॅंबर ने भी उसकी खीकार किया। तैयारी हुई, राजा ने ऐसा तेज़ मद्य मँगवाया कि जिसकी घूँट भरते ही अचेत हो जावे। फिर अपने नौकर चाकरों की समभाकर कहा कि जब कुँवर यहाँ आवे और मद की मनुहार चले तब मैं कहूँगा कि ''कुँवरजी एक प्याला और लो'' बम यही संकेत है। सुनते हो तुरत टूट पड़ना, और मार लेना। अब कुँवर अपने साथियों समेत गढ़ में गाठ जीमने आया। इन्होंने उसकी मद्य पिलाकर छकाया, और माथवालों की भी वहीं दशा हुई, तब राजा ने साकेतिक शब्द कहे कि ''एक एक प्याला और फिरे''। यह सुनते ही राजा के मनुष्यों ने शपाशप तलवारे चलाकर कुँवर व उसके साथवालों को मार लिये, राजा कुँवर के डर पर पहुँचा और उसकी खों को ले जाकर अपने महल में बिठा दिया। कुँवर के रहे सहे साथी प्राण लेकर भागे, और अपने राजा को आकर सारा हाल सुनाया, तब उसने साथ इकट्ठा किया, और अपने माई से भी सहायता के लिये एक हजार सवार माँगे। भाई ने कहलाया कि चाहों तो हजार सवार भेज दूँ, और चाहों तो अकेले सेतराम की दूँ।

बसने सेतराम को बुलाया और साथ लेकर अपने पुत्र का वैर लेने को शत्रु के देश पर चढ़ाई कर उसका गढ़ जा घरा। उसने भी गढ़ कीट सज खूब मुकाबला किया। एक वर्ष लड़ते बीत गया परंतु गढ़ दूटे नहीं, तब तो राजा ने निराश होकर सेतराम से पूछा कि अब क्या करना चाहिए। उमने उत्तर दिया कि मेरी सहायता पर बने रही तो गढ़ के किवाड़ तो मैं तोड़े देता हूँ, तुम भीतर घुस जाना। यह सलाह कर वे सब दर्वाजे जा लगे। सेतराम ने कपाटों को जोर से बक्का मारा धीर वे दूट पड़े। राजा भीतर घुस पड़ा, शत्रु मारा गया और सेतराम भी घायल हुआ, गढ़ हाथ आया, तब राजा ने सेतराम की पीठ ठोककर कहा—''बड़े राठोर, जैसी वीरता तूने की वैसी कीन कर

सकता है! अब मैं तुभ्रे श्रीर तो क्या रीभ्र दूँ, अपनी बेटी तुम्मे ब्याह देता हूँ।'' देश श्राय, पुत्री का विवाह सेत-राम के साथ कर, अपना आधा राज दहेज में दे दिया। एक मास तक तो सेतराम वहाँ रहा, फिर अपनी स्त्री को साथ लिये अपने स्वामी राजा के पास चला आया। उसने श्रादरपूर्वक उसको रख लिया। यहाँ एक बार एक भोमिया नाम के डोडिये ने आकर गैएँ घेरीं। ग्वालों ने आकर पुकार की कि १४० सवार साथ लिये भोमिया वित्त लिये जाता है। सुनते ही सेतराम श्रकेला घोडे पर चढ़ दौड़ा श्रीर भोमिये को जा लिया। भोमिये ने कहा-" अरे रजपूत! हिथार डाल दे श्रीर वापस चला जा !! सेतराम ने उत्तर दिया-यदि तुमको श्रपना प्राम् प्यारा है तो वित्त श्रीर राख्य छोड दे श्रीर जीता जा. नहीं तो बार कर । भोमिये श्रीर उसके साथियों ने सात बास तीर एक साथ चलाये सो सेतराम के लगे, युद्ध मचा। ग्रंत में सेतराम ने भोमिये को मार लिया श्रीर उसके साथ के सवार भागे. सी कितनेक को तो तीरों से मार गिराया श्रीर दूसरे शस्त्र छोड़ शरण मे आये । उनकी मुक्कें बांध, हथियार सिर पर धर, गैावों समेत श्रागे कर ले चला। राजा भी पीछे से चढकर चला या जब उसने इनको त्राते देखे तो जाना कि भोमिया ने सेतराम के। मारा श्रीर वही चला श्राता है, परतु जब लोगों ने श्रागे बढ़कर देखा तो जान पड़ा कि सेतराम शत्र को बाँधे धन लिये आ रहा है। राजा ने बड़ी रीभ की, कई हाथा घोडे दिये। कुछ समय पीछे सेतराम बड़े ठाट से अपनी रानी की लिये कन्नीज आया, पिता के चरणों पर गिरा. राजा वर्दाईसेन पुत्र की देख बहुत प्रसन्न हुआ श्रीर पिता पुत्र ग्रानंद के साथ रहने लगे। कई वर्ष पीछे राजा बर्दाईसेन का शरीर छूट गया श्रीर सेतराम पाट बैठकर कन्नीज का राज्य करने लगा श्रीर बड़ा प्रतापी राजा हुआ \* ।

\* यह कहानी भाटो की कपोलकल्पना ही है। मला, कजीज के महा-राजा का पाटवी पुत्र, श्रीर श्रकेला निकलकर ४ ६० रोज पर कहीं जाकर नैकर होवे। तदितिस्क जयचद के पीछे तो कजोज पर राठोडों का श्रिधकार रहना सिद्ध ही नहीं होता, श्रीर यदि रहे भी हो तो जयचंद का पुत्र हरिश्चंद वहीं का राजा होना चाहिए। क्या बर्दाईसेन उसी का विरुद्ध था, या कोई श्रीर दूसरा था; श्रीर फिर सेतराम ने भी कजोज ही पर राज किया, तो सीहा से कजोज छुड़ाया किसने १ इसी ख्यात में दूसरी जगह जहा वशावली दी है वहीं बर्दाईसेन, श्रीर सेतराम का नाम नहीं है। वहा राव सीहा के पीछे श्रासथान का नाम है जिसके उद्धा गादवी इदी (पिडहार) बूढम मेहराजीत की पुत्री से धूहड, धाँधल श्रीर चाचग नाम के पुत्र हुए थे।

## •तीसरा प्रकरण

## राव छाड़ा—राणी बीराँ हुलणी का पुत्र टीडा

राव टीडा-इसकी एक राग्री तारादे वाग्र राग्रा वरजांगीत की बेटी थी, जिसके पेट से सलखा उत्पन्न हुआ था। राव टीडा श्रीर राव सामन्तिसह सोनिगरा मे मीनमाल के मुकाम पर युद्ध हुआ। सोन-गिरे हार खाकर भागे श्रीर टीडा ने उनका पीछा किया। सोनगिरे राव की राणी सीसोदणी सुबली भी युद्ध में साथ थी। उसके रथ की राठोड़ों ने जा घेरा। टीडा भी श्रागे मार्ग रोक खडा हो गया श्रीर कहा कि रथ फेर दे।। सीसोदग्री बोली किस वास्ते ? राव टीडा ने उत्तर दिया कि तुभको ले जाकर अपनी राग्री बनाऊँगा। सीसो-द्या ने कहा यह बात तो तब हो जब तुम मेरे पुत्र की पाटवी करे। राव ने इसको मंज़र किया श्रीर सीसोदणी को घर लाया. सुख हुआ श्रीर उसने पुत्र कान्हड्देव जाया । पाटवी वह हुआ । टीडा का बड़ा बेटा सलखा राज्य से वंचित होकर इधर उधर भटकता फिरा। राज्य की स्वामिनी सीसोदग्री हुई जो वह करे सो प्रमाग । इसका एक पद कहते हैं--''सुवड़ीतीड़ै मिल गई, सी संबल सी सत्य।'' पीछे गुजरात के बादशाह की फौज मेहवे पर आई, भगड़ा हुआ। राव टीडा मारा गया श्रीर सलखा को कैद कर मुसलमान साथ ले गए। राव कान्हडदेव पाट बैठा । राठोडों ने सलखा की छुड़ाने के कई प्रयत्न किए परन्तु कुछ न चली। तब पुरेहित बाहड व बीजड नाम के दे। आई, जागी का भेष धारण कर, कार्नो में मुद्रा पहन गुजरात गए। ये देानों रूप, रंग ध्रीर शरीर में भी ग्रच्छे थे ध्रीर वीगा बजाने में

भी प्रवीश थे। नगर में धूम पड़ गई कि दो सुंदर जोगी बहुत हा उत्तम बीनकार आये हैं। बादशाह ने भो सुना और उनका बुलाया। उन्होंने भी अपना गुशा प्रकट कर शाह की रिकाया, तब बादशाह ने प्रसन्न होकर फर्माया कि जो चाही सो मांगा। इन्होंने हाथ जाडकर अर्ज़ की कि हमारा भोमिया यहाँ कैंद में है उसे छाड़ने का हुक्म दिया जावे। बादशाह ने पृछा कीन सा भोमिया, कहा मेहवे का राव सलखा। बादशाह ने उसे छोड़ दिया। यं उसे लेकर मेहवे आये और कान्हड़देव ने उसे जागीर निकाल दी। कान्हडदेव का पुत्र त्रिभुवनसी हुआ जिमसे ऊदावत राठोड़ो की शाखा चली%।

राव धूहड़—राखी द्रोपदा, चहुवाख लखनसेन प्रेमसेनात की बेटी जिसके पट से रायपाल. पीथड, बाघमार, कीरतपाल ख्रीर लग-हथ नामी पुत्र हुए।

राव गयपाल—राग्धी रहादे भटियाग्धी रावल जेसल उस्राकीत की बेटी, जिसके कान्ह, समरांग, लच्याग्यसिह और सहनपाल उत्पन्न हुए। (कर्नल टाड ने रावल जेसल का समय सं० १२०६ से १२२५ तक दिया है।)

राव कान्ह—राग्यो कल्याण्यदे देवडी सलखा लूँभावत की बेटी जिसके पुत्र जालग्रसी. विजयपाल।

राव जालग्रसी—राग्रो सरूपदे गोहिलाग्री गोदा गजसिहोत की वेटी, जिसका पुत्र छाडा।

<sup>,</sup> जानार के राव सामतिसंह का राव टीडा का समकालीन होना संभव है, परंतु मारवाड़ की ख्यात में तो राव टीडा का सिमाने के परमार राजा शीतल देव की सहायता में सुलतान श्रलाड़ित खिलजी देहली के पादशाह के मुकाबले मे मारा जाना लिखा है। राव टीडा के समय में गुजरात में जुदी बादशाहत स्थापित नहीं हुई थी। हां सुलतान श्रलाड़ित खिलजी ने गुजरात बावेली से ले ज़रूर लया था।

राव सलखा-राव मलखा के पुत्र नहीं था। एक दिन वह वन मे शिकार के वास्ते गया थ्रीग दूर जा निकला। साथ के लोग सब पीछे रह गये। जब तृषा लगी तो जल की खे।ज में इधर उधर फिरने लगा। एक स्थान पर उसने घूम्राँ निकलते देखा। जब वहाँ पहुँचा ते। देखता क्या है कि एक तपस्वी बैठा तप कर रहा है। इसने उस के चरण छूकर ग्रपना नाम ठाम बतलाया ग्रीर कहा कि प्यासा हूं, कृपा कर थोडा जल पिलाइए । तपस्वी ने कमडल की तरफ इशारा करके कहा कि इसमे जल है, तूभी पी ले धीर अपने घोड़ को भी पिला। सलखा ने जलपान किया, घोड़े की भी पिनाया थ्रीर देखा ता कमंडल ज्यों का त्यों भरा हुआ है, तब तेा उसने जाना कि यह कोई सिद्ध है। हाथ जोड़ बिनती करने लगा कि महाराज ! आपकी कृपा से श्रीर ता सब स्रानंद है परंतु एक पुत्र नहीं है। जोगी ने स्रपनी भोाली में से भस्म का एक गोला निकाला थ्रीर ४ सुपारी। कहा यह भस्म ग्रीर सुपारी राखी की खिलाना, उसके ४ पुत्र होंगे। पहले पुत्र का नाम मल्लिनाथ रखना। सलखा गोला और सुपारी ले घर आया, राशियों की खिलाया, गर्भ रहे थ्रीर ४ बेटे हुए, तब जोगी के भ्राज्ञानुसार ज्येष्ठ पुत्र का नाम मिल्लनाथ रक्खा, भ्रीर उसे जोगी का भेष धारण कराके युवराज बनाया। राव सलखा के तीन राणियाँ थीं —एक जाग्रीदे, चहुवाग्र मुंजपाल हेमराजेत की बेटी जिसके पुत्र मिल्लनाथ, जैतमाल; दूसरी राग्यी जोइया धीरदेव की बेटी जेाइ-याणी, वीरमदेव की माता, तीसरी गोरज (गवरी) गोहिलाणी, जयमल गजसिंहोत की बेटी जिसका पुत्र साैगीत था।

कान्हड़देव मेहवे में राज्य करता था। सलखा (श्रपने भाई) की उसने सलखावासी एक गाँव जागीर मे दिया, वह वहाँ रहता था। एक दिन वह अपनी राग्री के वास्ते कुछ सामान खरीदने की मेहवे

स्राया श्रीर सौदा ले, एक राठी बेगारी के सिर पर मोट धर, घोड़े पर सवार हो लौटा। मार्ग मे जाते क्या देखा कि ४ नाहर एक नाले के पास बैठे हुए अपना अच्य खा रहे हैं। उनकी देख सलखा घोड़े से नीचे उतर भूमि पर बैठ गया श्रीर राठी ने कहा कि मैं इस शक्कन का फल पूछ आउँ। वह भागा हुआ राव कान्हड़देव के पास ग्राया ग्रीर कहने लगा—सलखाजी ग्राये थे। सीदा खरीद मेरे सिर पर गठड़ी धर अपने गुढ़े (गॉव) को जाते थे, तब यह शकुन हुए। जो राग्री वह चीजे खावेगी उसका पुत्र राजा होगा। यह बात मैं तुमको चिताने के वास्ते ग्राया हूँ। उन चीजों को सलखाजी सहित मँगवा लीजिए। कान्हडदेव ने अपने आदमी भेजे कि जाकर सलखाजी को ले आग्री। इधर सलखाने देा एक घटी तक तो राठी की राह देखी और उसे आता न देखकर गाँठ की अपने आगे घोड़े पर धर लिया और चलकर गॉव में पहुँच गया। कान्हड्देव के मनुष्य ष्राये तो सलखा की वहां न पा पीछे लीट गये। पीछे से राठी भी सलखा के पास गया और कहने लगा "रावलै चार बेटे होंगे, वे इस घरती पर राज करेगे श्रीर ठकुराई तुम्हारे घर में रहेगी"। "तुम्हारा कर दसों दिशा मे फैलेगा थ्रीर पुत्र तुम्हारे महापराक्रमी होंगे । राठी से शकुन का ऐसा फल सुनकर सलखा भ्रति हर्षित हुम्रा श्रीर उसे पगडी बँघवाई। दूसरे शकुनियों से भी पूछा ते। उन्होंने भी वही बात कद्दी। फिर मालाजी, वीरम, जैतमाल ग्रीर सीभत चार पुत्र सलखा के हुए; माला थ्रीर जैतमाल एक स्त्री से थ्रीर वीरम तथा सीमत दूसरी राशियों से।

राव मालाजी वा मिल्लनाथ—जब माला बारइ वर्ष का हुआ तव मेहवे राव कान्हड़ के मुजरे की गया। राव ने भी उस पर बड़ी कृपा दर्शाई श्रीर कुछ राजीना नियत कर दिया। साथ विठाकर भाजन कराने लगा। माला भी राव की सेवा भली भाँति करता था। एक दिन राव कान्ह इदें शिकार को चढ़ा। उसके भाई बेटे श्रीर राजपूत भी सब साथ थे। माला भी चाकरी में था। जब राव मृगया कर पाछे फिरा तब माला ने राव का पल्ला पकड़ा श्रीर कहने लगा कि घरती का भाग माँगूँ, छोडूँ नहीं। राव ने बहुत समभाया, परंतु उसने एक न मानी। राजपूत सब दूर खड़े देखते रहे। कहने लगे कि काका भतीजे की लड़ाई में हम क्यों बीच में बेलें, अपने श्राप निपट लेगे। राव कान्ह इदे बेला कि माला! मैं तुभे तीसरा भाग दूँगा। तब माला ने कहा कि इस बात की श्रभो लिखत कर दो श्रीर राजपूतो की जमानत दिलवाश्रो तो छोड़ दूँगा। राव ने वहां इकरार लिख अपने राजपूतों की साचो करा दी श्रीर फिर राठीड़ियों ने श्राकर माला के भाग की भूमि पर उसका श्रीधकार जमा दिया।

अब माला तन मन से राव कान्हड़देव की सेवा करता था। उसको बुद्धिमान जानकर राव ने उसको अपना प्रधान बना दिया। तब राव के सर्दार कहने लगे कि जिस ठाकुर ने अपने भाई की प्रधान पद दिया उसका राज गया समम्मना। माला ने अपना अमल अच्छी तरह जमा लिया और राजकाज भी उत्तमता के साथ चलाने लगा, परंतु राव के राजपूत इस बात की पसंद न करें। एक बार दिल्ली के बादशाह ने देश में दंड डाला और मेहवे में भी उसके किरोड़ी दंड उगाहने की आये। राव कान्हड़देव ने अपने सब सर्दार माई बेटें की एकत्र कर सलाह की कि अब क्या करना चाहिए। माला ने कहा कि दंड नहीं देंगे, करोड़ी की मारेगे। यह मंत्र सब ठाकुरों के मन भाया। कहने लगे कि कैसे मारेगि? कहा इनकी जुदा जुदा कर भिन्न भिन्न स्थानों में ले जाकर मारना चाहिए। यह

सलाह सबने मंजूर की। किरोड़ी को बुलाकर कहा कि तुम अपने ब्राइमियों को गॉव गॉव मे भेजो सो पैसे वसूल कर लावे, श्रीर निश्चय यह किया कि स्राज के पॉचवे दिन दीपहर की सबका काम बना दिया जावे। बादशाही नौकरो मे जो सर्दार था उसको ना माला स्रपने साथ ले गया श्रीर दूसरे त्रादमी पृथक् पृथक् स्थानीं मे गये। दूसरे ते। सभी सर्दारें। ने बादशाही नौकरां को नियत दिन पर मरवा दिया, परंतु माला ने किरोड़ी की बड़ो खातिर की श्रीर पॉच दिन पोछे उसको चुपके से कहा कि राव कान्हड़देव ने तेर सब ब्राइमियों को मरवा डाला है परंतु मैं तो तुभ्ने नहीं भारूँगा। किरोडी कहने लगा कि जो एक बार जीता जागता दिल्ली पहुँच जाऊँ तो मेइवे का मालिक तुभ्ते करा दूँ। माला ने उससे बाल वचन ले अपने आदमी साथ दे दिल्ली पहुँचा दिया। उसने जाकर बादशाह की हज़र में पुकार की कि मेहवे के राव कान्हड़देव ने बाद-शाही सब नौकरों को, जो मेडवे गये थे, मरवा डाला श्रीर में माला की मदद से बचकर यहाँ तक पहुँचा हूँ। माला हजरत का खास बेटा, बड़ा योग्य ग्रीर इजूर का ख़ैरख्वाह है। बादशाह ने माला को हजूर में बुलाया। वह भी बड़े ठाट से दिल्ली गया श्रीर दर्बार मे हाजिर होकर कदमबोसी की, बादशाह ने नवाजिश कर वहाँ रावलाई का टीका उसके सिर पर लगाया! कुछ दिन वह दिल्ली में रहा, पीछे से राव कान्हड़देव का शरीर छूट गया श्रीर उसका पुत्र त्रिमुवन पाट बैठा. तब माला अपने घर लीट प्राया। त्रिभुवनसी ने अपने राजपूतीं को इकट्टा कर माला से युद्ध किया श्रीर घायल हुआ। उसकी सेना भाग गई। उसका विवाह ईदे पिंड्हारों के यहाँ हुआ था. इसिलिए ससुरालवाले उसे ले गये श्रीर मरहम पट्टी कराने लगे। माला ने सोचा कि बादशाह ने टीका दिया ते। क्या, जब तक त्रिभुवनसी जीता है, राज मेरे हाथ लगने का नहीं। तब उसने त्रिभुवनसी के भाई पद्मसिंह को मिलाकर उसे यह दम दिया कि जो तू त्रिभुवनसी को मार डाले तो तुभ्ने मेहवे की गदो पर बिठा दूँ। पद्मसिंह राज के लोभ से उसके भाँसे में थ्रा गया। जाकर जो नीम के पट्टे उसके भाई के घावों पर बाँधे जाते थे उनमें संखिया मिलाया। घावो हारा विष शरीर में व्याप गया थ्रीर त्रिभुवनसी काल प्राप्त हुआ। यह हत्या कर पद्मसिंह माला के पास थ्राया थ्रीर कहने लगा कि मुभ्ने टीका दे। माला ने उत्तर दिया कि इस तरह टीका नहीं मिलता है, दो गाँव ले ले थ्रीर बैठा हुआ खा। दो गाँव दे दिये। पद्मसिंह अपना सा मुँह लेकर चला आया। राव माला शुभ मुहूर्त दिखा मेहवे में आकर पाट बैठा थ्रीर अपनी थ्राण दुहाई फेरी। सब राजपूत भी उससे थ्राकर मिल गये थ्रीर उसकी ठकुराई दिन दिन बढ़ने लगी। राव बीदा ने मेहवा बसाया, पहले ये मिड़ में रहते थे।

राव माला ने अपने भाई जैतमाल को सिघाड़ा जागीर मे दिया और द्विमात भाई वीरम और सीमत भी मेहवे के पास गुढा बॉध-कर रहने लगे। माला के पुत्र भी बड़े पराक्रमी हुए। वे वीरम को वहाँ रहने नहीं देते थे, तब वह जोइयों के पास जा रहा। (जोइये या यौद्धेय एक प्राचीन चत्रिय वंश है।)

रावल घड़सी भी माला की चाकरी में आन रहा धीर उसे अपनी कन्या विमलादे ब्याह दी। जगमाल मालावत, रावल घड़सी धीर हेमा सीमालात तीनों में बड़ा मेल था। राव माला ने दिस्ली धीर मांडू के बादशाहां की फीजों से युद्ध कर उन्हें पराजित किया। यह बड़ा सिद्ध हुआ धीर उसने अपने पाटवी पुत्र जगमाल के सिर पर हाथ घरकर उसे युवराज बनाया।

एक बार वर्सात के मैासम मे जगमाल ने हेमा सीमालात से कहा कि मेह बरसता है. पृथ्वी चारो ब्रोर रमग्रीक बन रही है, देश सहावना लगता है. यदि रावलजी आज्ञा दे 'तो हम कुछ काल के लिए यल मे चलकर रहे। हेमा ने रावल जी से त्राज्ञा ली। कहा १५-२० दिन रहकर लीट अयावेगे। रावल घडसी, हेमा श्रीर जगमाल आखेट के वास्ते निकले। ऐसी सघन बनी मे जाकर ठहरे कि जहाँ जाल ध्रीर खेजड़ों की फंगी को लिये सूर्य का प्रकाश भी न पहुँचता था। बस्ती ग्रासपास न थी। वर्हा शिकार खेलने लगे। एक दिन प्रभात के समय ये घोड़ो पर सवार हो वन-विहार को 'चले। कुछ दूर पर गये थे कि एक साठो (३० पुरुष गहरा) कूँवा नज़र द्याया। पुरुष तो उसको जोत जल निकाल गाँव मे चले गये थे. केवल एक स्त्री रह गई थी। उसने लाव की समेट कंधे पर लटकाई। चरस भूग को बाँह में डाले श्रीर सिर पर पानी का भरा हुआ घड़ा धरे वह जा रही थी। इन्होंने उससे पूछा कि मेहवे का मार्ग किधर है तो उसने अपना हाथ लंबा कर मार्ग बतला दिया। यह देख-कर सबको बड़ा श्राश्चर्य हुआ। श्रापस में कहने लगे कि ठाकुरे। ! इस बाला का बल देखा. कितना भार उठाये हुए है। उनमे से एक राजपूत ने घोड़े से उतरकर उस स्त्री का सारा बीम्न ग्रपनी ढाल में धर लिया थ्रीर उसे उठाने लगा, परंतु ढाल न उठ सकी। हेमा ने ध्रपने एक साथी को भेज उससे पुछवाया कि वह क्रमारी है या विवाहिता। जब जाना कि क्रुमारी है, तब ते। सब घोड़ों को छोड़ छोड़कर उसके साथ हो लिये, आगे बन्ती आई। एक राजपूत सेल सँभाले खड़ा था। इन्होंने उससे पूछा कि बस्ती किसकी है ! राजपूत—जी सेालंकियों की । प्रश्न किया कि यह किसकी बेटी है। राजपूत—यह भी राजपूत ही की लड़की है। पूछा—

ठाकुर, तुम्हारी क्या जाति है! राजपूत—मैं भी सोलकी हूं। ये सब उसके घर उतर पड़े। गाँव के दूसरे लोग भी आये, सब मिलकर इनका अतिथि-सत्कार करेने लगे। फिर हेमा ने लड़की के पिता की बुलाकर कहा कि तुम अपनी बेटी का विवाह कुँवर जगमाल के साथ कर दे।। राजपूत बोले—जी "हम मालाजों के राजपूत, किसान लोग, जगल के रहनेवाले हैं, हमारा बड़े आदमियों से कैसा संबंध!" "हमारे बालक राजरीतियाँ क्या समर्कें! ये तो राजा हैं और हमारे छोक तो गवार लोग है।" तब हेमा ने कहा—ठाकुर! कुछ भी हो, राजपूत की बेटो है। संध्या समय बाँस खड़े कर, चमरी बाँध, जगमाल का विवाह कर दिया। तीन चार दिन वे वहाँ रहे। सोलंकिशी सगर्भी हुई। जगमाल मेहवे आया और अपनी स्त्रों भी हो में छोड़ी। दिवस पूरे होने पर उसके पुत्र जन्मा। नाम कुंभा रक्खा और वह निहाल ही में पलने लगा।

मालाजो के राजसमय में बादशाही फीज मेहवे पर आई।
माला ने अपने उमरा की बुलाकर पूछा कि अब क्या करना चाहिए।
वे लोग कहने लगे कि तुकों से युद्ध कर उन्हें जीत लेने की तो
हमारे में सामर्थ्य नहीं। हेमा ने कहा—तो रात को छापा मारे।
सबकी यही सलाह ठहरी। मालाजों के हुक्म से सर्दारों के नाम
लिखे गये और उनको आज्ञा हुई कि शबखून मारो। तुर्क जहाँ रात
रहते वहाँ काठ के खंभों से कनातें लपेटकर घर से बना लेते थे
और उनके अफ़सर ऐसी रचा के घरें में ठहरते थे। जब सेना
मेहवे के निकट आ पहुँची तो उन्होंने रितवाह देने की तैयारी की।
जगमाल मालावत, कूंपा मालावत, हेमा सोमालोत, .... इन
सर्दिरों ने अफ़सरों की मारने का जिम्मा लिया और यह ठहराव
किया कि मुगल सर्दीर घरों मे रहते हैं सो थानों को तोड़कर घोड़ों

को घर मे ले जाना और सर्दार पर घाव करना चाहिए। हर एक अपने किये हुए मार्ग मे अपना बोडा ले जावे, दूसरे के बनायं मार्ग से न ले जाने पावे। ऐसा ठहराव कर पहर भर रात्रि गयं दूसरे सवारों को तो शाही सेना पर पठाया श्रीर ये चारों सर्दार अफसरें के मकान पर चले। हेमा सीमालोत ने पहले शंभा ताड कनात मे गली फोड़ सेनानायक पर जा घाव किया ग्रींग उलकी। मारकर उसके सिर का टाप उतार लिया। जगमाल ने घोड़ा दबाया परन्तु खंभा ट्टा नहीं, तब हेमा के किये हुए मार्ग में अपने घोडे की ले आया श्रीर घाव किया। हेमा ने यह देख लिया। सर्दार मारा गया, मुगल सेना भागी श्रीर राठीड़ो ने उनका लूटा। प्रभात होते रावलजी के मुजरे को आये। रावल भी दर्वार जोड़ बैठा श्रीर सबका मुजरा लिया। उस वक्त क्रॅंबर जगमाल बोला कि सेनापित को मैंने मारा है। तब हेमा से न रहा गया। वह कहने लगा कि कुछ निशानी बताग्री। रांवल ने भी यही कहा कि जिसने मारा होगा उसके पास कोई निशानी श्रवश्य होगी। हेमा ने तुरंत टोप निकालकर सामने एख दिया श्रीर कहने लगा जगमाल-जी ! मैंने मारा सो तुम ही ने मारा है, हम तो तुम्हारे राजपूत हैं, तुम हमारी इज़्जत जितनी बाम्री उतना ही अच्छा है, न कि ऐसा कहने से। मेरे किये हुए मार्ग मे तुम अपना घोडा लाये श्रीर मुर्देको ऊपर घाव किया, यह तुम्हारी भूल है। हमारा श्रापस मे पहले ही यह ठहराव हो गया था कि एक के किये हुए मार्ग मे दूसरा अपना घोड़ा न लावे, अपनी अपनी गली आप कर ले। इस बात पर जगमाल हेमा से खीफ गया।

कुछ समय बीतने पर जगमाल ने हेमा से कहा कि "हेमाजो, तुम अपना घोड़ा हमको दे। और इसके बदले तुम दूसरा घोड़ा ले

लो।" हेमा ने उत्तर दिया-क्रॅवरजी! मेरे पास जो घोड़े राजपूत हैं वह तुम्हारे ही हैं श्रीर तुम्हारे काम के वास्ते ही हैं। कुंवर बोला-नहीं, यह घोडा ती मुक्तको देना ही पडेगा । तब तो हेमा को भी जोश आ गया। कह दिया कि राज ! घोड़ा तो मैं न दूँगा। कुँवर ने कहा-तो तुम मेरे चाकर नहीं। हेमा-नहीं तो न सही। इतना कह मेहवा छोड ग्राप घुवरोट के पहाडों मे जा रहा श्रीर मेवासी बन गया। वह मेहवे के इलाके की उजाइन लगा। यहाँ को १४० गाँवो मे उसकी धाक से घूँवाँ तक न निकलने पाता था लोग भाग भागकर जेसलमेर जा बसे। हेमा के डर के मारं वहाँ कोई रहा नहीं। कई साल तक तो यह उपद्रव लगा रहा परंतु जब राव माला रागमस्त हुआ श्रीर शरीर बहुत निर्वल हो गया, श्रंतकाल श्रांखों के श्रागे फिरने लगा तब उसने श्रपने बेटे पोते कुटुंब परि-वार श्रीर राजपूत सर्दारां को अपने पास बुलाया श्रीर कहने लगा कि इतने दिन तो मैं देश में बैठा था. अब मेरा काल निकट था गया है। ज्योंही मैंने कूच किया कि हेमा मेहवे के दर्वाजो पर ग्राकर घाव करंगा श्रीर गढ की प्रोल पर छापा मारेगा। है कोई ऐसा राज-पूत जो हेमा को मारे? रावल ने ये शब्द दे। तीन बार कहे परंतु किसी ने जबान तक न खोली। (जिस सोलंकनी की जगमाल व्याह-कर उसके पीहर छोड ग्राया था. उसके पेट से कुंभा ने जन्म लिया. यह ऊपर लिख थाये हैं। जब कुंभा सयाना हुआ ते। वह अपने दादा को पास द्या गया था। वह बड़ा तेजस्वी ग्रीर बलवान था)। जब किसी ने मालाजी के प्रश्न का उत्तर न दिया ते। कुंभा कहने लगा--- ''ठाकुरो। बोलतं क्यों नहीं हो: खेड़ में रहनेवाले घोड़े राजपूत थ्रीर रावलजी की साज्ञा !'' राजपूत बोले-''जी । हेमा पर बीड़ा डठाना है और घुचराट के पहाड़ हैं। तुम भी तो पाटवी कुँवर के पुत्र हो, क्यों नहीं बीड़ा भेलते।" कुंभा ने भट यही कहा कि "बहुत ग्रुच्छा।" उठकर मालाजी से मुजरा किया ग्रीर कहा "बाबाजी। इतने दिन तो हेमा ने उजाड किया परंतु अब वह किसी प्रकार का बिगाड़ करे तो कुंभा उसका ग्यारह गुना भर देगा।" रावलजी ने पैत्र की पीठ थापकर कहा—"शाबाश कुंभा! मैं भी यही जानता था कि हेमा पर बीड़ा तू ही उठावेगा।" फिर रावल ने अपनी तलवार ग्रीर कटार कुंभा को दी, बहुत प्रसन्न हुआ ग्रीर ध्रपनी सवारी का घेड़ा दिया। कुंभा जब वहाँ से चला गया तो सर्दार लोग हँसकर ध्रापस में कहने लगे कि "हम जानते हैं, कुंभा निहाल मे जाकर मैंड़ो पर कटार चलावेगा।" यह बात कुंभा के कान तक पहुँच गई कि राजपूत उसकी हँसी करते हैं।

बहुत समय न बीता था कि राव मालाजो परमधाम पहुँचे थीर जगमाल पाट बैठा। यह समाचार हेमा को भी पहुँच गये कि रावल मालाजो मर गये हैं श्रीर कुंभा ने मेरा उपद्रव दूर करने का बीड़ा उठाया है। तब वह भी मन में संकोच लाकर बैठ रहा श्रीर यह श्रवसर दूँदने लगा कि कुंभा कही जावे तो मैं धावा मारूँ, परंतु कुंभा निरंतर सावधान रहता, शस्त्र सजे रखता, दो धोड़े सदा कसे कसाये तैयार रहते थे। काल पाकर हेमा पर कुंभा का श्रातंक जम गया श्रीर उसने देश मे दें। हुना छोड़ दिया। यह चर्चा सारे देश में फैल गई श्रीर उमरकोट के ध्या सोढाराव मांडया ने भी सुनी कि कुंभा ऐसा राजपूत है जिसकी धाक ने हेमा को ठिकाने बिठा दिया श्रीर मेहवे की भूमि बसने लगी है। ऐसे पुरुप की कन्या देनी चाहिए। उसके सब राजपूत भी इससे सहमत होकर कहने लगे कि यह तो श्रापने श्रच्छा विचारा। मांडया ने ब्राह्मया को बुलाकर नारियल उसके हाथ दिया श्रीर उसको सममाकर कद्दा कि यह नारियल कुंभा जगमालीत की मेहवे जाकर बँधा थ्री श्रीर कही कि राव मांडग्रा श्रपनी कन्या का संबंध श्रापके साथ करता है। ब्राह्मण मेहवे ब्राया श्रीर जो नारियल लाया था. ग्रभ-महर्त दिखाय कुंभा को भिलाया। कुंभा ने भी उठ जुहारकर नारियल लिया श्रीर कहा राखा ने मुफ्तको राजपूत बनाया. मेरी प्रतिष्ठा बढाई। फिर ब्राह्मण को बहुत सा धन दे बिदा किया श्रीर कहा कि राणाजी से मेरी श्रीर से इतनी विनती कर देना कि मैं अभी विवाह करने को न आ सकूँगा, क्योंकि मैंने मेहवा छोड़ा नहीं कि हेमा उस पर चढ़ श्रावेगा। ब्राह्मण ने ऊमरकोट त्राकर रागा मांडग को सब वृत्तांत सुनाया। रागा बोला कि बात ठीक है. श्रीर कुंभा ऐसा राजपूत है कि उसकी मैं श्रपनी कन्या वहाँ ले जाकर ब्याह दूँ ते। भी बुरा नहीं। तदुपरांत मांडगा ने उत्तर भेजा कि मेहवा से ऊमरकोट एक सो कोस के ग्रंतर पर है, पचास कोस हम साम्हने ग्राते हैं ग्रीर पचास कोस तुम आश्री। कुंभा ने अपने विश्वासपात्र आदमी के साथ कह-लाया कि द्याप बहुत चुपके द्याना, विशेष धूमधाम न करना। रागा घोडे. भ्रादमी. रथ लेकर नियत स्थान पर पहुँचा। कुंभा भी आ गया। अपने जामाता को देख राखा बहुत प्रसन्न हुआ। विवाह कर दिया, हथलेवा ( पाणिप्रहण ) छोड़ते ही कुंभा ने विदा मॉगी। साले ने कहा कि राजलोक (ठक्कराग्री श्रादि) चाइती हैं कि दें। पहर रात तो यहाँ रहें। ऐसी बातें कर ही रहे थे कि एक कासिद ने श्राकर खबर दी कि "हेमा मेहवे श्राया श्रीर दर्वाजे पर पहुँच धावा किया है।'' हेमा के गुप्तचर फिरते ही रहते थे। वह इसी ताक मे था कि क़ुंभा थोड़ा सा भी कही जावे कि मैं मेहवे मे प्रवेश करूँ। सुनते ही कुंभा तुरंत घोड़े पर चढ़ बैठा श्रीर बाग उठाई।

रागा मांडग के पाटवी पुत्र ने कहा-बहनोईजी, दुलहन का मुख ते। देख लो। कंभाने घोडे चढे ही स्थ पर से एक स्रोर की खोली डठाकर अपनी भिया का मुखचंद्र देखा श्रीर कहा- 'वाह वाह, सुख रायसिंह भी साथ हो निया। वह बडा तीरंदाज होगा।'' था। उसका तीर कभी खाली जाता ही न था। उसने कहा-कुंभाजी! मेहवे जाकर क्या करेगे। आहे मार्ग पड़ा श्रीर घुँघराट के घाटे की राह लो जिससे हेमा को जा लेवे : कुमा-तुम घाडायत सब रास्तो के जाननेवाले हो। मुभ्ते मार्ग की सुधि नहीं, जैया उचित हो वही मार्ग ले। वे सीधे घुधरोट की चल पड़ं। दी पहर रात श्रीर दे। पहर दिन बराबर घोड़े दनाये चले गये। मेवाल के कूने पर पहूँचे, उसकी बहुता पाया। एक पनिहारिन वहाँ जल का घड़ा भर-कर उस मेवाल की कहने लगी कि भाई ! था उा मेरा घडा उठा है। पनिहारिन ने कई बार कहा परंतु मेवाल ने कुछ ध्यान न दिया। यह दशा देख कुंभा से न रहा गया। वह मेवाल की कहने लगा कि "ग्ररे ! तू मई है, मुख पर मूळ रखता है, इस बेचारी का घड़ा क्यों नहीं उठवा देता !" मेवाल तमककर बोला कि "ऐसे उतावले हो तो अपप ही उठा दीजिए' तब तो कुंभा ने निकट पहुँचकर एक हाथ से घड़ा उठाया श्रीर पनिहारिन के सिर पर रखने की था कि घोड़ा चमका। कच्छी तुरंग था। एक, दी, तीन, चार टप्पे भरकर छलाँगें मारने लगा। इतने पर भी कुंभा ने हाथ से घडा न छोडा श्रीर घोड़े को ठण्डा कर पनिहारिन से कहा-बाई निकट ग्रा। जब पांस चाई तो कुंभ उसके सिर पर धर दिया। पनिहारिन उसकी श्रोर ध्यान से देखकर कहने लगी—''वीर ! तू कुंभा जगमालीत तो नहीं हैं ?'' कुंभा ने उत्तर दिया ''हाँ, मैं वहीं हूँ।'' पनिहारित—तू हेमा के पीछे जाता है १ क़ुंभा — "हाँ।" पनिहारिन — हेमा ते। घर

गया होगा, तू पुरुषों मे रत समान होकर उसका पीछा क्या करता है। वह तो यम की दाढ में पड़ चुका। भागे हुए की क्या मारना। तू लौट जा। वह कभी न कभी त्राया ही रहंगा। कुंभा—''मैंने रावलजी को वचन दिया है। " अब वहाँ घोड़े छोड़ दो कीस तक पैदल बढ गये। आगे देखते क्या हैं कि होमा श्रीर उसके साथी राजपूत उतरे हैं. कलेवा मँगाया गया है श्रीर सब बैठे खा रहे हैं। हमा डोरड़ा गा रहा है-- ''लाडा थारे डोरड़े बीस गाँठ हो'' ( हे वर ! तेरे डोरे में बीस गाँठें हैं ) इतने में कुंभा जा पहुँचा। हेमा के साथियों ने शोर मचाया कि ''साथ ! साथ !'' सॅभलने ही न पाये थे कि क्लंभा सिर पर जा खडा हुआ। उसे देख हेमा ने कहा-- 'शाबाश क्रंभा शाबाश ! मेरा पोछा तूने किया।" इतने में तो रायसिंह भी आ पहूँचा। हेमा कहने लगा-- ''कुंभा ! दूसरों को क्यां बीच में डालता है. हम दोनों ही लहें।" तब कुंभा अपने घोड़े से उतर पडा। रायसिंह ने उसे रोका, कहा क्यों उतरता है ? मेरे हाथ देख कि अभी सबको कवृतरों की भाँति वीधकर चुन लूँगा। कुंभा ने कहा "रावल मिल्ल-नाथजी की श्राम है जो मुक्ते रोका तो । " उतरकर हेमा के पास गया। हेमा ने जुहार किया श्रीर कहा कुंभा ! पहले घाव तू कर । कुंभा कहता है-हिमाजी! यह नहीं होने का, पहले तुम्ही वार करे।! हेमा-भाई, तू बालक है। मैंने तेा अब अवस्था कर ली है, तेरे शरीर में अब तक लोह नहीं लगा है इसलिए पहला हाथ तू ही कर ले। मैं ता बड़ा हूँ, बालक पर पहले हाथ चलाना मुक्ते शोभा नहीं देता। तब कुंभा ने उत्तर दिया—''हेमाजी ! उमर में तुम अवश्य बड़े हो. परन्तु पद में मैं तुमसे बड़ा हूँ। तुमने हमारा अन्न खाया है, हमारे चाकर हो, इसलिए बृद्ध मैं हूँ। तुम चोट करो !'' हेमा ने कहा-जो ऐसा ही है ते। सँभाल! श्रीर हाथ मारा जो कुंभा का टोप चीर.

खोपरी काट. भौंह के पास से कान पर आती खटकी, फिर कुंभा ने वार किया और हेमा के दो टुकड़े कर दिये। जब वह गिरा तो कंधा ने ग्रपना कटार खीच उसके हृदय में इस जोर से मारा कि कटार की ताडियाँ टट गई । उस वक्त क़ंभा कहता है कि "मालाग् ! श्रव तो यह कहोगे कि कटार हेमा की छ।ती में टूटा है। मैंढो पर नहीं टटा। यह शब्द मुख से निकलते ही कुंभा का शाण निकल गया। हेमा में भ्रव तक प्राग्य शेप थे। इतने में तो मेहवे से राव जगमाल भी वहाँ ग्रा पहुँचा। हेमा को सूचना हुई कि साथ ग्राया है। पछा कौन है ? कहा राव जगमाल । 'उसे कह दो कि एक घडी तक मेरे पास न आवे।' जब होगा के शब्द जगमाल की सुनाये गयं तो उसने पुछवाया कि इसका कारण क्या ? हेमा उत्तर देता है कि हे जगमाल ! तैंने देा बडे अपराध किये हैं इसलिए मेरा जी निकल जावे तब आना। पुछवाया कि मेरे वे अपराध क्या हैं ? हेमा--प्रथम तो यह कि तूने मेरे जैसे रजपूत की घोड़े के वास्ते निकाला श्रीर सात वर्ष तक मेहवे की धरती को उजाड रक्खा। यदि ऐसा न करता तो त्राज बहुत सी श्रीर भूमि भी मेहने के १४० गॉवों के साथ जुड जाती ग्रीर वह राज्य प्रबल पड़ जाता। दूसरा—तूने क्रंभा की माता को दुहागन बनाया। यदि उसके साथ सहवास किया होता तो क़ंभा जैसे श्रीर भी दो चार पुरुषरत्न पैदा हो जाने से तेरे घर की शोभा बहुत बढ़ जाती । यदि ये दो मीटे अवगुरा होरे मे न होते तो ब्राज कौन ऐसा था जो तेरे राज्य की तरफ ब्राँख उठाकर भी देख सकता। यह कहते ही हेमा का हंस भी उड गया। जगमाल उतरकर स्राया स्रीर सबने मिलकर होनें का स्राग्नसंस्कार किया। मेहने में आकर जगमाल ने हेमा के पुत्र की बुलाया धौर उसे अपने पास रक्खा। कंभा की ठकुरागी सोढी का रख भी इस

द्यर्से मे महेवे त्रा पहुँचा था। वह त्रपने पति के पोछे सती हुई श्रीर राव जगमाल सुख से राज करने लगा।

दोहा

हेमो होठ डसेह खंखड़गा ज्यूँ आछट्याँ। खत्री मुंहि भाँजेह कुंभी काणी ठैगई।। १।। घणी बखाणूँ घाव कुंभा तूँ भागी कमल। हेमो जिण हाथां मुंइ पड़ियो मख छैजही।। २॥ डसे अहर जमदूत मछर छिलैते मेलियो। कुंभावाली कूँत हेमै बखसां सर हुवे।।। ३॥

रावल मिल्लिनाथ के मरने पर उसका पुत्र जगमाल महेंवे की गही पर बैठा। उसकी चहुवाण वंश की राणी के तीन पुत्र थे—मंडलीक, भारमल श्रीर रणमल। जब राव जगमाल ने दूसरा विवाह किया तो चहुवाण राणी रूठकर श्रपने पुत्रों सिहत महेवा के निकट तलवाड़े चली गई। राव जगमाल उसे मनाने की भी गया, परंतु वह न मनी, श्रीर श्रपने पीहर बाहड़मेर श्रा रही। जगमाल के साथ श्रादमी बहुत थे। वे चहुवाणों का उजाड़ करने लगे; तब बाहड़मेर के स्वामी चौहाण सूजा ने जाना कि ये बुरे हैं, श्रपने भानजों से कह दिया कि "तुम श्रीर जगह जा रहे।", परंतु उन्होंने माना नहीं, तब चहुवाणों ने मंडलीक की घोड़ियों की पूँछें काट डालों श्रीर उसकी भैंसों की पीठ पर खौलता हुश्रा तेल डाल उन्हें जलाया। मंडलीक को मामा की यह हरकत बहुत बुरी लगी श्रीर श्रवसर पा उसने भोजन करते समय साथियों समेत उसे मार डाला, बाहड़मेर व कोटड़ा ले लिया श्रीर राव जगमाल को इसकी सूचना दी। राव बहुत प्रसन्न हुश्रा श्रीर मंडलीक को माहेवा, भारमल को बाहड़मेर श्रीर रायमल को कोटड़ा दिया।

## चौथा प्रकरण

## बीरमदेव सलखावत

बीरम महेवे के पास गुढ़ा बॉधकर रहता था। महेवे मे खून कर कोई अपराधी बीरमदेव के गुढ़े में आ शरण ले लेता तो वह उसे रख लेता ग्रीर कोई उसकी पकडने न पाता। एक समय जोइया दल्ला भाइयों से लड़कर गुजरात मे चाकरी करने चला गया: बहुत दिनो तक वहाँ रहा और विवाह भी कर लिया। अब उसकी इच्छा हुई कि स्वदेश मे जाना चाहिए, श्रपनी खो को लेकर चला मार्ग मे महेवे पहुँचकर एक कुम्हारी के घर डेरा किया। कुम्हारी से कहा कि बाल बनाने के वास्ते किसी नाई की बुला दे। वह नाई की ले धाई, बाल बनवाये। नाई की जात चकोर होती है, चारों श्रेार निगाह फैलाई. घच्छो घोडी. सुन्दर को देखो धौर यह भी भाप लिया कि द्रव्य भी बहुत है. तुरन्त जाकर राव जगमाल से कहा कि ग्राज कोई एक धाड़ेती यहाँ आकर अमुक कुम्हार के घर उतरा है, उसके पास एक ग्रन्छो घोड़ी है ग्रीर स्त्रो भी उसकी निपट सुन्दर माने। पद्मिनी ही है। जगमाल ने अपने आदमी भेजे कि जाकर खबर लाओ कि वह कीन है। गुप्तचर कुम्हार के घर श्राकर सब देखभाल कर तब कुम्हारी ने दल्ला की कहा कि ठाकर । तुम्हारे पर चुक होगा। दल्ला उसका अभिप्राय न समभा पूछा क्या होगा ? बोली. बाबा तुम्हें मारकर तुम्हारी घोड़ो श्रीर गृहिणी की छीन लेंगे।

दल्ला-कौन।

कुम्हारी-इस गाँव का ठाकर ।

दल्ला-किसी तरह बचाव भी हो सकता है ?

कुन्हारी —यदि वीरमजी के पास चले जाग्रो, तो बच जाग्रे। उसने चट घोड़ो पर पलाण रक्खा और खो को लेकर चल दिया, बीरम के गुढ़े में जा पहुँचा। जगमाल के ग्रादमी ग्राये, परंतु उसको वहाँ न पाकर लीट गये और कह दिया कि वह तो गुढ़े को चला गया। पाँच सात दिन तक बीरम ने दल्ला को रक्खा, उसकी भन्ने प्रकार पहुनई की, बिदा होते वक्त उसने कहा कि बीरम! ग्राज का ग्रुम दिवन मुक्ते ग्रापके प्रताप से मिन्ना है, जे। तुम भी कभी मेरे यहाँ ग्रायोगे तो चाकरी पहुँचूँगा, में तुम्हारा रजपूत हूँ। बोरम ने कुशन्नतापूर्वक उसे ग्राम वे प्रमुत हुँ ।

मालाजी के पैत्रों श्रीर बोरमदेव से सदा खटाखट होती रहती थी, इसलिए महेवे का वास छोड़कर बोरम जैसलमेर गया; वहाँ भी ठहर न सका श्रीर पीठा नागेर श्राया, जहाँ वह लगा गाँवों को लूटने श्रीर घरती में बिगाड़ करने, परंतु जब देखा कि श्रव यहाँ रहना कठिन है तो जांगलू में ऊदा मूलावत के पाल पहुँचा। ऊदा ने कहा कि बोरमजी! मुक्तने इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं तुमके। रख सकूँ, तुम श्रागे जाश्रो; तुमने नागोर में उजाड़ किया है से। यिह वहाँ का ख़ान बाहर लेकर श्रावेगा ते। उसकी मैं रोक दूँगा। तब बीरम जोइयावाटी में चला गया। पीछे से नागोर का ख़ान चढ़कर श्राया, जॉगज़ू के घेरा लगाया, ऊदा गढ़ के कपाट मूँद भीतर बैठ रहा। ख़ान ने उसे कहलाया कि माल ला श्रीर बोरम को हाजिर कर। तब ऊदा ख़ान से मिलने के वास्ते गया श्रीर वहाँ केह में पड़ा। उससे बोरम को मांगा ते। कहा कि "बीरम मेरे पेट में है, निकाल लो।" ख़ान ने उदा की मा को बुलवाया श्रीर उससे कहा कि या तो बीरम को बता नहीं तो ऊदा की खाल खिचवाकर उसमें भुसा तो बीरम को बता नहीं तो ऊदा की खाल खिचवाकर उसमें भुसा

भरवाऊँगा। ऊदा की माता ने भी वहीं उत्तर दिया कि "बीरम ऊदा की खाल मे नहीं है, उसके पेट में हैं सो पेट चीरकर निकाल ला। " उसके ऐसे उत्तर से ख़ान ख़श हो गया, अपने साथवाली से कहने लगा-- ''यारो ! देखा राजपूतानियों का बल, कैसी निधडक होती हैं। ऊदा को बैंद से छोडा थ्रीर बीरम का अपराध भी चमा कर दिया। बीरम जोइयां के पास जा रहा। जोइयां ने उसका बहुत ग्रादर सत्कार किया, जाना कि यह ग्राफत का मारा यहाँ श्राया है। पास क्वें न होगा सो दाग्र में उसका विस्वा (भाग) कर दिया थ्रीर बडा स्नेह दरसाया। बीरम के कामदार दाग उगाहे तब कभी कभी तो सारा का सारा ले क्रावे क्रीर जोइयों को कह दे कि कल सब तम ले लेना। यदि कोई नाहर बीरम की बकरी मार डाले ते। एक के बदले ११ बकरियाँ ले लंबें ध्रीर कहीं कि नाहर जोड़यों का है। एक बार ऐसा हुआ कि आभोरिया भाटी बुक्त ग की, जी जीइयों का मामा व बादशाह का साला था श्रीर अपने भाई सहित दिल्ली सेवा मे रहता था, बादशाह ने मुसल-मान बनाना चाहा वह भागकर जोइयों के पास आ रहा। उसके पास बादशाह के घर का बहुत माल, तरह तरह के गदेले. गालीचे श्रीर बढ़िया बढ़िया वस्त्राभूषण थे। वे बीरम ने देखे श्रीर उनको लंने का विचार किया। अपने आदिमियों को कहा कि अपन बुक्षण को गोठ जीमने के बहाने उसके घर जाकर मार डाले श्रीर माल ले लेवे। राजपूत भी सहमत हो गये। तब बीरम ने हुकाण को कहा कि कभी हमें गोठ तो जिमाछी! बुकाण ने खीकारा. तैयारी की ग्रीर बीरम को बुलाया। वहाँ पहुँचते ही वह बुक्तण की मार उसका माल असबाब और घोडे अपने डेरे पर ले आया। तो जोइयों के मन में विचार उत्पन्न हुआ कि यह जोरावर आदमी

घर में ग्रा घुसा से। अच्छा नहीं है। पॉच सात दिन पीछे बोरम ने होल बनाने के लिए एक फरास का पेड कटवा डाला। उसकी पुकार भी जे।इयों के पास पहुँची, परंतु वे चुप्पी साध गये। हम बीरम से भगड़ा करना नहीं चाहते हैं। एक दिन बीरम ने दब्रा जोइये ही को मारने का विचार कर उसे बुलाया। दब्रा खरसल ( एक छोटी हलकी गाडी ) पर बैठकर आया, जिसके एक तरफ घोडा धौर दूसरी तरफ बैल जुता हुआ था। बोरम की स्त्री मांग-लियागी ने दल्ला की अपना भाई बनाया था। उसने जान लिया कि चूक है, से। जल के लोटे में दातन डालकर वह लोटा दल्ला के पास भेजा। वह समभा गया कि दगा है। चाकर से कहा कि मेरा पेट कसकता है से। जंगत जाऊँगा, फिर खरसल पर बैठ घर की तरफ थोड़ी दूर पहुँच बैल व खरसल की ती वहां छोड़ा श्रीर श्राप घोड़े सवार हो घर पहुँच गया। घोड़े के स्थान पर एक राठी जुतकर खरसल खोंचने लगा. बीरम अपने रजपूतों की इकट्टे कर रहा था। जब वे सलाह कर त्राये श्रीर दल्ला की वहाँ न देखा तब पुछा वह कहाँ गया है ? चाकर ने कहा जी ! उसका पेट कसकता था सो जंगल गया है। तब तो दिलया गहलात बाल उठा कि दुबा गया। बीरम ने कहा कि खरसल चड़ा कितनी दूर गया होगा, चलो स्रभी पकड़ लोते हैं। राजपूत ने कहा खरसल छोड़ घोड़े चढ़ इन्होंने एक सवार ख़बर के लिए भेजा। उसने पहुँचकर देखा तो सचमुच एक तरफ बैल थ्रीर दूसरी तरफ ग्रादमी जुता खर-सल खोंचे लिये जाते हैं। उसने लीटकर ख़बर दी कि दल्ला तो गया। सब कहने लगे कि भेद खुत्त गया, अब जीइये ज़रूर चढ़-कर ब्रावेंगे। दुसारे ही दिन जोइयों ने इकट्टे होकर बीरम की गै।वें को घेरा। ग्वाल ब्राकर पुकारा, बीरम चढ़ घाया। परस्पर युद्ध

-

ठना, बीरम श्रीर दयाल जोइया भिड़े, बीरम ने उसे मार ते। लिया परंतु जीता वह भी न बचा श्रीर वहीं खेत रहा।\*

बीरम के साथी राजपूत गाँव वड़ेरण, से वीरम की ठकुराणी को लेकर निकले। मार्ग में जहाँ ठहरे वहाँ घाय ने एक आक के भाड़ के नीचे बोरम के एक वर्ष के वालक पुत्र चूंडा को सुलाया, परंतु चलते वक्त उसको उठाना भूल गई। जब एक कोस निकल गये, तब बालक याद श्राया, तुरंत एक सवार हरीदास दल्लावत पीछा दै। इस स्थान पर पहुँचकर क्या देखता है कि एक सर्प चूंडा पर छत्र की भांति फण फैलाये पास बैठा है। यह देख पहले तो हरीदास को भय हुआ कि कहीं वालक पर आपित तो नहीं आ गई है। जब थोड़ा निकट पहुँचा तो खर्प वहाँ से हटकर बाँबी में घुस गया और सवार चूंडा को उठाकर ले छाया, माता की गीद में दिया और सारी रचना कह सुनाई। श्रागे जाते हुए मार्ग में एक राठी मिला। उसको सब हकीकत कह इसका फल पृछा। राठी ने कहा यह बालक छत्रधारी राजा होगा। ये लोग पडोलियाँ में श्राये। वहाँ राजा लोग इकट्टे हुए। चूंडा की माता ने कहा कि मेरे पित से दूरी पड़ती है, मुभ्ते ते। इसी से काम है, इसिलिए मैं सती हो ऊँगी। फिर चूंडा को धाय के सुपुर्द कर कहा कि "पृथ्वी माता और सूर्यदेव इसकी रक्ता करें। तू इसे लेकर ग्राल्हा चारण के पास चली जाना।" फिर चूंडा की माता और मांगलि-यागी दोनों सती हुई श्रीर साथ सब बिखर गया। चुंडाजी के

किसी ख्यात में ऐसा भी लिखा मिलता है कि जोड्ये बीरम से खारे थे, परंतु दल्ला जोड्या बीरम के उपकार का स्मरण रख उसकी सहायता देता था इसलिए दूसरे जोड्यों ने दला की मारना चाहा श्रीर बीरम उसकी रचा करने में मारा गया . . .

दूसरे तीन भाई गोगादेव, देवराज श्रीर जैसिंह को उनके मामा उनकी निनहाल को ले गये श्रीर चूंडा को श्राल्हा चारण के पास भेज दिया। यहाँ धाय चूंडा को सदा गुप्त रखती श्रीर भली भाॅति उसका पालन पोषण करती थी।

राव बीरमदेव के चार राणियाँ थी — १ भटियाणी जसहड़ राणा दे, जिसका पुत्र राव चूंडा; २ लालां मांगलियाणी कान्ह केल-णोत की बेटी, जिसका पुत्र सत्ता; ३ चंदन श्रासराव रिणमलोत की बेटी, जिसका पुत्र गोगादेव, ४ इंदी लाळां, ऊगमसी सिखरावत की बेटी, जिसके पुत्र देवराज श्रीर विजयराज।

राव चूं डा-जब धाय चूंडा की लेकर कालाऊ गाँव में आल्हा चारण के पास पहुंची, तो उससे कहा कि बाई जसहड ने सती होने को समय तुमको आशीष को साथ यह कहलाया है कि इस बालक को अच्छी तरह रखना, इसका भेद किसी पर प्रकट मत करना. मैंने इसको तुम्हारी गे।द मे दिया है। चूंडा वहाँ घाय के पास रहने लगा। कोई पूछता तो चारण कहता कि थह इस रजपुतानी का बालक है। इस प्रकार चूंडा धाठ नव वर्ष का हो गया। एक दिन वसीत के दिनों में ग्वाल गाॅव के बछड़ों को लेकर जल्दी ही जंगल में चराने को चला गया था थ्रीर चारण के बद्धड़े घर पर रह गये, तब ग्राल्हा की माता ने कहा "बेटा चूंडा ! जा इन बछड़ों को जंगल में दूसरे बछड़ों को शामिल तो कर आ। । चूंडा उनको लेकर वन मे गया, परंतु दूसरे बछड़े उसकी कहीं नजर न भाये, तब ती रोने लगा। पीछे से चारण घर में ग्राया। चूंडा को न देखकर माता की पूछा कि चूंडा कहाँ है ? कहा, बछड़े छोड़ने वन में गया है। चारण कहने लगा, माता तूने अच्छा नहीं किया, चूंडा को नहीं भेजना चाहिए था। जब दूसरे बछड़े न मिले ते। अपने बछड़े। की वहीं खंड़े कर चूंडा एक युच की छाया में सो गया। पीछे से श्राल्हा भी ढूँढ़ता ढूँढ़ता वहाँ पहुँचा ते। देखा कि बछड़े खड़े हैं, चूंडा सोता है श्रीर एक सर्प उस पर छत्र किये बैठा है। मनुष्य के पाँव की ग्राहट पा नाग बिल मे भाग गया, चारण ने जा चूंडा की जगाया, कहा बाबा, तू जंगल मे क्यों त्राया घर पर चल । घर त्राकर मा को कहा कि अब कभी इसकी बाहर मत भेजना। फिर चारण ने एक अच्छा घोड़ा लिया. कपड़े का उत्तम जोड़ा बनवाया, शस्त्र लाया श्रीर चूंडा की सजा सजूकर महेवे रावल मिल्लनाथ के पास ले गया। मालाजी का प्रधान थ्रीर कृपापात्र एक नाई था। ग्राल्हा उससे जाकर मिला, बहुत कुछ कहा सुनी की, तो नाई बोला, रावलजी के पाँवों लगाग्री। शुभ दिवस देख चारण चुंडा की राव मालाजी के पास ले गया श्रीर उसने बहुत कुछ धैर्य बँधाकर श्रपने पास रक्खा। चुंडा भी खुब चाकरी करता था। एक दिन रावल के पलुँग के नीचे से। रहा श्रीर नींद श्रा गई। जब मालाजी सीने की श्राये ती पलँग तले एक भ्रादमी को सोता पाया, जगाया, चूंडा को देख रावलजी राजी हुए। अवसर पाकर नाई ने भी विनती की कि चूंडा अच्छा रजपूत है इसको कुछ सेवा सैांपिये। माला ने चूंडा की गुजरात की तरफ ग्रपनी सीमा की चैकिसी के वास्ते नियत किया श्रीर ग्रपने भले भन्ने राजपूतीं की साथ मे दिया। तब सिखरा ने कहा कि रावलजी. मुभ्तको समभ्तकर साथ देना। रावल ने कहा कि जाय्रो, हमारी त्राज्ञा है। घोड़ा सिरोपाव देकर चूंडा को ईदे राजपूतो के साथ बिदा किया। वह काछे के थाने पर जा बैठा श्रीर अच्छा प्रबंध किया। एक बार सीदागर घोड़े लेकर उधर से निकले। चूंडा ने उनके सब घोड़े छीन लिये थ्रीर अपने राजपूतों को बॉट दिये, एक घोड़ा अपनी सवारी को रक्खा। सौदागरों ने दिल्ली जाकर पुकार मचाई, तब

वहाँ से बादशाह ने अपने अहदी को भेजा कि घोड़े वापस दिलवा दे।। उसने ताकीद की, माला पर दबाव डाला, तब उसने चूंडा के पास दत भेज घोड़े मँगवाये । चूंडा बोला कि घोड़े तो मैंने बॉट दिये. कोवल यह एक घोड़ा अपनी सवारी को लिए रक्खा है सो ले जाओ। लाचार माला को उन घोड़ों का मेल देना पड़ा श्रीर साथ ही चंडा को भी अपने राज में से निकाल दिया। वह ईदावाटी में ईदें। के पास त्राकर ठहरा धीर वहाँ साथी इकट्रे करने लगा। दिनों पीछे डीडगा गाँव लट लाया। तुर्कों ने पडिहारों से मंडीवर छोन ली थी थ्रीर वहाँ के सरदार ने सब गाँवो से घास की दे। दे। गाडियाँ मँगवाने का हक्म दिया था। ईदों की भी घास भिजवाने की ताकीद आई तब उन्होंने चुंडा से मंडोवर लेने की सलाह की। घास की गाडियाँ भरवाई धीर हरेक गाडो में चार चार हिथयारबंद राजपूर्तों को छिपाया। एक हॉकनेवाला श्रीर एक पीछे पीछे चलने-वाला रक्खा। पिछलो पहर की इनकी गाडियाँ मंडीवर के गढ़ के बाहर पहुँची । गढ़ के दरवाज़े पर एक मुसलमान द्वारपाल भाला पकडे खडा था। जब ये गाड़ियाँ भीतर घुसने लगों तो द्वारपाल ने एक गाड़ी मे बर्छी यह देखने की डाला कि घास के नीचे कुछ और कपट तो नहीं है। बर्छे की नेकि एक राजपूत के जालगो, परंतु उसने तुरंत कपड़े से उसे पेांछ डाला, क्योंकि यदि उस पर लोहू का चिद्व रह जावे तो सारा भेद ख़ुल पड़े। दर्वान ने पूछा - क्यों ठाकुरो ! सब में ऐसा ही घास है १ कहा हाँजी, श्रीर गाड़ियाँ डगडगाती हुई भीतर चली गई। इतने में संध्या हो गई, ऋँधेरा पड़ा। जे। रजपूत छिपे बैठे थे. बाहर निकतो, दरवाजा बंद कर दिया थ्रीर तुकाँ पर टूट पड़े। सबको काटकर चुंडा की दोहाई फोर दी, मंडोवर लिया श्रीर इलाके से भी तुकों को खदेड खदेडकर निकाल दिया।

जब रावल माला ने सुना कि चूंडा ने गंडोवर पर अधिकार कर लिया है तब वह भी वहाँ आया। चूंडा से मिलकर कहा— शाब।श राजपुत्र! चूंडा ने गाठ दी, काका भती जेशामिल जीमे। उसी दिन ज्योतिपियों ने चूंडा का पट्टामिपेक कर दिया और वह मंडोवर का राव कहाने लगा। चूंडा ने दस विवाह किये थे, जिनसे उसके १४ पुत्र उत्पन्न हुए—रणमल, सत्ता, अरड़कमल, रणभीर, सहसमल, अजमल, भीम, पूँना, कान्हा, राभ, लूँभा, लाला, सुरताण धीर वाघा। (कही लाला और सुरताण के स्थान मे बीजा शीर शिवराज नाम दियं हैं)।

एक पुत्री हंसबाई हुई, जिसका विवाह चित्तीड़ के गणा लाखा के साथ हुआ जिससे मोकल उत्पन्न हुआ था। पाँच राणियों और उनके पुत्रों के नाम नीचे दिये हैं—

राणी सांखली सूरमदे, वं।सल की बेटी, पुत्र रणमल ।
तारादे गहलोताणी, सोहड सांक सूदावत की बेटी, पुत्र सत्ता ।
भिट्याणी लाडां कुंतल केलणोत्तरी बेटी, पुत्र अरडकमल ।
सोनां, मोहिल ईसरदाम की बेटी, पुत्र कान्हा ।
ई'दी केसर गोगाहे, उगाणोतरी बेटी, पुत्र—भीम, सहसमल,
वरजांग, कदा, चादा, अजा ।

<sup>.</sup> राव चूंडा के मंडोवर बोने के विषय में मारवाट की ख्यात म यह बात लिखी है कि मडोवर पर मुसलमानों का श्रिषकार हो गया था, फिर राणा उगमसी के पुत्र ने मुसलमानों को मारकर मंडोवर ली। चूंडा उस वक्त सालेड़ी के थाने पर था। ईदों ने विचारा कि हम इतने शक्तिशाली नहीं है कि मुसलमाना के मुकाबले में मंडोवर पर श्रिष्ठकार रख सके इसलिए उन्होंने चूंडा की बुलाकर श्रपनी बेटी ब्याह दी श्रीर मंडोवर उसकी दहेज में दी। इस विषय का एक दोहा भी प्रसिद्ध है—

<sup>&</sup>quot;पह ईंदारोपाड कमधज कटे न पांतरे। चूंडो चॅवरी चाढ़ दी मंडोवर डायजै॥"

मंडे वर हाथ धाने पर राव चूंडा ने धौर भी बहुत सी धरती ली श्रीर इसका प्रताप दिन ब दिन बढ़ता गया। इस वक्त नागार में खोखर \* राज करता था श्रीर इसके घर में राव चूंडा की साली थी। इसने राव को गांठ देने के लिए नागार के गढ़ में बुलाया। वह चार पाँच दिन तक वहाँ रहा श्रीर वहाँ की सब व्यवस्था देख-कर अपने राजपूतों से कहा कि चला नागार लेंबे; राजपूत भी इससे सहमत हो गये। एक दिन वह राजपूतों को साथ ले नागार में जा घुसा, खोखर को मारा, दूसरे सब लोग भाग गये धीर नागार में राव की दुहाई फिरी। वह वहाँ रहने लगा श्रीर अपने पुत्र सत्ता को मंडोवर रक्खा। नागार नगर सं० १४१२ (सं० १२१५ होंगे) कैमास दाहिमें ने बसाया था।

एक दिन राव चूंडा दरबार में बैठा था कि एक किसान ने आकर कहा कि महाराज में चने बोने को खेत में हल चला रहा था कि कूवें के पास एक खड़ा दीख पडा। सम्भव हैं, उसमें कुछ द्रव्य हो। यह विचार कर कि वह धन धरती के धनियों का है में आपको इत्तिला करने आया हूं। राव ने अपने आदमी उसके साथ द्रव्य निकालने को भेजे। उन्होंने जाकर वह भूमि खोदी, परन्तु माल बहुत गहराई पर था, सो हाथ न आया। उन्होंने आकर राव चूंडा से कहा तो राव स्वयं वहाँ गया और बहुत से बेलदार लगवाकर पृथ्वी को बहुत गहरी खुदवाई, ते। उसमें से रसोई के बर्तन निकले अर्थात्—चरवे, देगें, कूडियाँ, थालियाँ आदि। राव ने उनको देखा, उपर गछावड़े का

<sup>ः</sup> न मालूम यह खोखर कीन था। नागोर तो उस वक्त गुजरात के मुसल्रमान बादशाहों के हाथ में था, जिन्की तरफ से फ़ीरेज़्ज़्ं दंदानी शम्स खाँ का बाप वहाँ का हाकिम हो। ऐसा भी कहते हैं कि गुजरात के पहले सुल्तान ज़फ़रख़ाँ ने भी राव चूंडा पर चढ़ाई की थी, परंतु हार खाकर लैं। ।

नाम था और ऐसा लेख भी था कि जो इस भाँ ति रसे हैं कर सके वह इन बर्तनों को निकाले। राव ने कहा कि इनको यही डाल दें। तब सरदारों ने कहा कि इनमें से एक आध चोज तो लेनी चाहिए, तब एक पली (तेल या घी निकालने की) ली। नागेर आकर उसको तुलवाई ते। २५ पैसे भर की उतरी। राव चृंडा ने आज्ञा दी कि आगे को मेरे रसे वड़े में इस पली से घी परोसा जावे, सबको एक एक पूरी पली मिले, यदि आधी देवे ते। रसे ड़दार को दंड दिया जावेगा।

एक दिन अरड़कमल चूंडावत ने भेंसे पर लोह किया। एक ही हाथ में भेंसे के दो टूक हो गये, तब सब सरदारों ने प्रशंसा कर कहा कि वाह वाह! अच्छा लोह हुआ। राव चूंडा बोला कि क्या अच्छा हुआ, अच्छा तो जब कहा जावे कि ऐसा घाव राव राग्यगदे अथवा कुँवर सादा (सादूल) पर करे। मुफ्तको भाटी (राग्यगदे) खटकता है। उसने गोगादेव को जो विष्टाकारी (बेइज्ज़ती) दी वह निरन्तर मेरे हृदय का साल हो रही है। अरड़कमल ने पिता के इस कथन को मन में घर लिया, उस वक्त तो कुछ न बोला, परन्तु कुछ काल बीतने पर सादेकुँवर को अवसर पाकर मारा। इसके बदने राव राग्यगदेव ने सांखला महराज को मार डाला। महराज के भांजे राखिसया सोमा ने राव चूंडा के पास आकर पुकार की और कहा जो आप भाटी से मेरे मामा का बैर लेवे तो आपको कन्या व्याइक्तर एक सो घोड़ दहेज में दूंगा। राव चूंडा चढ़ चला और पूंगल के पास जाकर राग्यगदे को मारा और उसका माल लूटकर नागेर लाया। राव चूंडा के प्रधान सावदू भाटी और ऊना राठोड़ थे। \*

<sup>#</sup> सादू अरड़कमळ की ळड़ाई का वर्णन सांखले पॅवारों के हाल में लिख दिया गया है। टाँड साहब ने इसकी ऐसे लिखा है कि---राग्रागदेव

राव चूंडा की एक रागी मे।हिल के पुत्र जन्मा, नाम कान्हा रक्खा। मोहिलाग्यी ने बालक को घूँटो न दी, यह खबर राव को हुई। उसने जाकर राणी से पूछा कि कुँवर की घूँटी न देने का क्या कारण है। वह बोली कि जो रणमल को राज से निकालो तो घूँटी दूँ। राव ने रग्रमल को बुलाकर कहा बेटा तू तो सपूत है, पिता की अप्रज्ञा मानना पुत्र का धर्म है। रग्रामल बोला-पिताजी, यह राज कान्हा को दीजिए। मुक्ते इससे कुछ काम नही। ऐसा कह पिता के चरण छूकर वहाँ से चल निकला ग्रीर सोजत जा रहा। (रागमल को निकालने का दूसरा कारण वहीं पर ऐसा लिखा है) भाटी राव राष्णगदे की जब राव चुंडा ने मारा तो राष्णगदे के पुत्र ने भाटियों को इकट्टा किया श्रीर फिर मुलतान के बादशाही सुबेदार के पास गया, अपने बाप का वैर लेने के वास्ते वह मुसल-मान हो गया थीर अपनी सहायता पर मुलतान से तुर्क सेना ले नागोर द्याया। उस वक्त राव चूंडा ने प्रपने बेटे रखमल को कहा कि तूबाहर कहीं चला जा, क्योंकि तू तेजस्वी है सो मेरा वैर लेने मे समर्थ होगा। जो राजपूत तेरे साथ जाते हैं उनकी सदा प्रसन्न रखना, उनका दिल कभी मत दुखाना। जेठी घोड़ा सिखरा

भाटी का बेटा सादू गाँव श्रोराठ में मोहिलों के सरदार माणक के यहां ठहरा था, तब माणक की बेटी सादू के प्रेम में पड़ी, जिसकी मॅगनी पहले श्ररड़कमळ राठेंड़ के साथ हुई थी। माणक ने भी सादू को श्रपनी बेटी ब्याह दी। जब वह श्रपनी दुलहन को लिये लैं।टता था, श्ररड़कमळ ने उसे मार्ग में जा रोका, ळड़ाई हुई श्रोर सादू मारा गया। उसकी खी क्र्रमदेवी ने श्रपना एक हाथ श्रामूचण रहित काटकर मोहिलों के चारण को दिया श्रीर श्राप पित के साथ सती हो गई। माणक ने श्रपनी पुत्री के हाथ को दाग देकर उसकी यादगार में वहां क्र्मदेसर नाम का ताळाब बनवाया। मरते हुए सादू ने श्ररड़कमल को भी घायळ किया था, जिससे वह भी छः महीने पीछे मर गया।

उगमणीत की देना। मैंने कान्हा की टोका देना कहा है सी इसकी काहूजीरै (काहूगाँव) खेजडे ले जाकर तिज्ञक दिया जावेगा।

राव की राणी मोहिजाणी ने एक दिन घृत की भरी हुई एक गाड़ी आती देखी, अपनी दासी भेज ख़ार मॅगनाई कि क्या रावजी के कोई विवाह है जो रेाज इतना घृत आता है। दासी ने आकर कहा बाईजी, विवाह तो कोई नहीं यह घृत तो रावजी के रसेड़ि के ख़र्च के लिए हैं जहाँ बारह मण रेाज खर्च होता है। मोहिजाणी बेाली यह घृत लुख्ता है। रावजी से कहा कि रसेड़ि का प्रवन्ध मुक्त को सौंपिए। राव ने खोकारा, राणो पाँच सेर घृत मे रेाज काम चलाने लगी और रावजी को कहा कि मैंने आपका बहुत फायदा किया है, परन्तु इस कार्यवाही से सब राजपूत अपसन्न हो गये थे इसी लिए बहुत से रणमल के साथ चल दिये।

जब नागेर पर भाटी व तुर्क चढ़ आये तो राव चृंडा भी सजकर मुकाबले के वास्ते गढ़ के बाहर निकला, युद्ध हुआ और सात आदमियों सहित राव चृंडा खेत रहा। भाटियों ने राव का सिर काटकर बर्छ की नोक पर धरा और उम बर्छे की भूमि मे गाड़कर राव के मस्तक को ऊपर रक्खा और मसखरी के तीर पर भाटो आ आकर उसके सामने यह कहते हुए सिर भुकाने लगे कि "राव चूंडाजी जुहार"। तब राव केलण वहाँ आया। वह बड़ा शक्कनी था, कहने लगा—ठाकुरो सुने। आगे को भाटो राठोड़ों के चाकर होंगे और उन्हें तसलीम करेंगे।\*

<sup>े</sup> राव चूड़ा की मृत्यु के विषय में टॉड साहब लिखते है कि सं 18६१ वि० में भाटी मुळतान के नवाब ख़िज़रख़ां को राव चूड़ा पर चढ़ा छाये। जैसला-मेर के रावल देवीदास का बेटा केलण भी राणगदे के पुत्र तन्नू महाराजा से बिछ गया श्रीर उन्होंने छळ से राव चुंडा को लिखा कि प्रस्पर का वैर मिटाने

राव चूंडा के सरदार रणमल की दूँ ढाड़ की तरफ ले गये। रणमल ने पिता के आझानुसार साथ के सब राजपूती की राजी कर लिया। केलण भाटी रणमल के पीछे लगा। रणमल एक गाँव में पहुँचा, एक पनघट के कूवे के पास ठहरा। वहा पनिहारियाँ जल भरने आई। उनमें से एक बोली—''बाई! आज कोई ऐसा यहाँ आया है कि जिसने अपने बाप को मरवाया, घरती खोई, उसके पीछे कटक आता है सो ऐसा न हो कि अपने को भी मरवावे।'' पनिहारी के ये वचन रणमल के कान पर पड़े। वह बोला अब आगे नहीं जाऊँगा, पीछा करनेवाली सेनां से लडूँगा। सब पोछे फिरे, शस्त्र सँमाले, युद्ध हुआ, सिखरा ने बादशाही निशान छीन लिया। सुगल और भाटो भागे और रणमल नागोर में आकर पाट बैठा।\*

के। हम अपनी बेटी तुम्हारे यहां ब्याहने के। भेजते हैं और ४० रथों में हथियार-बंद राजपूत छिपाये। ७०० ऊँटो पर दूसरे आदमी साथ थे। माल असबाब भी भेजा। जब वे नागोर के निकट आये ते। राव चूंडा अपनी दुलहन के। खेने गया, भाटियों ने अचानक हमला कर दिया और नागेर में घुसते हुए चूंडा के। मार डाला।

<sup>\*</sup> राव रणमळ का नागीर लेना श्रीर वहाँ पाट बैठना समक में नहीं श्राता। रणमल, इसी ख्यात के श्रनुसार, राणा ळाखा के पास श्रा रहा था। राणा मोकळ ने उसे मंडोवर दिलवाई श्रीर नर्वद व उसके पिता सत्ता की श्रपने पास रक्खा था। कान्हा से उसके भाई सत्ता ने राज छीन लिया था, जब रणमल ने मंडोवर लिया तो सत्ता श्रीर उसका पुत्र नर्वद दोनें। चित्तोड़ में राणा के पास जा रहे।

## पाँचवाँ प्रकरण

## गागादेव बीरमदेवात

गोगादेव यलवट में रहता था। वहाँ जब दुष्काल पड़ा ता मक (लोग या प्रजा ) चली. केवल थोड़े मनुष्य वहाँ रह गये। भ्रावाढ भ्राया तब लोग गावों मे भ्राकर बसे। उनमे बानर तेजा नाम का एक राजपूत गोगादेव का चाकर था. वह भी मऊ के साथ गया था। पोछे लौटता हुआ वह अपने पुत्र पुत्री और एक बैल सहित गाँव मीतासर मे रात्रि की ठहरा। प्रभात के समय जब वह स्नान को गया श्रीर पानी में बैठकर नहाने लगा तब उस गाँव के स्वामी मोहिल ने उसकी बेटी की गाली दी श्रीर कहा ''ग्ररे पापी, लोग तो यहाँ जल पीते हैं श्रीर तू उसमे बैठकर नहाता है।" इतना कहकर उसके पराणी ( वह लकड़ी जिसके एक सिरे पर लोहे की ती इस कील लगी रहती है ) मारी, जिससे उसकी पीठ चिर गई। लोगों ने कहा कि यह गोगादेव का राजपूत है तो मोहिल बोला कि ''गोगादेव जो करेगा सो मैं देख लूँगा।" तेजा वहाँ से अपने गाँव धाया। उसके घर मे प्रकाश देखकर गेगादेव ने श्रपने श्रादमी को खबर के लिए भेजा श्रीर फिर उसकी बुलाया। दूसरे दिन जब गोगादेव तालाब पर स्नान करने गया तो तेजा भी उसके साथ था। जब नहाने लगे तो गोगादेव ने तेजा की पीठ में घाव देखकर पूछा कि यह कैसे हुआ। १ उसने उत्तर दिया कि मीतासर को राखा माणकराव मोहिल ने मेरी पीठ में ब्रार लगाई धीर ऐसा ऐसा कहा है। इस पर गोगादेव साथ इकट्टा करके

मोहिलों पर चढ़ा। उस दिन वहाँ बहुत सी बरातें छाई थीं। लोगों ने समभा कि यह भी कोई बरात है। द्वादशी के दिन प्रात:काल ही गोगादेन चढ़ दीड़ा, लड़ाई हुई, राखा भाग गया, दूसरे कई मेहिल मारे गये, गाँव लूटा, छीर २७ बरातें को भी लूटकर छपने राजपूत का वैर लिया।

गोगादेव जब जवान हुआ तब अपने पिता का वैर लेने के लिए उसने साथ इकट्टा किया और जोइयों पर चढ़ चला। इस बात की सूचना जोइयों को होते ही वे भी युद्ध के लिए उपस्थित हो गये। ( राज्नु को धोखा देने के लिए ) गोगादेव उस वक्त पोछा मुड़ गया थ्रीर २० कोस पर ग्राकर ठहरा। अपने गुप्तचर को वैरी की ख़बर देने के लिए छोड़ आप उनकी घात में बैठा अवसर देखने लगा। जोइयों ने जाना कि गोगादेव चला गया है तो वे फिर श्रपने स्थान को लौट श्राये। गुप्तचर ने श्राकर ख़बर दी कि मैंने दल्ला जोइया श्रीर उसके पुत्र धीरदेव का पता लगा लिया है श्रीर जहाँ वे सोते हैं वह ठौर भी देख श्राया हैं। गोगादेव श्रपनी घात की जगह से निकला। धीरदेव इस अर्से में पंगल के राव राग्रगदे भाटी के यहाँ विवाह करने गया था श्रीर उसके बिहीने पर उसकी बेटी सोती थी। गोगादेव ने पहुँचते ही दल्ला पर हाथ साफ किया धौर उसे काट डाला। ऊदा ने दूसरे पलेंग पर, जहाँ वह ग्रबला सोती थी. धीरदेव के भरोसे तलवार काडी। उसकी कृपाण उस बाला की काट. बिछीने की चीर, पलेंग की चाटती हुई घट्टी से जा खटकी। इसी से वह तलवार 'रलतली' प्रसिद्ध हुई। जब दल्ला मारा गया तो उसका भतोजा हांस्र पडाइये नाम के घोडे पर चढ धीरदेव को यह समाचार पहुँचाने के लिए पूंगल की दौड़ा। धीर-देव विवाहोत्तर अपनी पत्नों के पास सोया हुआ था, कंकन डोरड़े

भ्रव तक खुले न थे। पहर भर रात्रि शेष रही होगी कि घोड़ा पड़ा-इया हिनहिनाया। धीरदेव की अत्य खुल गई, कहने लगा कि पडाइया हिनहिनाया। साथ के नौकर चाकर बोले. जी । इस वक्त यहाँ पढाइया कहाँ ? इतना कहते तो देर लगी कि हासू सम्मुख आ खडा हुआ। धीरदेव ने पूछा कि कुशल तो है ? उत्तर दिया कि कुशल कैसी, गोगादेव बीरमीत ने भ्राकर तुम्हारे पिता दल्ला की मारा. श्रब वह वापस जाता है। धीरदेव तत्काल उठा, वस्त्र पहने. हिथियार बॉधे, घोड़े जीन कराया, सवार होने ही को या कि राव-राग्रगदे भी वहाँ भ्रा गया, कहने लगा कि कंकनडोरे खोलकर सवार होत्रो। धीरदेव ने उत्तर दिया कि अब पीछे आकर खोलेंगे। तब तो राव रागगढे भी साथ हो लिया श्रीर दोनी चढ धाये। श्रागे गोगादेव पदरोला के पास ठहरा हुआ था, घोड़ों को चरने के लिए छोड़ दिया था, साथ सब जल के किनारे टिका हुआ था। भाटी और जोइये निकट पहुँचे। घोड़े चरते हुए देखे ता जान लिया कि यह घोड़े गोगादेव को हैं, तब उनको लेकर पोछे फिरे श्रीर पदरोला स्राये। कटक प्यासा हुन्ना तब कहने लगे कि जल पोकर चले। जलपान किया, घोड़ो को भी पिलाकर ताजा कर लिया थ्रीर फिर देा टुकड़ी हो दोनों तरफ से बढे। इन्हें देखकर गोगादेव ने प्रकारा—अरे घोडे लावा ! तब ढीढी ( कोई नाम ) बाला-''अरे ! गागादेव के घाडे नहीं मिलते हैं, जोइये ले गये, छुड़ाग्रेग।" युद्ध शुरू हुन्ना। जोइया राठोड़ों से भिड़े, गोगादेव घावी से पूर होकर पड़ा, उसकी दे।नीं जंघा कट गईं, उसका पुत्र ऊदा भी पास ही गिरा। गोगाहेव श्रपनी माण की तलवार को टेको बैठा घूम रहा था कि राव राखगई वोड़े चढ़ा हुन्ना उसके पास से निकला तो गोगादेव कहने लगा ''राव राणगरें का बड़ा सागा (साथ) है। हमारा पार-

वाडा (जुहार ?) ले लेवे।" राग्रगदे ने उत्तर दिया कि "तेरे जैसी विष्टा का पारवाडा हम लेते फिरें। इतना कहकर वह तो चला गया श्रीर धीरदेव श्राया। तब फिर गोगादेव ने कहा "धीरदेव त वीर जोइया है, तेरा काका मेरे पेट में तड़प रहा है, तू मेरा पारवाड़ा लो।" यह सुन धीरदेव फिरा, गोगा को निकट आ घोड़े से उतरा। तब गोगा ने तलवार चलाई श्रीर वह पास श्रा पड़ा। ताली देकर हँसा. तब धीरदेव ने कहा — "ग्रपना वैर टूटा, हमने तुमें मारा श्रीर तूने धीरदेव को, इससे महेवे की हानि मिट गई।" धीरदेव के प्राथ मुक्त हुए तब गोगादेव बोला ''कोई हो तो सुन लेना। गोगादेव कहता है कि राठोडों श्रीर जोइयों का वैर ते। बराबर हो गया, परंतु जो कोई जीता जागता हो तो महेवे जाकर कहें कि राव राग्रगदे ने गेरगादेव की 'विष्टागाली' दी है सी वैर भाटियों से है।" यह बात भींपा ने सुनी श्रीर महेवे जाकर सारा हाल कहा। इधर राष्ट्रवेत में जागी गारखनायजी आ निकले। गोगादेव को इस तरह बैठा देखा, उन्होंने उसकी जघा जोड़ दी श्रीर अपना शिष्य बनाकर ले गये, से। गोगादेव अब तक चिरंजीव है।

अड़कमल या अरड़कमल चूंडावत (राठोड़ राव चूंडा का पुत्र)— जैसा कि ऊपर लिख आये हैं कि अड़कमल को भैंसे का लोह करने पर उसके पिता ने बोल मारा (कि भैंसे का लोह किया तो क्या, मैं तो प्रशंसा जब कहाँ कि ऐसा ही लोह राव राग्यगदे या उसके बेटे सादा पर किया जावे।) पिता का वह बोल पुत्र के दिल में खटकता था। उसने स्थल स्थल पर अपने मेदिये यह जानने को बिठा रक्खे थे कि कहीं राग्यगदे या सादूल कुँवर हाथ आवें तो उनको माहाँ। तभी मेरा जीवन सफल हो और पिता के बोल को सत्य कर बताऊँ। छापर द्रोग्यपुर में मोहिल (चौहान) राज करते थे। वहाँ के राव ने अपनी कन्या के सम्बन्ध के नारियल पृंगल मं क्रॅवर सादृल राग्रगदे-वीत के पास भेजे। ब्राह्मण पृंगल ग्राया श्रीर भाटी राव से कहा कि मोहिलों ने कुँवर सादृल के लिए यह नारियल भेजे हैं। राव राश्यगदेव ने उत्तर दिया कि हमारा राठोड़ो से वैर है, अतएव कुँवर ब्याह करने को नहीं ग्रा सकता ग्रीर ब्राह्मण की रुखसत कर दिया। यह समाचार सादूल को मिले कि रावजी ने मोहिलों के नारियल लीटा दिये हैं तो ग्रपना ग्रादमी भेजकर ब्राह्मण को वापस बुलाया, नारियल लिये धीर उसे द्रव्य देकर बिदा किया। प्रतिष्ठित सरदारों के हाथ पिता को कहलाया कि नारियल फोर देने मे हम ग्रपयश ग्रीर लोकनिदा के भागी होते हैं, राठोड़ों से डरकर कब तक घर में घुसे बैठे रहेंगे, मैं ता मोहिलाणी की ब्याह कर लाऊँगा। वह टीकायत पुत्र श्रीर जवान था। राव ने भी विशेप कहना उचित न समभा। इसने ग्रपने राजपूत इकट्टे कर चलने की तैयारी कर ली और पिता के पास मार नामी अश्व सवारी के लिए मॉगा। राव ने कहा कि तू इस घोड़े की रखना नहीं जानता; या ते। हाथ से खो देगा या किसी को दे श्रावेगा। बेटा कहता है पिताजी! मैं इस घोड़े को अपने प्राण के समान रक्लूँगा। अब पिता क्या कहे, घोड़ा दिया, कुँवर केसरिये कर ब्याइने चढ़ा, छापर पहुँचा श्रीर माग्रकदेवी के साथ विवाह किया। राव केलग्र की पुत्री मायक भटियायी जबर्दस्त थी। उसने गढ़ द्रोगपुर मे विवाह न करने दिया, तब राव माग्राक सेवा ने अपनी कन्या और राग्रा खेता की दे। हिती को ओरींठ गाँव में ले जाकर सादृल के साथ ज्याही थी। मोहिलों ने सादृल को सलाह दी कि तुम अपने किसी बड़े भरोसेवाले सरदार की छोड़ जाग्री। वह दुलहन का रथ लेकर पूंगल पहुँच जावेगा, तुम तुरन्त चढ़ चलो, क्योंकि दुश्मन कहीं पास ही घात में लगा हुआ है। सादूल ने कहा कि मैं त्याग वॉटकर पीछे चढ्ँगा। राठोड़ीं के भेदिये ने जाकर अरड़कमल की ख़बर दी कि सादूल मोहिलों के यहाँ ब्याहने की ग्राया है, वह तुरंत नागीर से चढ़ा। उस वक्त एक अशुभ शकुन हुआ। महाराज सांखला साथ था, उसकी शकुन का फल पूछा ती उसने कहा कि अपन कालू गोहिल को यहाँ चलेगे, जब वह ब्रापकी जीमने की मनुहार करे तो उसको श्रपने शामिल भोजन के लिए बैठा लेना। पहला प्रास श्राप मत लेना, गोहिल की लेने देना। जब वह प्रास भरे तब उससे पूछना कि इमने ऐसा शक्कन देखा है उसका फल कहो। वह विचारकर कह हेगा। ये गोहिल के घर जाकर उतरे, उसने गाठ तैयार कराई, जीमने बैठे, पहला प्रास कालू ने लिया तब ग्ररडकमल कहने लगा-कालूजो इस सादूल भाटी पर चढ़े हैं, इसको ऐसा शकुन हुआ उसका फल कहो। कालू कुछ विचारकर बोला "तुम जिस काम को जाते हो वह सिद्ध होगा, तुम्हारी जय होगी श्रीर कल प्रभात को शत्रु भारा जावेगा।'' जीम चूठकर चढ़े. महाराज सांखला के बेटे श्रारहणसी को राव राणगदे ने मारा था इसिलए अपने बेटे का वैर लेने की महाराज श्रागे होकर राठोड़ों के कटक की सादल पर ले चला। साद्रल भाटी त्याग बांट, ढोल बजवाकर अपनी ठकराखी का रथ साथ ले रवाना हुन्रा था कि लायाँ के मगरे (पहाड़ी) के पास श्ररड़कमल ने उसे जा लिया श्रीर ललकार के कहा—''बड़े सरदार जाव मत । मैं बड़ी दूर से तेरे वास्ते श्राया हूँ ' तब ढाढी बेाला— "डड़ै मोर करै पलाई मोरै जाई पर साद्दा न जाई", मोर (घोड़ा) उड़कर भाग जावे परंतु सादा नहीं जावेगा। रजपूतों ने अपने अपने शस्त्र सँभाले, युद्ध हुन्ना, कई ज्ञादमी मारे गये: त्र्ररड्कमल ने घेडि से **बतरकर मेार पर एक हाथ ऐसा मारा कि बसके चारों पॉव कट गये** 

श्रीर साथ ही सादूल का काम भी तमाम किया। उसके साथ राज-पूत गर मिटे तब मीहिलाणी ने अपना एक हाथ काटकर सादूल के साथ जलाया श्रीर आप पृंगल पहुँची, सासू ससुर के पग पकड़े श्रीर कहा ''मैं आपही के दर्शन के लिए यहाँ आई थी, अब पति के साथ जाती हूँ।'' ऐसा कहकर वह सती हो गई। अरड़कमल ने भी नागेर आकर पिता के चरणों में सिर नवाया, राव चूंडा प्रसन्न हुआ श्रीर डीडवाणा उसे पट्टे में दिया।

राव रगामल्ल-(ऊपर कइ आये हैं कि राव चूंडा ने अपनी रागी मोहिल के कहने से अपने पुत्र रशमल्ल को अपना उत्तराधिकारी न बनाकर उसे निर्वासित किया श्रीर मीहिल के पुत्र कान्हा की मंडी-वर का राज दिया था। ) जब राव रग्रामल्ल बिदा हुआ ते। अच्छे अच्छे राजपूत अर्थात् सिखरा डगमग्गोत, इंदा, ऊदा त्रिभुवनसिद्दोत. राठोङ् कालोटिवाणो उसके साथ हो लिये। अग्गे जाकर एक रहट चलता देखा, वहाँ घोड़ों का पानी पिलाया। उनके मुँह छाँटे, श्राय मुँह धोकर ग्रमल पानी किया। वहाँ सिखरे ने एक देौहा कहा— ''काले। काले हिरण जिम, गयो टिवांगो कूद। ग्रायो परवत साधियो त्रिभुवन बालै ऊद॥" तब ऊदा थ्रीर काला ने कहा कि हम सिखरा के साथ नहीं जावेगे, यह निदा करता है अत: पीछे लीट जायेंगे। इतने में दल्ला गोहिलोत का पुत्र पूना उठकर ग्राया, जिसको सिखरे ने कहा कि पीछे फिरो। वह बोला ''मैं नहीं लौटूंगा, ऐसा अवसर फिर मुक्ते कब मिले।" तब कल्ला श्रीर ऊदा ने कहा कि हम पूना के साथ पीछे जावेंगे। सिखरा ने कहा तुम जास्रो, मैं नहीं चाऊँगा। एक दोहा मुक्ते भी कही-

छुकड़लेह सिरावणी, कहियो उगह विहाण। ऊगमणावत कूदियो, बट बंगे केकाण।।

फिर पूना राव ( चूंडा ) के पास चला गया। ५०० सवारें। सहित नाडोल के गाँव धणले मे श्राकर ठहरा। नाडोल मे उस वक्त स्रोनगिरे (चहवास् ) राज करते थे। राव रसमञ्ज के यहाँ तीन बार रसोई चढती ग्रीर वह ग्रपने दिन सैर शिकार में बिताता था। जब स्रोनिगरों ने उसका वहाँ ग्रा उतरना सना श्रीर उसके ठाट ठस्से के समाचार उनके कानों मे पहुँचे तब उन्होंने अपने एक चारण को भेजा कि जाकर खबर लावे कि रगामल के साथ कितनेक आदमी हैं। चारण ने राव के पास ब्राकर ब्राशीष पढ़ी, राव ने उसकी पास बिठाकर सोनगिरों का हाल पूछा। इतने मे नौकर ने आकर अर्ज की कि जीमस तैयार है। चारस को साथ लिये नाना प्रकार की तैयारी का खाद लिया, फिर चारण को कहा कि तुभे कल बिदा मिलेगी। दसरे दिन प्रभात ही शिकारियों ने त्राकर ख़बर दी कि ब्रमुक पर्वत मे ५ वराहों को रोके हैं। रगामल तुरंत सवार हुआ और उन पाँचों शूकरों का शिकार कर लाया। रसीई तैयार थी, जीमने बैठे, भोजन परोस्ना गया, साथ के लोग जीमने लगे कि एक शिकारी ने श्राकर कहा कि पनोते के बाहले (बहनेवाली बर्साती जलधारा या छोटी नदी ) पर एक बड़ा वराह स्राया है। सुनते ही रग्रमल्ल उठ खड़ा हुआ श्रीर घोड़ा कसवाकर सवार हो चला। चारग भी साथ हो लिया। सवार होते समय जोइयों की ब्राज्ञा दी कि पनाते के बाहले पर जीमण तैयार रहे। जब वराह को मारकर पीछे फिरे ता रसोई तैयार थी। जीमने बैठे, ग्राधाक भोजन किया होगा कि खबर ब्राई कि कोलर के तालाब पर एक नाहर ध्रीर नाहरी श्राये हैं। उसी तरह भोजन छोडकर वह उठ खड़ा हुन्ना श्रीर वहाँ पहुँचा जहाँ बाघ था। जाते वक्त हुक्म दिया कि जीमग्र तालाब पर तैयार रहे। चारण भी साथ ही गया। जब सिहों का शिकार कर लौटे तो रसोई तैयार थी, सब ने सीरा पूरी आदि भोजन किया। इस चारण को मार्ग मे से ही बिदा कर दिया और कहा कि नाडोल यहाँ से पास है। चारण ने घोडा हटाया; नाडोल वहाँ से एक कोस ही रह गया था। चारण ने पुकार मचाई "दौडो दौड़ो" "बाहर आई है" गाँव मे से राजपूत सवार हो हो कर आये। चारण को पूछा कि तुम्मे किसने खोसा? कहा—मुम्मे ते। किसी ने नहीं खोसा है, परंतु तुम्हारी घरती लुट गई। पूछा कैसे? बोला यह रणमछ पास आ रहा है छीर इतना खर्च करता है, बाप ने ते। निकाल दिया, फिर इसके पास इतना द्रव्य आवे कहाँ से? यह कहीं न कहीं छापा मारेगा या तो सोनगरों से नाडोल लेगा, या हूलों से सोजत लेगा। इस कान से सुनी या उस कान से, मैंने तो पुकारकर कह दिया है।

कितनेक दिन वहाँ ठहरकर रणमञ्ज चित्तोड़ के राग्या लाखा के पास गया जहाँ छत्तीस ही राजकुल चाकरी करते थे। बड़ा राज-स्थान, रणमञ्ज भी वहाँ जाकर चाकर हुआ। (आगे राग्या लाखा और कुँवर चूंडा की बात, राग्या का रणमल्ल की बहन से विवाह करना और में किल के जन्म आदि का हाल पहले सिसोदियों के वर्णन में राग्या लाखा के हाल में लिख दिया है—देखा भाग प्रथम पृष्ठ २४)।

एक बार रणमञ्ज थोड़े से साथ से यात्रा के वास्ते गया था, पीछा लौटते दूंढाड़ मे घाया। वहाँ पूरणमञ्ज कछवाद्दा राज करता था (यह राजा पृथ्वीराज का पुत्र और सांभर का राजा था)। उसने रणमल्ल को पूछा कि हमारे यहाँ नौकर रहेगो। उत्तर दिया— रहेंगे। एक दिन जोधा कांधल और पूरणमञ्ज चै।गान खेल रहे थे। जोधा (रणमञ्ज का पुत्र) जेठी घोड़े पर सवार था। पूरणमल्ल ने वह घोड़ा देखा, कहा हमें दे दें।। कांधल बोला कि रणमञ्जी को पूछे बिना मैं नहीं दे सकता। पूरणमल्ल ने कहा, मैं छीन लूँगा। िकर जीधा कांधल ने डेरे पर आकर घोड़े की कथा रणमल्ल को सुनाई। रण-मल्ल अपने भाई बेटे व राजपूतों सहित दरबार मे आया। पूरणमल्ल जमां बैठा था वहाँ उसका गोडा दवाकर बैठ गया। उसकी कमर में हाथ डाल पकड़कर खड़ा कर दिया और अपने साथ बाहर ले आया, घोड़े पर सवार कराया और उसके घोड़े के बराबर अपना घोड़ा रखकर ले चले। पूरणमल्ल के राजपूत इन्हें मारने को आये ते। रणमल्ल कटार खोंचकर पूरणमल्ल को मारने के लिए तैयार हो गया। तब तो वह अपने आदिमियों को कगड़ा करने से रोककर उनके साथ साथ हो लिया। बहुत दूर ले जाकर रणमल्ल ने उसे आदरपूर्वक वह घोड़ा दे इतना कहकर लौटा दिया कि "हमारे पास से घोड़ा यूँ लिया जाता है, जिस तरह तुम लेना चाहते थे वैसे नहीं"।

श्रपने पिता के मारे जाने पर राष्मिल्ल नागोर श्राया श्रीर श्रपने पिता के झाझानुसार कान्हा को राजगद्दी पर विठाकर श्राप सोजत में रहने लगा। भाटियों से वैर था सो दें। इं दें। इकर उनका इलाक़ा लूटने लगा। तब उन्हें ने चारण भुज्जा संढायच को उसके पास भेजा। चारण ने यश पढ़ा, जिससे प्रसन्न होकर राष्मि ने कहा कि श्रव में भाटियों का विगाड़ न करूँगा। उन्होंने श्रपनी कन्या उसे ब्याह दी जिसके पेट से राव जोधा उत्पन्न हुशा था।

अपने पुत्र सत्ता को पेहर की जागीर राव चूंडा ने पहले ही से दे दी थी, (दूसरी ख्यातों से सं० १४६५ में कान्हा का मंडोवर गदी बैठना पाया जाता है परन्तु वह अधिक राज न कर सका। उसके माई सत्ता ने राज छीन लिया, छीर राजप्रवन्ध अपने माई रणधीर को सींपा। सत्ता के पुत्र नर्वद छीर रणधीर के परस्पर अनवन हो जाने से रणधीर चित्तोंड़ गया और रणभन्न को लाया। राणा मोकल

ने रग्रमल्ल की सद्दायता कर सं० १४७४ के लगभग उसे मंडोवर की गद्दा पर बिठाया)। रग्रमल्ल और उसके पुत्र जोधा ने नर्वद से युद्ध किया, वह घायल होकर गिरा, तीर लगने से उसकी एक श्रांख फूट गई श्रीर उसके बहुत से राजपूत मारे गये। राव रग्रमल्ल ने मंडोवर ली। राव सत्ता को श्रांखों से दिखता नहीं था इसलिए राव रग्रमल्ल ने उसको गढ़ मे रहने दिया श्रीर जब वह उससे मिलने गया, श्रपने पुत्रों को उसके पाँवों लगाया। तब जोधा जिरह बक्तर पहने शस्त्र सजे उसके चरण छूने को गया। सत्ता ने पूछा कि "रग्रमल्ल यह कैन है ११ कहा "श्रापका दास जोधा है।" सत्ता बेला कि टीका इसे देना, यह धरती रक्खेगा। रग्रमल्ल ने भी उसी को श्रपना टीकायत बनाया श्रीर महोवर मे उसे रक्खा श्रीर श्राप नागेर चला गया।\*

एक दिन राव रग्रमल्ल सभा में बैठा अपने सरदारों से यह कह रहा था कि बहुत दिन से चित्तोड़ की तरफ से कोई खबर नहीं आई है। इसका क्या कारग्र १ थोड़े ही दिन पीछे एक आदमी चित्तोड़

<sup>े</sup> राव रणमल्ल कई वर्षों तक मेवाड़ मे राणा का नैं। कर रहा था छोर राणा ने उसे जागीर भी निकाल दी थी। नागोर उस जमाने में गुजरात के सुलतान के अधिकार में था छोर वहा बादशाह की तरफ़ से हािकम रहते थे। राणा में कल के समय में फ़ीरोज़िखा छोर फिर शम्सखा दंदानी वहां का हािकम था। इसका राणा मोकल के साथ युद्ध हुआ था, फिर फ़ीरोज़िखाँ के भाई मजाहिद्खाँ ने अपने भतीजे शम्सखाँ से नागोर छीन ली तब शम्सखाँ ने राणा कुम्भासे मदद मांगी। राणा नागोर का नाश करना चाहता ही था, बड़ी सेना ले चढ़ आया। मजाहिद्खाँ भागकर गुजरात चला गया छोर शम्सखाँ के राणा ने नागोर दिलवा दी। अतएव यह कथन विश्वासयाय नहीं कि राव रणमल्ल ने नागोर ली हो छोर मोकल के मारे जाने के वक्त वह नागोर में राज करता हो।

से पत्र लेकर ग्राया श्रीर कहा कि मोकल मारा गया। राव विस्मित श्रीर शोकातर हो बोला—"हैं। मोकल को मार डाला १" पत्र बँच-वाया, मोकल को जलांजलि दी श्रीर चित्तोड़ जाना विचारा। पहले २१ पावंडे (कदम) भरे श्रीर फिर खड़े होकर कहा कि "मोकल का वैर लेकर पीछे श्रीर काम करूँगा।" ''सिसोदियों की बेटियाँ वैर मे राव चूंडा की संतान को परणाऊँ तो मेरा नाम रणमञ्जा ।" कटक सज चित्रकृट पहुँचे। सीसोदिये (मोकल के घातक) भागकर पई के पहाड़ों में जा चढे श्रीर वहाँ घाटा बॉध रहने लगे। रगमस्न ने वह पहाड़ घेरा श्रीर छ: महीने तक वहाँ रहकर उसे सर करने के कई उपाय किये, परन्तु पहाड़ हाथ न भ्राया । वहाँ मेर लोग रहते थे। सिसे। दियों ने इनको वहाँ से निकाल दिया था। इनमें से एक मेर राव रग्रामञ्ज से प्राकर मिला थ्रीर कहा कि जो दीवाग्र की खातरी का पर्वांना मिल जावे तो यह पहाड मैं सर करा दूँ। राव रणमञ्ज ने पर्वाना करा दिया श्रीर उसे साथ ले ५०० हथियारबंद राजपूती की लिये पहाड पर चढ़ने को तैयार हो गया। मेर बोला. आप एक मास तक श्रीर धैर्थ रक्लें। पूछा-किस लिए १ निवेदन किया कि मार्ग में एक सिहनी ने बच्चे दिये हैं। रग्रमछ बोला कि सिहनी से तो हम समभ लेगे, तू तो चल। मेर को लिये आगे बहे। जिस स्थान पर सिंहनी थी वहाँ पहुँचकर मेर खड़ा रह गया श्रीर कहने लगा कि श्रागे नाहरी बैठी है। रागमञ्ज ने अपने पुत्र अरडकमल से कहा कि बेटा, नाहरी की ललकार । उसने वैसा ही किया। शेरनी भतपट-कर उसपर ब्राई। इसका कटार पहले ही उसके लिए तैयार था. धूँस धूँसकर उसका पेट चीर डाला। \* श्रव श्रगुवे ने उनकी पहाड़ी

<sup>·</sup> श्रगर टाँड साहब का जिखना सही है तो श्रड्कमळ भी सादूळ भाटी के हाथ से घायज हो सादूळ की मृत्यु के ६ महीने पीछे ही मर गया था।

में ले जाकर चाचा मेराके घरों पर खड़ाकर दिया। के कई साथी दो चाचा के घर पर चढे श्रीर राव श्राप महपा पर चढकर गया। उसकी यह प्रतिज्ञा थी कि जहाँ स्त्रो पुरुष दोनों घर मे हीं उस घर के भीतर न जाना. इसिलए बाहर ही से पुकारा कि "महपा बाहर निकल ।" वह तो यह शब्द सुनने ही ऐसा भय-भीत हुआ कि स्त्री के कपड़े पहन भट से निकलकर सटक गया: रगामल ने थोड़ी देर पीछे फिर पुकारा ते। उस स्त्री ने उत्तर दिया कि राज! ठाकर तो मेरे कपड़े पहनकर निकल गये हैं, श्रीर मैं यहाँ नंगे बदन बैठी हूँ। रणमञ्ज वहाँ से लीट गया, चाचा मेरा की मारा ध्रीर दूसरे भी कई सीसोदियों को खेत रक्खा। प्रभात होते उन सबके मस्तक काटकर उनकी चब्रतरी ( चँवरी ) चुनी, बर्छी की बेह बनाई ख्रीर वहाँ सीसे। दियों की बेटियों की राठोड़ों के साथ परणाई। सारे दिन विवाह कराये, मेवासा ते। हा श्रीर वह स्थान मेरों को देकर राव रणमञ्ज पीछा चित्तोड़ ग्राया, राणा कुंभा को पाट बैठाया। दूसरे भी कई बागी सरदारों को मेवाड़ से निकाला श्रीर देश में सुख शांति स्थापित की।

(चित्तोड़ में राया कुंभा के शुरू जमाने मे राव रयम प्र पर ही राजप्रबंध का दारमदार हो गया या धौर उसने राया के काका राव चूँडा लाखावत को भी वहाँ से बिदा करवा दिया जो मांडू के सुल्तान के पास जा रहा था।) एक दिन राया कुंभा सोया हुआ था थ्रीर एका चाचावत पगचंपी कर रहा था कि उसकी धाँखों मे से धाँसू निकलकर राया के पग पर बूँदे गिरीं। राया की धाँख खुली, एका को रोता हुआ देख कारय पूछा तो उसने धर्ज की कि मैं रोता इसलिए हूँ कि धव देश सीसोदियों के धिषकार में से निकल जायगा धौर उसे राठोड़ लेगे। रायांने पूछा, क्या तुम रयम ख को मार सकते

हो ? अर्ज की कि जो दीवाय के हाथ हमारे सिर पर रहें तो मार सकते हैं। राया ने आज्ञा दी। राया, एका चाचावत और महपा पँवार ने यह मत दृढ़ किया तथा रात्रि के समय सोते हुए राव रयमल्ल पर चूककर उसे मारा। इसका सिवसर हाल मेवाड़ की ख्यात में राया कुंभा के वर्णन में लिख दिया है। राव रयामल्ल ने भी मरते मरते राजपूतों के प्राया लिये। एक को कटार से मारा, दूसरे का सिर लोटे से तीड़ दिया और तीसर का प्राया लातों से लिया। राया की एक छोकरी महल चढ़ पुकारी "राठोड़ो! तुम्हारा रयामल्ल मारा गया"। तब रयामल्ल के पुत्र जोधा कांधल आदि वहाँ से घोड़ों पर चढ़कर भागे। राया ने उनके पकड़ने को फीज मेजी, लड़ाई हुई और उसमे कई सरदार मारेगये। बरड़ा चंद्रावत, शिवराज, पूँना ई दा आदि। चरड़ा ने पुकारा "बड़ा बीजा।" तो एक दूसरा बीजा बोल उठा, कि गल फाडकर आप मरता हुआ दूसरों को भी ले मरता है। चरड़ा ने कहा कि मैं तुक्तको नहीं पुकारता हूँ। भीमा, बीरसल, वरजॉग भीमावत मारे गये और भीम चूँडावत पकड़ा गया।

मंडल के तालाब में अपने अपने घोड़ों को पानी पिलाया। उस वक्त एक ग्रेर तो जोधा श्रीर सत्ता दोनों सवार अपने घोड़ों को पिलाते थे, श्रीर दूसरी तरफ़ कॉधल अपने अश्व को जलपान कराता था। कॉधल ने उन दोनों सवारों से पूछा (तुम कीन हो श्रादि)। जोधा ने कॉधल की श्रावाज पहचानी, उससे बात की, दोनों मिले श्रीर वहीं जोधा ने उसे रावताई का टीका दिया। दोनों भाई मारवाड में श्राये।

दोहा— ग्रागै सूरन काढ़िया तुंगम काढ़ी श्राय। जे मिसराग्रो सेजड़ी, लेई रिग्रमलराय॥

राव रिखमल नींदा भरे आवय लोह घर्षे उवारे, कटारी काढ़ मरद्दघणी तिय आगै सुरन तुंगिकणी। तो दिन मेवाड़े तो विपख्य की पापं सासन्नो तरपण वही जै वैसा सकुंभकरणं कृतन्नं। (छंद अशुद्ध से हैं अर्थ ठोक नहीं लगता)। जै रिणमल होवत दल अंतार कुंभकरण बहन्त किसी पर। माथा सूल सही सुरताणां, ओसमुद्रावत आणां। जै वरती वी आणां। वे हूं सिधावी वीतो हिंदू अने हमीर मीर जै खुलिया भाजे। जै भग्गा पोरोज, खेत्रा जाइ खड़े जै मारै। महमद गजामारे संभेड़ो रिणमलराय विसरामिये। कुंभा की मन वीकसे छलायो छदम तें कूड कडकर, जेम सीह आगे ससे।

(इसमें राव रणमल के वीरकृत्यों का वर्णन है जो उसने राणा के हित किये, और अंत में कहा है कि राणा ने छल छदाकर रणमल को ऐसे मारा जैसे सिह को ससा ने मारा था। (छंद शुद्ध न होने से सही अर्थ नहीं किया जा सकता है।)

महपा परमार पई के पहाड़ों से भागकर माँडू के बादशाह महमूद के पास जा रहा था। जब राग्या कुंभा ने बादशाह पर चढ़ाई
की तब राव रणमल राग्या के साथ था। सीमा पर युद्ध हुआ उस
वक्त महमूद हाथो पर लोहे के कीठे में बैठा हुआ था, राव रणमल
ने चाहा कि अपने घोड़े की उड़ाकर बादशाह को बर्का मारे, परंतु
किसी प्रकार बादशाह को राव का यह विचार मालूम हो गया। उसने
तुरंत अपने खवास को, जो पीछे बैठा हुआ था, अपनो जगह बिठा
दिया और आप उसकी जगह जा बैठा। इतने में रणमल ने घोड़ा
उड़ाकर बर्ळी चलाई, वह कोठा तोड़कर खवास की छाती के पार
निकल गई। उसने चिल्लाकर कहा "हजरत मैं तो मरा।" यह
शब्द रणमल के कान पर पड़े और उसने जाना कि बादशाह बच
गया है। बादशाह हाथी की पीठ पर पीछे की ओर बैठा था और
राव की यह प्रतिज्ञा थी कि वह पीठ पर तखवार कभी न चलाता था।
उसने फिर घोड़ा उड़ाया, बादशाह के बराबर आकर उसकी उठाया

श्रीर एक शिला पर दे पटका जिससे उसके प्राग्य निकल गये।
महपा को बादशाह माँडू के गढ़ में छोड़ श्राया था। जब राग्या माँडू
पहुँचा तो गढ़वालों ने महपा को कहा कि श्रव हम तुम्को नहीं
रख सकते हैं। राव रणमल ने उसे भाँगा तब वह घोड़े पर चढ़कर
गढ़ के दरवाजे श्राया श्रीर वहाँ से नीचे कूद पड़ा। जिस ठार से
महपा कूदा उसकी पाखंड कहते हैं। पाछे महपा को सिकोतरो
का वरदान हुआ। ।\*

( दूसरी बात इस तरह पर लिखी है )—राव चूंडा काम आया तब टीका राव रणमल को देते थे कि रणधीर चूंडावत दरवार मे आया। सत्ता वहाँ बैठा हुआ था। रणधीर ने उसकी कहा कि 'सत्ता कुछ देवे तो टोका तुम्हें देवें।" सत्ता ने कहा कि "टीका रणमल का है, जो मुक्ते दिलाओ तो भूमि का आधा भाग तुम्ते देऊँ।" तब रणधीर ने धोड़े से उतर दरवार मे जाकर सत्ता को गही पर विठा दिया और रणमल को कहा कि तुम पट्टा लो। उसने मंजूर न किया और वहाँ से चल दिया, राणा मोकल के पास जा रहा। राणा ने उसकी सहा-यता की और मॅडोर पर चढ़ आया। सत्ता भी संमुख लड़ने को आया। रणधीर नागोर जाकर वहाँ के खान को सहायतार्थ लाया। (उस वक्त नागोर में शम्सखाँ गुजरात के बादशाह अइमदशाह की तरफ से था।) सीमा पर युद्ध हुआ, रणमल तो खान से भिड़ा और सत्ता व रणधीर राणा के संमुख हुए। राणा भागा और नागोरों खान को

<sup>:</sup> यह महमूद ख़िल्जी माळवे का सुल्तान जब खीवीवाड़ा फनह करके, स० ८७३ हि॰ स० १४६६ ई० सं० १४२६ वि० में लैंग्टता था तो मार्ग में बीमार होकर मर गया। राणा कुंभा ने कभी मांडू फतह नहीं किया था और रणमळ की महमूद के मारने में कुछ भी सखता नहीं। राव रणमळ सं०१४६६ में चित्तोड़ पर मारा गया। सुळतान महमूद उसके ३० वर्ष पीछे मरा था।

रणमल ने पराजित कर भगाया। सत्ता और रणमल दोनो की फीज-वालों ने कहा कि विजय रणमल की हुई है, दोनों भाई मिले, परस्पर राम राम हुआ, बाते चीतें का, रणमल पीछा राणा के पास गया और सत्ता मॅंडोवर गया ...

सत्ता के पत्र का नाम नर्बद श्रीर राषधीर के पुत्र का नाम नापा शा। (सत्ता श्रांखा से बेकार हो गया था इसलिए) राज-काज उसका पत्र नर्बंद करता था। एक बार नर्बंद ने मन मे विचारा कि रणधीर धरती से आधा भाग क्यो लेता है, मैं उसकी निकाल दुँगा। थोडे ही दिन पीछे ४००) रुपये कही से आये. उनका आधा भाग नर्बंद ने दिया नहीं. दसरी बार नापा ने एक कमान निकलवाकर खीचकर चढाई थ्रीर तोड डाली। नर्बद ने कहा भाई तोडी क्यां? नापा बोला-धरती का हासल आवे उसमे से आधा माँगूँ. कल थैली ग्राई थी उसमे से मुक्ते क्यों न दिया ? नर्वद ने ग्राधे रुपये दे हिये। वह पालो के सानिगरीं का भांजा श्रीर नापा सानिगरीं का जमाई था। एक दिन नर्बद ने अपने मामा से पूछा ''मामाजी, तुमको मैं प्यारा या नापा १ ' कहा-' मेरे तो तुम दोनी ही बराबर हो ''. परंतु विशेष प्यारा तू है क्योंकि तेरे पास रहते हैं। नर्बद ने कहा कि जो ऐसा है तो नापा को विष दे दो। मामा ने कहा "भाई, सुकसे ऐसा काम नहीं हो सकता"। नर्बद ने एक दासी की लीभ देकर मिलाया श्रीर नापा को विष दिलवाया जिससे वह मर गया। श्रव रणधीर के मारने की नर्बद ने कटक इकट्टा किया। रग्रधीर ने अपने आदमी भेज कामदार मतसदियों से पुछवाया कि यह सेना किस कार्य के लिए इकट्रो की जाती है परंतु उन्होंने यही उत्तर दिया कि "हम

<sup>%</sup> नागोर के हाकिम शम्सख़ाँ दन्दानी की मोकळ राखा से ,ळड़ाई होने श्रीर राखा के हारने का हाळ फारसी तवारीखों में भी मिळता है।

नहीं जानते।'' वे ब्रादमी ब्राकर दयाल मोदी की दुकान पर बैठ गये। नर्वद इस दयाल से सलाह किया करता था, जब बालक था तब से रणधीर ने उसकी पालेना की थी। रणधीर के मनुष्यों ने मोदी से सामान लिया। उसने थ्रीर ते। सब चीज़ें दे दों, परंतु घृत न दिया। जब उन्होंने घो मॉगा तेा उत्तर दिया कि ''काले के पोला बहुत हैं:'' धीर फिर घृत दिया। राषधार के मनुष्यों ने पोछे ग्राकर कहा--राजा, यह पता नहीं लगता कि कटक किस पर तैयार हो रहा है। उसने पूछा—दयाल मोदो ने तुमको कुछ कहा ? उत्तर—ग्रीर तो कुछ भी नहीं कहा, परंतु घृत देते समय ये शब्द कहे थे कि ''काले के पोला र्बहुत है।'' रखधोर बेाला—दयालिया थ्रीर क्या कहता; काला मैं थीर पोला सेरा सुवर्ण, से। वह कटक मेरे ही पर है। तब उसने भी सेना सजी, फिर आप राखा के पास गया। राखा ने पूछा--''मामा जी, कैसे आये १'' रणमञ्ज ने उत्तर दिया कि तुस्ते मँडोवर देने के लिए आये हैं. राखा ने भी सहायता देनी कही। ये राखा को लेकर सत्तापर चढ़े। सत्ताने अपने पुत्र नर्वद से कहा कि तू भी नागोरी खान की ले चा। नर्बद कीस तीनेक ते। गया, परंतु जब ताप पड़ो ते। पोछा फिर धाया धौर छिपकर माता-पिता की बात चीत सुनने लगा। सत्ता ( अपनी खो ) स्रोनगिरी से कहता है— "सोनगिरी ! नर्बद जानता है कि मेरा पिता कपूत है जो रखधीरको श्राधा भाग देता है, परंतु रणधीर के विना मँडोवर रह नहीं सकता। श्रव नर्बद नागारी खान की लेने गया है सी खान श्राने का नहीं, क्योंकि वह रणमल के हाथ देख चुका है। यह भी अच्छा हुआ, मैं लंड महाँगा ''। (पिता के ऐसे वचन सुनकर) नर्बंद बोल डठा--''मुफ्ते नागोरी खान के पास किसलिए भेजा, मैं भी युद्ध कहूँगा और काम ग्राऊँगा ''। सत्ता बीला-"मैं भी यही कहता था"। नर्वद ने

नकारा बजवाया, युद्ध किया थ्रीर खेत पड़ा। इतने रजपूत उसके साथ मारे गये—ईं हा चेाहथ, ईं दा जीवा थ्रादि।

नर्बद निपट घायल हुआ था थ्रीर उसकी एक आंख फूट गई थी। रामाजी उसकी उठवाकर अपने साथ लेगये थ्रीर रगमल की रामा ने मँडोवर की गदी पर बिठाकर टीका दिया। सत्ता भी रामा के पास जा रहा थ्रीर वहीं उसका देहांत हुआ।

( दूसरे स्थान मे ऐसा भी लिखा है )—"जब राव चूँडा मारा गया ते राजतिलक रणमल की देते थे, इतने मे रणधीर चूँडावत दर्बार में आया। सत्ता चूँडावत वहाँ वैठा हुआ था, उसको रण-धीर ने कहा कि सत्ता! कुछ देवे तो तुभी गद्दी दिला दूँ।" सत्ता बोला कि ''टीका रणमल का है।'' रणधीर ने भ्रपने वचन की सत्यता के लिए शपथ खाई, तब सत्ता ने कहा कि आधा राज तुभी दूँगा। रणधीर तुरंत घोड़े से उतर पड़ा थ्रीर सत्ता के ललाट पर तिलक कर दिया। रग्रमल को कहा कि कुछ पट्टा ले लो, वह उसने मंजूर न किया और राखा मेाकल के पास गया। राखा ने सहा-यता की, सत्ता भी सम्मुख हुन्ना छीर रग्रधीर नागोरी खान की लाया। सीमा पर लड़ाई हुई, रगामल ते। खान के मुकाबले की गया स्रीर रणधीर बसना ने राणाजी से युद्ध किया। राणाजी हार खाकर भागे, परंतु खान को रणमल ने भगा दिया। सत्ता व रण-मल दोनों के साथियों ने जयध्वनि की, रणमल अपने दोनों भाइयों से मिला, बात-चीत की ध्रीर फिर पीछा मोकलजी के पास चला गया। सत्ता गद्दी बैठा थ्रीर राज करने लगा। कालांतर में सत्ता व रणधीर के पुत्र हुए, सत्ता के पुत्र का नाम नर्वेद श्रीर रण-धीर के प्रत्रका नाम नापा था।

रगामल नित गोठें करता था इसलिए सोनियरों के भले आदमी देखने की धार्य थे। उन्होंने पीछे नाडौल जाकर कहा कि राठोड काम का नहीं है. यह तुमसे न चूकेगा, तुमको मारेगा, इसलिए तमको उचित है कि अपने यहाँ इसका विवाह कर दो। तब लोला सोनगिरा की बेटी का विवाह उसके साथ कर दिया। फिर भी सोनगिरों ने देखा कि यह श्रादमी श्रच्छा नहीं है, तब उन्होंने रग्र-मल पर चक करना विचारा। एक दिन रागमल सोया हुआ था तब लोला सोनगिरे ने श्राकर श्रपनी स्त्री से कहा कि "रामी बाई रॉड हो जावेगी ?" स्त्री बोली—"भलेही हो जावे, यदि एक लडकी मर गई तो क्या।" ठक्कराधी ने अपने पति को मद्य का प्याला पिला-कर सुलाया श्रीर बेटी से कहा कि रगामल से चूक है, उसकी निकाल दे! रामी ने श्राकर पति को सचना दी कि भागी! चुक है। घातक उसे मारने को आये, परंतु वह पहले ही निकल गया श्रीर घर जाकर सोनिगरों से शत्रुता चलाई, परंतु वे वार पर न चढ़ते थे। उनका नियम था कि सोमवार के दिन आशापुरी के देहरे जाकर गाठ करते, अमल वारुणी लेते और मस्त हो जाते थे। एक दिन जब वे खा पीकर मस्त पड़े हुए थे तो अचानक रग्रमल उनपर चढ़ आया श्रीर उसने सबकी मारकर श्रखावे के कूएँ मे डाल दिया। उपर सगे साले की डाला। कहा, मैंने सासूजी से वचन हारा है। उनका इलाका लिया, राखा मोकल से मिलने के वास्ते गया श्रीर वहीं रहने लगा। जब चाचा सीसोदिया श्रीर महपा पॅवार ने मोकल की मारा तब रग्रामल की उस चूक का भेद माल्म हो गया था, परंतु रागा को कुछ खबर न हुई। एक दिन महपा श्रीर चाचा मलेसी डोडिये के घर गये जो राखा का खवास या। रग्रमल ने अपने जासूस साथ लगा रक्खे थे कि देखें थे

क्या बातें करते हैं। चाचा महपा ने मलेसी को अपने में मिलाने का बहुत प्रयक्ष किया, परंतु वह न भिला। जासूस ने जाकर मारा वृत्तांत रणनल से कहा धौर उसने राणा की सुनाया, परंतु मोकल ने इसपर विश्वास न किया। रणमल मॅडोवर गया और पीछे से राजा पर चूक हुआ। उसने अचलदास लीची की मदद के वास्ते गढ़ से नीचे ग्राकर डेरा किया था तब महपा ने चाचा को कहा कि ग्राज प्रच्छा अवसर है. फिर हाथ ग्राने का नहीं, तब चाचा मेरा धीर महपा बहुत सा साथ लेकर ग्राये। राणाजी ने कहा कि ''ये खातणवाले ष्याते हैं सो प्रच्छा नही है। जी गेहूँ में न याने चाहिए, यह मर्यादा के विरुद्ध है "। उस वक्त मलेसी डांडिया ने अर्ज की कि आपको राव रागमल ने चिताया था कि ये भ्रापसे चुक करना चाहते हैं। राखा बोला कि ये हरामखोर श्रभी क्यों श्राये ? मलेसी ने श्रर्ज की कि दीवाण ! पहले ते। मैंने न कहा, परंतु अब ते। आप देखते ही हैं। ( चाचा मेरा आन पहुँचे ) वेर संप्राम हुआ, नै। जादमियों को राखा ने मारा श्रीर पाँच को हाड़ी राणो ने यमलोक मे पहुँचाया, पाँच का काम मलेसी ने तमाम किया, श्रंत में राणा मारा गया। चाचा व महिपा के भी इलको से घाव लगे, कुँवर कुंभा बचकर निकल गया। ये उसके पीछे लगे, कुंभा एक पटेल के घर पहुंचा। पटेल के दे घोड़ियाँ थीं। उसने कहा कि एक घोड़ी पर चढकर चले जाओ और दूसरी को काट डालो, नहीं तो वे लोग ऐसा समभ्तेगे कि इसने घोडी पर चढ़ाकर निकाल दिया है। कुंभा ने वैसा ही किया। जो लीग खोजने ध्राये थे वे पीछे फिर गये। सोकल को मारकर चाचा तो राणा बना और महपा प्रधान हुआ। क्र'भा आफत का मारा फिरता रहा। जब यह समाचार रग्रमल को लगे तो वह सेना साथ लेकर आया, चाचा से युद्ध हुआ और वह भागकर पई के पहाड़ी पर चढ़ गया। रागमल ने कुंभा को पाट बैठाया धौर आप उन पहाड़ो से गया, बहुत दैंड़ि धूप की, परंतु कुछ दाल न गली, क्योंकि बीच मे एक भील रहता था, जिसके बाप की रणमल ने मारा था। वह भील चाचा व महपा का सहायक बना। एक दिन रणमल अकेला घोड़े सवार उस भील के घर जा निकला। भील घर मे नहीं थे. उनकी सा वहाँ बैठी थी। उसकी बहन कहके पुकारा श्रीर बैठकर उससे बातें करने लगा। भीलनी बोली कि बीर! तैंने बहुत बुरा किया, परंतु तुम मेरे घर आ गये अव क्या कर सकती हूँ। अच्छा, भ्रव घर में जाकर सा रहा। राव ने वैसा ही किया। थाड़ी देर पीछे वे पॉचों भाई भील ग्राये, उनकी मा ने उनसे पूछा कि बेटा ! ग्रभी रणमल यहा आ जावे ते। तुम क्या करे। ? कहा, करें क्या, मार्रे; परंतु बड़े बेटे ने कहा-"भा! जो घर पर आवे ती रणमल की न मार्वे।" मा ने कहा—"शाबाश बेटा! घर पर आये हुए ते। वैरी को भी मारना उचित नहीं। "रणमल को पुकारा कि वीर घाहर श्रा जाग्रे। वह श्राकर भीलों से मिला। उन्होंने उसकी वडी सेवा मनुहार की धौर पूछा कि तुम मरने के लिए यहाँ कैसे आये ? कहा कि भानजो ! मैंने प्रतिज्ञा की है कि चाचा को मारू तब प्रज्ञ खाऊँ, परंतु कहूँ क्या तुम्हारे आगे कुछ बस नहीं चलता है। भी लो ने कहा, अब इम तुमको कुछ भी ईजा न पहुँचावेंगे। फिर सा-मल अपने योद्धाओं को लेकर पहाड़ तले आया: भीलों ने कहा कि पहाड़ के मार्ग में एक सिहनी रहती है सो मनुष्य को देखकर गर्जना करेगी। रग्रमल तो पगडंडी चढ़ता हुआ, सिहनी के समीप जा पहुँचा, वह गर्ज उठी, तुरंत ग्रड़वाल ( ग्रड़कमल ) ने तलवार खींच उसपर वार किया थ्रीर वहीं काटकर उसके दे। दुकड़े कर दिये। सिंहनी का शब्द सुनकर ऊपर रहनेवालों ने कहा कि सावधान ! परंतु वह एक ही बार बोलने पाई थी इसलिए उन्होंने सोचा कि किसी पशु को देखकर बोलो होगी । इतने में तो रामल घोड़ों को नीचे छोड़कर पहाड़ पर चढ़ गया थीर दर्बाजे पर जाकर बर्छी मारा। भीतर जो मनुष्य थे, वे चैंक पड़े थीर कहा, रामल श्राया। चाचा मेरा से लड़ाई हुई, सीसोदियों को मारकर पाँवों तले पटका चाचा मारा गया थीर महपा खो के कपड़े पहनकर पहाड़ पर से नीचे कूद भाग गया। रामल ने चाचा की बेटी के साथ विवाह किया, मनुष्यों को घड़ों के बाजे।ट थीर बर्छियों की चँवरी बनाकर वहाँ सीसोदियों की कई कन्याएँ रामल ने अपने भाइयों को ज्याह दीं थीर पीछा लीटा।

सहपा भागकर माँडू के बादशाह की शरण गया। जब यह खबर राणाजी व रणमल को हुई तब उन्होंने बादशाह पर दबाब डालकर कहलाया कि हमारे चेार को भेज दे। बादशाह ने महपा को कह दिया कि अब इम तुमको नहीं रख सकते हैं। महपा ने उत्तर दिया कि अक हम तुमको नहीं रख सकते हैं। महपा ने उत्तर दिया कि अमको कैद करके शत्रु को मत सैंपिए और आप घोड़े सवार हो गढ़ के द्वार पर आ घोड़े समेत नीचे कूद पड़ा। घेड़ा तो पृथ्वी पर पड़ते ही मर गया और महपा भागकर गुजरात के बादशाह के पास पहुँचा। जब उसने वहाँ भी बचाव की कोई सूरत न देखो तो चित्तोड़ ही की तरफ चला। वहाँ राज्य तो राणाजी करते थे, परंतु राज का सब काम रणमल के हाथ में था। महपा रात्रि के समय लकड़ियों का भार सिर पर धरकर नगर मे पैठा। उसकी एक की अपने एक पुत्र सहित वहाँ रहती थी, जिसको उसने दुहागन कर रक्खा था। उसके घर आया, पत्नो ने अपने पति को पहचानकर भीतर लिया। अब वह घर में बैठा रहे और सुत के मोहरे व रस्से बनावे। एक दिन एक मोहरी अपने पुत्र को मोहरे व रस्से बनावे। एक दिन एक मोहरी अपने पुत्र को

देकर कहा कि जाकर दीवाण के नज़र कर दे छीर जो दीवाण कुछ प्रश्न करें तो अर्ज़ करना कि महपा हाज़िर है। बेटे ने हजूर में जाकर मोहरी नज़र की और दीवाण ने पूछा तो अर्ज़ कर दी कि महपा हाज़िर है। रागाजी ने उसे बुलाया। उसने अर्ज़ की कि मेवाड़ की धरती राठे।ड़ों ने ली। यह बात सुनते ही दीवाण के मन मे यह भय उत्पन्न हो गया कि ऐसा न हो कि रणमल मुभ्ते मारकर राज स्ने लो। रागा ने सेना एकत्रित की श्रीर वे रागमल की चूक से मार डालने का विचार करने लगे । रग्रमल के डोम ने किसी प्रकार यह भेद पा लिया श्रीर राव से कहा कि दीवाण श्राप पर चूक करना चाहते हैं, परंतु राव को उसकी बात का विश्वास न ग्राया तो भी ध्रपने सब पुत्रों की वह तलहटी ही में रखने लगा। (भ्रवसर पाकर) एक दिन चूक हुआ। २५ गज़ पछेवड़ी राव के पलंग से लपेट दी, जिसपर राव सीया हुआ था। सत्रह मनुष्य राव की मारने के लिए ग्राये. जिनमें से १६ की ती राव ने मार डाला श्रीर महपा भागकर बच गया। रामल भी मारा गया। यहाँ रामधीर चूँडावत. सत्ता भाटी लूणकरणोत, रणधीर सूरावत श्रीर दूसरे भी कई काम श्राये। (रणमल के पुत्र) जोधा, सीहा, नापा तलहटी में थे सो भाग निकले। उनके पकडने की फैाज भेजी गई, जिसने श्राडावळा ( अर्वेली ) पहाड़ के पास उन्हें जा लिया और वहाँ युद्ध हुआ, जहाँ चरड़ा चाँदराव अरड़कमलोत, पृथ्वीराज, तेजिसिह आदि धौर भी राठौड़ों के सदीर मारे गये, परंतु जोधा कुशलतापूर्वक मँडोवर पहुँच गया।\*

<sup>े</sup> पहले बतळाया जा चुका है कि राव रखमल ने महाराखा कुंभा के समय में राखा मोकळ के बड़े भाई राव चूँडा की मेवाड से श्रळग करा दिया श्रीर सब राज-प्रबंध श्रपने हाथ मे लेकर श्रांप बेटों सहित चित्तीड़ ही में रहने

नर्वट सत्तावत ने राणाजी को श्रांख दी जिसकी बात-जब राणा मोक्सल और राव रणमल मेंडोवर पर घढ श्राये. ( सत्ता के पुत्र ) नर्वद ने युद्ध किया धीर घायल हुआ। उस वक्त उसकी बाई आख पर तलवार वही, जिससे वह आँख फूट गई। राणा नर्वद की उठाकर ध्यपने साथ लाया. घाव बँघवाये थ्रीर सरहम पट्टी फरवाके उसकी चंगा किया। लाख रुपये की वार्षिक भ्राय का कायलाशे का ठिकाना उसे जागीर मे दिया। राखा मोकल चाचा मेरा के हाथ से मारा गया श्रीर राणा कुंभा पाट बैठा. उसने राव रणमल की चुककर मरवाया। नर्वद तब भी दीवाय ही के पास रहता था। एक दिन दीवाग दर्वार में बैठे ये तब किसी ने कहा कि ''ब्राज नर्वद जैसा राज-पूत दूसरा नहीं है।" रागां ने पूछा कि इसमें ऐसा क्या गुगा है जो इतनी प्रशंसा की जाती है ? उत्तर दिया कि दीवाण ! उससे कोई भी चीज माँगी जावे वह त्ररंत दे देता है। राखा ने कहा हम उससे एक चीज़ मँगवाते हैं, क्या वह देगा ? अर्ज हुई कि नर्बद उस दिन <u>स</u>जरे को न द्याया था। दीवागा ने अपने एक खवास को उसके पास भेज कहलाया कि ''दीवाग्र ने तमसे श्रॉख मांगी है।" नर्बद बोला-दूँगा। खवास की नज़र बचा पास ही भलका पड़ा हुआ था, जिससे आँख निकाल रूमाल मे लपेट उसके हवाले की। यह देख खवास का रंग फक हो गया. क्योंकि दीवाग ने

लगा। तब सबको संदेष्ट हो गया कि रखमल की नीयत राज दबाने की है। राव चूँडा माँडू के बादशाह के पास जा रहा था, उसको पीछा बुलाया और उसने ही दीपमालिका की रात्रि को पहुँचकर सेाते हुए राव रखमल की मर-वाया। उसका कुँवर जोधा भाग गया था, जिसका पीछा करता हुआ चूँडा मँडोवर पहुँचा और वहाँ भी सीसोदियों का मंडा फहराया। बारह वर्ष तक मँडोवर राखा के अधिकार में रहा। अंत में राव जोधा ने चूँडा के दें। बेटो की मार मँडोवर पीछा लिया।

ख्वास की पहले से समक्ता दिया था कि यदि नर्वद तेरे कहने पर अपनी आंख निकालने लगे तो निकालने मत देना, परंतु नर्वद ने तो आंख निकाल हाथ में दे दी। खवास ने वह रूमाल दीवाण के नज़र किया और दीवाण ने आंख देख बहुत ही परचात्ताप किया। आप नर्वद के डेरे पधारे, उसकी बहुत आरवासन देकर उसकी जागीर ड्योढ़ो कर दी।

#### छठा प्रकरण '

#### नर्बद सत्तावत व सुपियारदे की बात

जब नर्बद मॅंडोवर में राज करता था तब रूख के स्वामी सीहड़ सॉखले ने अपनी पुत्री सुपियारदे के नारियल उसके पास भेजे ( प्रर्थात् सुपियारदे की सगाई नर्बद के साथ की ). परंतु जब नर्बद घायल हुआ धीर मंडोवर का राज मोकल ने रणमल को दिला दिया तथा राणा नर्बद को अपने साथ ले गया, तब सॉखले ने अपनी कन्या जैतारण के स्वामी नरसिष्ठ सिंधल की ज्याह ही। नर्बद पर रागा की बड़ी कृपा एक दिन रागा के टेालियों ने इससे मजरा करके खम्मायच राग गाया, उसे सुनकर नर्बद ने लंबी सॉस छोड़ी। दीवाय (राणा कुंभा) ने इसका कारण पूछा ते। कहा. "ऐसे ही।" फिर टीवास ने फर्माया कि " क्या मंडोवर के वास्ते" ? उत्तर दिया कि "वह तो काका के पास है, जो मेरे घर ही में है"। दीवाण ने ध्याज्ञा की "तो जो बात हो सो कहो!" तब नर्बद बोला कि दीवागा ! साँखले ने मेरी माँग नरसिंह सिंघल जैतारगावाले को ब्याह दी, जिसका रंज है।" रागा ने तुरंत द्व भेज सीहड़ सॉखला को कहलाया कि नर्बद की माँग दो। तब साँखले ने धर्ज कराई कि सुपियारदे का तो विवाह कर दिया, दूसरी छोटी बेटी है सो ब्याइ दूँगा। राषा ने नर्बद को कहा कि जान्रो सीहड़ की छोटी बेटो के साथ विवाह करो। नर्बद ने कहा "दीवाग् ! जो सपियारदे मेरी श्रारती करे ते। ब्याह करूँ" रामा-करेगी। नर्वद-द्त भेज पक्का कर ली जावे। राणा ने फिर दूत भेजा, सॉखले ने वह बात स्वीकारी. नर्वद की बरात चढ़ी। पीछे से दीवाग की सभा मे बात चली कि जो सपियारहे आरती उतारेगी तो नर्बद विवाह करेगा। नरसिंह सिधल भी वहाँ बैठा हुम्रा था। उसने जब यह बात सुनी तो बोला "क्या नर्बद ज़बर्दस्ती आरती करावेगा ?" लोगी ने उत्तर दिया—"यह तो करना ही पड़ेगा"। नरसिह अपने घर आया। उधर से साँखले के आदमी भी सुपियारदे की लेने के वास्ते आये। कहा कि विवाह है सो भेजो। नरसिष्ठ ने इन्कार कर दिया। स्रिप-यारहे ने कहा कि मैं जाऊँगी तब उसके पति ने कहा कि यदि वहाँ ध्रारती न करे ता भेजूँ। वह बोली नहीं कहँगी, कील वचन दिया, पति को गत्नो हाथ घर शपथ की थ्रीर पीहर गई। जब नर्बद तोरण पर प्राया, बारजाट पर खड़ा हुचा चौर कहा कि घारती की तैयारी कराग्री, तब सुपियारदे की कहा गया, परंतु यह नट गई कि मैं तो श्रारती न करूँगी। तब उसकी छोटी बहन श्राई। नर्बद से कहा गया ''राज! सुपियारहे त्रारती करती है ''। नर्बद बोला-''तुम मुभे ग्रंघा समभकर मेरी हँसी करते हो, यह सुपियारहे नहीं है ''। फिर अपने साथियों से कहा कि लड़ाई का नकारा बजवाग्री ! सॉखले ने अपनी बेटी से जाकर कहा—''बाई ! यहाँ कीन देखता है, आरती कर दे, नहीं ता अभी यह हमकी मारेगा "। सुपियारदे आई थ्रीर नर्बद से कहा-"राज ! तुम तो आरती कराते हो, परंतु वहाँ पति ने मना कर दिया है, इसलिए मुभ्ते दुख होगा "। नर्वद ने कहा—यह मेरा वचन है, जो वह तुभी दुख दे तो मुभी सूचना करा देना. मैं आकर तुम्ने ले जाऊँगा। नरसिंह ने गुप्त रीति से अपने नाई को भेजा था कि जाकर सब बनाव देखे। वह नाई वहाँ खड़ा था। उसने सुपियारदे के चीर पर कुछ चिह्न लगा दिया और नर्बद

ने बिह्या अतर से भरी हुई पिचकारी चलाई, जिसके छोंटे भी दुपट्टे पर लगे। नर्वद ने हाथ से टटोल कर कहा, यह सुपियारदे है। आरती की, विवाह हुआ, नर्वद अपनी ठकुराणी को लेकर पीछा गया।

जब सुपियारदे अपने पति को घर बापस आई तब नाई ने नर-सिंह से कहा कि इसने आरती की। उसने अपनी खी से पूछा तावह नट गई कि मैंने आरती नहीं की। नाई बेाला-तुमने आरती की. मैंने तुम्हारी साडी पर निशान किया है श्रीर उसपर इतर के छींटे भी लगे हैं। साड़ी देखी गई, सुपियारदे का भूठ खुल गया। तब तो उसको पति ने उसको चाबुक मारे और मुश्कें बाँधकर पलेंग से नीचे पटक दिया। इतना ही नहीं, किंतु उसकी एक सीत को बुलाकर उसके सामने पलँग पर ले बैठा! तब सुपियारदे कोध के यारे अपने पति का नाम लेकर बोली (राजपूताने में बियाँ श्रपने पति का नाम नहीं लिया करती हैं )—''नरसिंह सिंधल ! तू मुक्ते भार डालता, मेरी बोटी बोटी काट देता ती मैं कुछ न कहती; परन्तु तुने मेरे सामने दूसरी स्त्रो को पलेंग पर चढ़ाया इस-लिए मैं जो अब कभी तेरे पलँग पर पाँव धरूँ तो अपने आई के पलँग पर थकाँ।" फिर दासी ने जाकर साँखला की सासू से सब हाल कहा। वह छाई तब नरसिंह तो माता की देखकर बाहर निकल गया और वह ( सासू ) सुपियारदे के बंधन छुड़ा उसकी अपने साथ ले गई।

अब सुपियारदे गहना पाता उतार मैं। नव्रत धारण कर एक कीठरी में जा बैठी और नर्बद की पत्र लिखा कि तुम्हारी आरती करने का सुभे यह फल मिला है। पत्र पढ़कर नर्बद बोला कि मैं भी यही चाहता था। अब मैं तैयार हूँ। दो बैल मेल लिये, उनकी रातब खिलाता और गाड़ो में जोतकर भूमि चलने में बढ़ाता था।

उनको ऐसे सधा लिया कि एक दिन मे तीस कोस जाकर पीछे चले श्रावे। जब उसकी विश्वास हो गया कि श्रव बैल यथेष्ट काम देने के योग्य हो गये हैं तो वह गाड़ो में बैठकर चला श्रीर संध्या समय जैतारण की बाड़ी में संकेतानुसार जा उतरा। जो मनुष्य सुपियारहे का पत्र लाया था उसके साथ मदीनी पेशाक भेजी। सुपियारदे वहा पहन. पाग बॉध, शक्ष सज. घर से निकल पड़ी। उस दिन गॉव मे रावलों का खेल होता था। सिधल सब देखने को गये थे, केवल सुपियारदे का ग्रंधा श्रष्टार घर मे था। जब उसके ग्रागे होकर वह चली तो ग्रंधे बीदा ने पुकारा "कीन गया रे"? चरवादार ने उत्तर दिया कि वहाँ तो कोई नहीं है। ग्रंधा कहता है-"नहीं किस तरह. वह अवश्य कोई गया है"। ऐसा कह वह भीतर रावले मे गया श्रीर अपनी स्त्री से कहा कि जाकर सुपियारदे की खबर कर। छो बोली क्यों ? कहने लगा जब वह ब्याह कर ब्राई थी तब मैंने उसके पाँव की मचकाहट सुनी थी, ब्राज फिर वैसा ही शब्द सुना है। बीदा की स्त्री ने अपनी दाशी की देखने के वास्ते भेजा । सुपिय। रदे जाती हुई श्रपने पलँग पर लंबा बीटा सा रखकर उसपर सीरख (रज़ाई) ग्रोहा गई थी, उसे देख दासी ने पीछी श्राकर कह दिया कि "बहुजी तो पैढ़ी हुई हैं"। बीदा की विश्वास न हुआ। अपनी स्त्री को कहा कि तू स्वयं जाकर देख। सासू गई थ्रीर देखा ता सीरख पड़ी हुई है, सुपियारदे नहीं है। पीछी दै। इो. कहा—''बहू गई''। सुपियारदे वहाँ पहुँची जहाँ खेल हो। रहा था। रावल थाली फिरा रहे थे। उसने धारो बढकर एक सोने की मोहर याली में डाली धीर चलती बनी। नर्बद गाड़ी जीते खड़ा ही था. वह भट जा चढ़ो। यहाँ जब रावल ने थाली अपने मुखिया के पास लाकर धरी तो उसमें मोहर देखकर उसने पूछा कि यह किसने

डाली है। कहा, किसी जवान आहमी ने डाली है। सिधल सब डठ खड़े हुए। कहने लगे, यह तो कुछ दाल में काला है। खेल समाप्त हुआ। इतने में तो एक आदमी ने आकर न्ख़बर दी कि सुपियार दे चली गई है, गाँव मे डोल हुआ, सिधल चढ़े। आगे गाड़ी की लीक देखकर कहने लगे कि नर्बद लिये जाता है। ये भी पीछे लगे चले गये। मार्ग में लूखी नदी आई, जी पूर बह रही थी। नर्बद ने कहा, नदी का प्रवाह तीत्र है, उतर नहीं सकेंगे। सुपियार दे बोली—बहली को नदी में डाल दे। नहीं में इबकर मर जाऊँ तो पर्वाह नहीं, परंतु पीछे आनेवालों के हाथ में पड़ने न पाऊँ। यह सुनते ही नर्बद ने बैलों को नदी में चलाया, वे भी नथनों से आस का वेग छोड़ते हुए पार पहुँच गये। सिंधलों ने भी अपने घोड़े उस पूर में डाल दिये। प्रभात होते नर्बद अपने गाँव के समीप पहुँच गया।

यहाँ जब नर्वद के छोटे भाई श्रासकरण ने देखा कि भाई श्रव तक नहीं श्राया है तो वह चढ़ा। मार्ग में उसको भाई मिला। तब नर्वद ने उसको कहा—"भाई, तू सुपियारदे को घर ले जा! मैं युद्ध कहाँगा"। श्रासकरण ने उत्तर दिया "श्राप ले पधारें, मैं सम्मुख होकर महाँगा"। तब नर्वद तो सुपियारदे सहित घर श्राया श्रीर धासकरण सिंधतों के साथ लड़कर खेत पड़ा। जब उसकी खो सती होने को चलने लगी ते। कहा कि ''जिसके वास्ते मेरे पित ने प्राण दिये उसको देख ते। लूँ"। सुपियारदे को देखकर बोली— "रजपूतों पर ते। मरने का ऋण ही है, परंतु जेठजो ने विश्राम भला लिया"। इतना कह वह सती हो गई।

सिंघल पीछे लीट पड़े धीर मार्ग में एक गाँव के पास तालाव पर ठहरे। वहाँ पनिहारियाँ जल भरने की ध्राई थीं। उनमे से एक ने पूछा—बीरा बैर (क्यों) किसकी गई है ? नरसिंह सिधल घोड़े को रानों में दबाये वट घुच की शाखा पकड़कर भूलने लगा छै।र कहा ''बैर मेरी गई, जो बल से जाती तो जाने न देता, परंतु श्चियों का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वे किसी की रोकी नहीं हकती हैं"। तब दूसरी बोली—''नहीं वोरा, बैर कभी न जाती, परंतु तूने बहुत बुरा किया, उसके सामने खटिया पर सैत को सुलाया तब गई, नहीं तो काहे की जाती"।

# सातवाँ प्रकरण

#### राव जाधा

(राणी भटियाणी का पुत्र) काहू के पास रहता था। नापा ( नरपाल ) साँखला उसका तरफदार रागाजी के पास चित्तींड में था। उसने राव की कहलाया कि ''रावजी। पीछे ही ते। कभी राव रणमल का वैर लेने पधारोगे ते। ग्रभी क्यों नहीं ग्राते हो" ? जोधा सब सामान दुरुख कर सवार हुआ श्रीर पूछा कि महेवे को मार्ग से बस्ती कहाँ कहाँ आती है। किसी ने कहा कि बस्ती ते। थोड़े ही ठिकानें। पर है. परंतु आगे मोडी मूलवाणी का गढ़ा है। राव उस गुढ़े पहुँचा। मोडी को खबर हुई। उसने बड़े सत्कार के साथ ठह-राया फिर विचारा कि राव जीधा जैसा पाहुना मेरे यहाँ कब ब्रावेगा. इसकी मेहमानदारी किस्रसे करूँ। उसके पास किसी साहकार ने अपनी मजीठ श्रीर खाँड रख छोड़ो थी, उसने सोचा कि यह मजीठ श्रीर खाँड फिर किस दिन काम श्रावेगी: घृत तो गौवें का बहत सा है ही। मजीठ को पिसवाकर मैदा तैयार कराया और उसमे वी शकर मिलाकर सीरा बनाया, कैरों (करील ) का साग कराया, गाठ तैयार हुई, श्राकर विनती की कि श्ररागने पधारें। रावजी श्रपने सब साथियों सहित आये। पातिया हुआ, मली माँति परोसगारी की श्रीर सब जीमकर तृप्त हा गये। पिछली रात की वहाँ से कूच हुआ थ्रीर प्रभात होने पर जब सब ठाकुरों ने धपने अपने हाथ देखे तो लाल रंग के। यह देखकर सब विस्मित हुए। किसी ने कहा कि मोडी से इसका कारण पुछवाया जावे। रावजी ने देा सवार उसके पास भेजे। सवारी की आते देख मोडी उनके सामने

म्राई। कहा, तुम्हारे म्राने का कारण मैं जान गई। रावजी राव रगमल का बैर लेने पधारते हैं सो परमेश्वर ने तुम्हारे पर रंग चढ़ाया है। यहाँ खेती तो होती नहीं इसलिए धान कम मिलता है, सूजी पड़ी थी. जिसका सीरा बनाया था। रावजी को श्राशिष कहना थ्रीर मालूम करना कि यह भाजन श्रापको श्रमृत ही होगा। सवारों ने भ्राकर रावजी से वही बात भ्रज़ें की । रावजो प्रसन्त हुए ग्रीर वहां से हरभम सांखला के गांव बहेंगटी ग्राये। हरभम शक्रनी था। उसका भानजा जैसा भाटी रावजी के पास खड़ा था। उसकी रावजी ने अपने शामिल भोजन की बैठा लिया, वह भी मुजरा कर बैठ गया। तब हरभम ने सिर धुना श्रीर श्रर्ज़ की कि श्रापने कृपा की सा यह श्रापकी संपत्ति का हिस्सेदार होगा श्रीर हम धरती के साखी रहेंगे। राव ने भाजनात्तर शक्तन का फल पूछा। हरभम ने कहा. इसका फल यह है कि आज जितनी भूमि है और जितनी में रावजी का घोड़ा फिरे वह सब आपके वंश में बनी रहेगी श्रीर आपका प्रताप बढ़ेगा। यह सुनकर राव जोधा हिर्धत हुआ और चलते वक्त जैसा को साथ लिया। वहाँ से रावत लूणा के गाँव सेतरावे पहुँचे। लुगा धूमधड्कके के साथ उनसे मिला। इससे रावजी के मन में क्रछ क्रोघ साम्रा गया। रावत लुगा की ठकुरानी सोनगिरो के साथ रावजी के निनहाल की तरफ कुछ संबंध होने से उन्होंने उसकी जुहार कहलाया। उसने उनको अन्त पुर मे बुलाया, निक्ररावल की और कहा---''बाबा, हमारे पास जो कुछ धन धरती दिखती है वह सब तुम्हारी है, भोजन कीजिए। सब श्रन्छा होगा''। रावजी उतरे, गोठ तैयार हुई, घरोगे परंतु मन की कसक न निकली। रावत लुखा रावजी से रुख़सत हो जा सीया, तब सीनगिरी ने जाकर उस कमरे का ताला बाहर से लगा दिया थीर रावजी की सूचना दी।

जोधा ने वहाँ के सब धोड़े श्रीर मालमता लूटा। इससे दूसरे भी सब भूमिये डर गये ग्रीर ग्रा ग्राकर रावजी के ग्रधीन बने। वहाँ से सवार हो, मार्ग में के दूसरे भूमियों के। नमा नमाकर साथ लेता हुआ राव जोधा रूंगा में साँखलों के यहाँ स्राया। वे नारियल लेकर सामने हाजिर हुए। टीकाइत रावत ने अपनी बेटी रावजी की परगाई. श्रीर पूर्ण उत्साह के साथ विवाह किया। जब यह समाचार राणाजी को पहुँचे तो उन्होंने नापा साँखला को इजूर बुलाकर पूछा कि तुन्हारे भी इन दिनों में राव जोधाजी की कोई खबर आई है। पहले ते जब उससे इस विषय में पुछवाया जाता ते। यही कहता कि कोई खबर नहीं श्राई: परन्तु इस बार ते। कहा कि दीवाण । यह बात सच है. मेरे पास भी ऐसी ही खबर श्राई है। यह सुनते ही दीवाग के चेहरे का रंग बदल गया। नापा की फर्माया कि किसी ढब से मामला सुधर भी जावे। उसने अर्ज़ की "दीवाण सलामत! राठोड़ों के बैर का मामला बड़ा बेटब है. जिसमे बैर भी राव रणमल का"। तब तो दीवाण को थ्रीर भी विशेष भय हुआ, नापेने अर्ज़ की कि बैर कर्रा (बेढब) है, धरती देने से मिटे। दोवाण ने भी इस बात को माना। नापा ने घर पर स्राकर तुरंत रावजी के पास कासिद भेजा ग्रीर कहलाया कि यहाँ कुछ बल नहीं है ग्राप शीघ पधारिये। तब राव की फीजें जगह जगह मेवाड़ मे फैल गई। देश की दशा देखकर दीवाग को बड़ी फ़िक हुई। नापा को कहा कि किसी प्रकार बात बन जाने ते। ठीक है, नापा ने अर्ज़ की ''दीवाण किसी बड़े आदमी को भेजकर बातचीत करावें"। रागाजी ने अपने प्रधानों को भेजा. उन्होंने जाकर राव जाधा से कहा ''रावजी! जो होनी थी सो तो हुई, यह देश ही तुम्हारा बसाया हुआ है, यदि तुम्ही मारीगे ते। रखनेवाला कीन है"। रावजी ने कहा, "यह बात ता ठीक,

परंत बैर बॉधना तो सहज है श्रीर छूटना कठिन है"। के प्रधानों ने फिर कहा कि "हमने धरती दी, तब रावजी के उमराव बोले कि शर्तिया लड़ाई होनी चाहिए।" दोवास के प्रधानों ने इसको स्वीकार कर दोवाण से धाकर धर्ज की। राणाजी भी राजी हो गये। होनों ग्रीर की सेना श्रामने सामने खड़ी हो गई. खेत साफ किया। रणखंभ रोपे गये। रावजी की सेना पूर्व में श्रीर दोवाण की पश्चिम में रही। फिर रावजी के प्रधानों के मन में आई कि धरती लेवें तो श्रच्छा है, तब उन्होंने रावजी से धर्ज़ की कि किसी प्रकार पृथ्वी लेकर मॅंडोबर में मिलाना ठीक है, लड़ाई मे तो आपकी श्रागे ये ठहर न सकेंगे। धरती लेने की बात रावजी के मन में भी श्राई। उमराव बोले कि जो हु इस हो तो द्वंद्वयुद्ध कर ले. श्रर्थात् एक सामंत हमारा श्रीर एक उनका मैदान में उतरकर युद्ध करे. जिसका सामंत जीते उसी की जीत समभी जावे। धापका नचत्र ऐसा है कि अपप ही की जीत होगी। राव ने भी यह बात मानी। दोवाग की तरफ़ से विक्रमायत भाला धौर राव जोधा की तरफ़ से बीजा उदावत आया। बीजा ने विक्रमायत को एक ही हाथ में मार लिया। नापा सॉखला दोवास के पास खड़ा था। अर्ज़ की कि जो हाल बोजा का हुम्रा वैसा ही दोवाण का होता, परंतु धरती देने से वह बला टल गई। ﴿ लीटते हुए राव जोघा ने मेवाड़ को भी लूटा **ध्रीर मॅंडोवर** जाकर सं० १५१५ जेठ सुदो ११ शनिवार देापहर को जोधपुर नगर की नीव डाली।

दूदा जोघावत, जिसने नरसिंह सिंधल के पुत्र मेघा को मारा—एक बार राव जोघा सोया हुआ था और उसके सरदार बैठे बातें करते थे। एक/ ने कहा कि भाटियों के साथ बैर न रहा, दूसरा बोला राठोड़ों के बैर है। तीसरे ने उत्तर दिया, एक बैर है—आसकरण सत्तावत का ग्रीर नर्बद सुपियारदे लाया. वह बैर नही लिया है। राव जीधा ने यह बात सून ली और पूछा कि क्या कहते थे ? पहले ते। रजपूते। ने बात टाली, परंतु जब राव न आग्रह के खाथ पूछा ते। कहा कि न तो आसकरण के और न नर्बद के पुत्र है, उनका बैर कीन ले! राव उस वक्त तो कुछ न बोला-प्रभातको उसका पुत्र दूदा, जिस पर राव की कृपा नथी, जब मुजरे की ग्राया ते। राव ने उसकी कहा कि ''दृदा, मेघा सिघल को मारना चाहिए, क्योंकि उसके पिता नरसिइ ने ध्यासकरण सत्तावत को-नर्वद सुपियारदे लाया, इसके बदले-मारा है"। दूहा ने पिता से सलाम की थ्रीर तत्काल चला। राव जीधा ने कहा कि मैं साथ किये देता हूँ, श्रकेला मत जा। वह मेचा है। दूदा ने उत्तर दिया "दूहा मेचै, कै मेघो दृदै"--धार्थात् या दूदा मेघा को मार लेगा या मेघा दूदा को। घर आया, अपने श्रादमियों को साथ लेकर चढ़ चला, जैतारण से तीन कोस पर जाकर उतरा धीर दूत भेज मेघा को कहलाया कि " दूदा जे।धा-वत श्राया है, श्रासकरण सत्तावत को मॉगता है"। मेघा ने उत्तर भेजा कि "इतनी देर से क्यों आया" ? पीछा कहलाया कि "जान पहने पीछे तो द्दा ने जल भी आगे आकर पिया है"। मेघा ने महल पर चढ़कर अपने नौकरीं से कहा रे! घोड़ियाँ इधर मत ले जाना, दृषा जोधावत आया हुआ है सो ले लेगा। यह शब्द सुनकर दूदा ने पूछा कि यह कीन बोलता है। कहा-- "जी ! मेघा"। उसकी ध्रावाज इतनी दूर तक पहुँचती है ? लोगों ने कहा—वह मेवा सिंधल है, क्या तुमने कभी उसका नाम नहीं सुना ? फिर दूदा ने कहलाया-मुभ्ने तेरी घोड़ियों से काम नहीं थ्रीर न तेरे माल से वास्ता है। मुक्ते तो तेरा मस्तक चाहिए, खो ध्यपने द्वंद्व युद्ध करे। दूसरे दिन मेघा अपना साथ ले मुकाबले की आया और

दूदा को कहा— ''दूदाजो, मेरे रजपूत सब मेरे पुत्र की जान में गये हैं, यहाँ में थोड़े साथ से हूँ।'' दूदा ने उत्तर दिया कि इस रजपूतों को क्यों कटाबे, अपने दें। ने खंद में यहां ठहराव हुआ, को सार ले, या मेया दूदा को दूध पिलावे। अंद में यही ठहराव हुआ, दें। ने के रजपूत दूर खड़े हुए तमाशा देखते रहे। हे। नें योधा मैदान में आये। दूदा बोला ''मेया। याव कर''! सेया कहता है, पढ़ले तू बार कर! दूदा ने फिर वही शब्द कहे, तब मेया ने तलवार कांशा। वह दूदा ने ढाल पर रोक ली और फिर एक ही हाथ में मेया का सिर तन से जुदा कर दिया। सस्तक लेकर दूदा चला, तब रजपूते ने कहा कि इस सिर को घड़ पर रख दे। यह बड़ा रजपूत था। दूदा ने वैसा ही किया। उसके गाँव में भी किसी तरह का उजाड़ न करने दिया और आप पिता के पास आया तथा सिर कुकाया। राव जोधा ने प्रसन्न होकर घोड़ा सिरोपाव दिया।

सीहा सिधल—सीहा सिधल कमल पँवार है। उसके सब धोड़े मर गये तब एक दिन उसने अपने रजपूतों से कहा कि ठाज़री घोड़े नहीं हैं, कही से लाने चाहिएँ। वह चढ़कर गाँव घोलहरे आया और गोयंद कूँपावत की मारकर उसके २०० घोड़े खेास लाया। दूसरे दिन वह सोजत के गाँव माँडहे गया; वहाँ महेश कूँपावत रहता था। सीहा ने उसके सम्मुख जाकर शस्त्र डाल दिये थीर कहा कि मैंने तो ऐसा कर्म किया है सो अब मुफ्तको खीच खिलाओं (दंड दो या मारो)! महेश ने उसको खीच न खिलाया। यह बात मांडग (कूँपावत) ने सुनी। कहा, महेश ने अच्छा नहीं किया। जब सीहा आया था तो उसको खीच खिलाना डिवत था। मांडग और सीहा दोनों दीवाग (मेवाड़ के महारागा) के चाकर थे। एक बार भामाशाह ने दीवाग को गोठ दी और प्रत्येक सरदार

की पत्तल में मोतियों से भरी हुई एक एक पुड़िया रख दी। मेवाड को उमराव तो उन पुड़ियों को ले गये, परंतु सीहा ने अपनी पुडिया नहीं ली । दोवाया ने बारियों से पछा ( बारी जाति के लोग पचल-दोने बनाते श्रीर सरदारों की चाकरी करते हैं ) कि पत्तलों मे कुछ सिला ! उन्होंने अर्ज़ की कि दसरी पत्तलों मे ते। कुछ नहीं था, परंतु सीहाजी की पत्तल में मोती पाये। सरदार सब खा-पीकर उठ गये तब सीहा के जोड़े (पगरखी) मांडण के सम्मुख रख दिये और सब सिधल बोल उठे कि दुम्हारे भाग्य फलेगे । मांडग के मन मे इस बात की कसक पड़ गई। सीहा कहने लगा कि मांडण स्फ्रका मारेगा। फिर सीहा दीवाण की चाकरी छोड जालोर मे गजनीखाँ के पास जा रहा। वहाँ उसे डोडियाल पट्टे मे मिली। मांडण ने जाना कि श्रव सीहा गया तो वह भी दीवाण की सेवा छोड मारवाड़ में कल्ला बीदावत के पास चला गया। वहाँ उसने ग्रपनी कटार डालकर कहा--कल्ला! तू बीदा का बेटा है से। ग्रव जो तू कटार बंधावे ते। मैं बाँधूँगा। कल्ला ग्रपने साथ सहित मांडग की सहायता की चला। मार्ग में चदयसिष्ठ देवडा बाहर की पालडी (गाँव) में रहता था। उसके पास ध्रच्छे अच्छे राजपूत थे। सीहा श्रीर मांडण दोनों की बेटियाँ उदयसिंह को ज्याही थीं। मांडण की बेटी पति की कृपापात्र श्रीर सीहा की कन्या दुहागन थी। मांडण ने अपने चारण के हाथ बेटी की कह-लाया कि बाई ! तू अपने पति से कह देना कि "हम यहाँ अपना बैर लेने को दै। इते हैं, श्रापक लिलाट पर दही चढ़ाया है, श्राप बड़े सरदार हो सो टाला दे देना"। उसी समय सीहा के चाकर ४ राजपूत रिसाकर सिंधलवाटी छोड़ डोडियाल की ग्रेगर जाते थे। उनको मनाने के लिए सीहा भी उधर आ गया। उनको

देखकर सीहा घोड़े से उतर पड़ा। राजपूतों ने उसके भेजन की तैयारी करना चाहा ते। उसने कहा कि यहाँ मांडण पास ही है, अपने चलकर साध्यियों से मिल जावे। राजपूती ने कहा ''सीहाजी ! तो चाँद की कै।न गोही मे पकड़ सकता है" ( भावी टलने का नहीं ? )। सीहा वहीं उतर पड़ा, एक राजपूत बकरा लेने गया. दुसरा घृत. चावल. मैदा लाने की दै। डा । डन राजपूर्ती की माता बैलगाड़ी पर चढ़ी ते। क्या देखती है कि बरछियाँ चगक रही हैं। मांडण स्ना पहुँचा स्नीर वहीं ब्राह्मणों की गाड़ियाँ जा रही थीं। उधर जाकर पूछा कि हम गजनीखों के चाकर हैं. बतात्रो सीहा सिधल कहाँ है ? ब्राह्मण बोले महाराज ! हमारा स्वामी भी कहीं पास ही होगा। मांडण ध्रपने कटक के शामिल होकर सीहा पर जा गिरा तब उस राजपूतानी ने गाड़ी पर से उतर-कर बेटों की कहा कि "अरे पुत्री! सीहा बहुत राजपूतीं का धनी है. इस वक्त देखना है कि तुम किस तरह ग्रपना कर्तव्य पालन करते हो। ! इन राजपूतें। ने शस्त्र संभाले श्रीर खूब लड़े, सीहा मारा गया। राघा वालोत नामी राजपूत सीहा के पास था। वह पग से खोड़ा एक पाँव काठ की घोड़ी में रखता था। उसने मेघा के सामने वह घोड़ी फेंक दी धौर कहा भाई, इतने दिन इसकी दाना चारा मैंने खिलाया ग्रब तुम खिलाना। बरछा हाथ में पकड लिया श्रीर बड़े पराक्रम के साथ लड़ मरा। सीहा की मारकर मांडग कूँपावत लीटा थ्रीर उदयसिह देवड़ा के यहाँ थ्राया। इतने में वह राजपूत जो कहीं (भाजन का ) सामान लेने गया था, ग्रा पहुँचा। माता से पूछा कि तेरा कुछ गया तो नहीं ! कहा, कुछ भी नहीं गया। बेटा तूबच गया। राजपूत बोला तेरे सब ही गये. मैं भी लड़ मरूँगा धीर वह भी मांडण के पास जा, खड़ाई कर मारा गया।

यह बात सब जगह फैल गई कि मांडग क्रॅंपावत ने सीहा सिघल की मारा है। जब उदयसिंह ने यह सुना तो बील उठा कि "मा जही मांडगारी" ( एक गाली है ) "मेरी तलहुद्दी में सीहा की मारा"। मांडगा की बेटो ने पति ( उठते हुए ) का पत्ना पकड़ा और कहा ''थ्राप क्या करते हैं, छापके वैर फिरता है, छापके सिर पर तेा इही का तिलुक लगाया था"। ऐसा कहकर पीछा बिठाया। उदयसिह के राजपूत सब कचहरी मे आ इकट्रे हुए बाट जोहते थे कि शक्त सजकर स्वामी आवे तो भगडे को चले। उस वक्त सीहा की बेटी ने निकलकर कहा--- "ठाकुरे। वह तो मांडण का जमाई है, उसकी बेटो की बात मान ली है। तुम्हारे मे कोई रजपूतानी का जाया है कि नहीं जो इस भूमि की लाज रक्खे ?" तुरंत राजपूतों ने पायगाह में से ⊂२ घोडे खोल लिये श्रीर एक एक घोडे पर दी दी सवार हो १६० शखबंद जा पहुँचे। हाथों मे ढालें पकड़ घोड़ों पर से उतर पड़े श्रीर भगड़ा किया। कल्ला वीदावत श्रीर ५० श्राहमी मांडग के मारे गये. मांडग घायल हुआ। ये सही सलामत खडे रहे। उस वक्त (मारवाड़ का) राव चंद्रसेन घुघराट के पहाड़ी में या। सो राव के सैनिकों ने ग्राकर सब देवडों की ठिकाने लगाया। उसी दिन से कल्ला की साहिबी टूट गई, सिधलों से लड़ाई की तब कल्ला १५ वर्ष का था। मांडण की जागीर में बृद्धि हुई।

#### ञ्चाठवाँ प्रकरण

#### नरा सूजावत श्रीर राव गांगा

नरा स्जावत—( राव स्जा का पुत्र, जिसको उसके पिता ने फलोदी जागीर मे दी थी।) राठोड़ सीवा (चेमराज) पेाह-करण मे राज करता था जहाँ बालनाथ जोगी का आश्रम था। वह गढ़ी के खामी इरभू सॉखला मेहराजीत की कन्या का विवाह जेसलमेर के भाटी कलिकर्ण के साथ हुआ था, वह अपने पिता ही के घर रहती थी। उसको एक कन्या नचत्र (मूल ) में उत्पन्न हुई, (प्राय: हिंदुग्रीं में इस नचत्र मे पैदा होनेवाले वालक को बुरा समभते हैं ) इसलिए उसको वन से फेंक आये। उसी अवसर पर हरभू फलोही गया घा, पीछा लै।टते हुए उसने जंगल में बालक के रोने का शब्द सुना और एक वालक की पड़ा देखकर पूछा यह किसका बालक है, तो यही डचर मिला कि कोई डाल गया होगा स्रो रोता है। हरभू उसकी उठाकर घर पर ले आया धीर धाय रखकर भली भॉति उसका पालन-पोषण करने लगा। ( उसकी क्यों ने ) जब उस बालिका का वस्त्र पहचाना ते। कहा कि इसकी क्यों लाये, यह तो बुरे नचत्र में पैदा हुई है। हरभू ने उत्तर दिया कि नहीं, यह ग्रुभ नचत्र में जन्मी है। इसका परिवार बढ़ेगा धौर यह श्रपने पिता तथा पित दोनों के कुल की उडविल करेगी। नाम उसका लच्मी रक्खा। उन्हों दिनों मे हरभू के भी कन्या जन्मी। ये देानीं मै।सी भानजियाँ परस्पर कोड़ा करती बड़ी हुई तब संबंध की फिकर करने लगे। इरभू ने ब्राह्मण को बुलाकर कहा कि बाई लक्मी का नारियल पोहकरण के खींवा राठोड़ को ले जाकर दे था। ब्राह्मण गया श्रीर कहा कि कलिकर्ण भाटी की बेटी श्रीर हरभू सॉखला की देविती का नारियल लाया हूं। खांवा बोला—हमने सुना है कि उसके प्रह बुरे हैं इसलिए ग्रह सगाई में न कहाँगा, यदि हरभूजी की कन्या दे तो ब्याह लूँ। तन ब्राह्मण पाछा लीटा, सारी बात हरभू से कही। हरभू कहने लगा कि भाई जिसके घर बेटी जन्मी वह जन्म हार गया, श्रव क्या किया जावे। फिर श्रवनी कन्या का नारियल खोंवा के पाख भेज दिया। उसने भी उसे बधाकर लिया श्रीर श्रुभ मुहूर्त मे जान बना विवाह करने श्राया। लक्षी का नारियल श्रीर भी दें। तीन जगह भेजा गया, परंतु सबने पीछा फिरा दिया।

राव स्रांतल जोधपुर मे राज करता था थ्रीर सूजा शिकार खेलता फिरता था। एक बार वह गढ़ी के पास थ्रा निकला। तब हरभू ने उसके साथ लक्सी का विवाह कर दिया। उसके दे पुत्र बाघा थ्रीर नरा हुए, सांतल के बेटा नहीं था। इसलिए (इसके पीछे) सूजा गही बैठा थ्रीर लक्सी राजराणी हुई। उसका माई जैसा राव सूजा के पास भाकर रहा, जिसकी संतान जैसा माटी हैं। राव सूजा ने मारवाड़ का अच्छा प्रबंध किया; बाघा को बगड़ी थ्रीर नरा को फलोदी जागीर मे दी। राणी लक्सी फलोदी में नरा के पास रहती थी। एक दिन वर्षाकाल मे घड़ी चार एक रात गये नरा थपनी माता के पास मोजन करने थ्राया था, उस वक्त एक दासी ने मरेखे में जाकर देखा थ्रीर बोली—"श्राज पोहकरण पर खोंवण होती है" (बिजली चमकती है)। तब लक्सी ने निःश्वास छोड़ा। नरा ने पूछा—"माता! तुम्हारे बाघा थ्रीर नरा जैसे पुत्र हैं फिर निःश्वास क्यों डाला"? "रावजी भी थानंद में हैं।" माता बेली "बेटा, मुकसे मत पूछ्य"। नरा ने थ्रायह किया तो

कहा-"इस पोइकरणवाले ने कुमारेपन में मेरी निदा की थी"। नरा बोला-"भाजी ! इसके घर मे तुम्हारी मौसी है इसलिए मैं कुछ नहीं बोलता हैं, कही तो अभी उसका गढ छीन लूँ"। लद्मी ने कहा ''बेटा ढील मत कर''। तय नरा ने अपने पुरेाहित की कहा कि तू सहायता दे तो पोहकरण लेकें। प्रशिहत ने उसे स्वीकारा। नरा बीला कि कल मैं तुम्तपर क्रोध करके तुम्ते बुरा भला कहूंगा, तू भी मुफ्ते वैसा ही उत्तर देना श्रीर रिसाकर ऊँट पर चढ़ पोइ-करण चला जाना। प्रभात हुआ, पुरेहित आया, तब नरा क्रोध कर उसे कहने लगा—''हरामखोर! तू मुक्ते मुँह मत दिखा। तू मेरे राज मे विरेश्व फैलाता है. मैं तुम्मे नहीं चाहता. जा काला मुँह कर'' ! पुरोहित ने भी वैसा ही उत्तर दिया—"नरा ! तू किस तरह बोलता है, हाल ते रावजी सलामत हैं, धौर उनके कुँवर भी बहुत हैं, तू किस बाग की मूली हैं"। इतना कह उठा श्रीर चाकर के पास से छागल (पानी भरने की मशक ) ले कोठड़ी मे जा ऊँट पर पलाग कस बैठकर चल दिया श्रीर यह कहा— ''नरा! श्रव तुभने जो जुहार करूँ तो श्रपने वैरी को करूँ"। चाकरों ने श्राकर नरा से कहा कि श्रापकी खासा सवारी के ऊँट पर पुरेाहित ने काठी माँडी है। नरा बेाला- ''उस हरामखेार की जाने दे। किसी प्रकार वह मेरी निगाह से टले"। पुराहित पाहकरण गया। जहाँ उसकी सुसराल थी, वहाँ जाकर वह सदा घर मे बैठा रहता, बाहर कभी न निकलता था। उसके ससर तथा साले ने इसका कारण पूछा ते। उसने कहा कि मैं नरा से लड़कर श्राया हैं। सुसरालवालों ने राव खींवा से जाकर यह बात कही कि हमारा जमाई नरा से रिसाकर आया है। तब खींवा ने पुरोहित की बुलाया श्रीर नरा से रिसाने का कारण पूछा--कहा, यहाँ

आया करें। खर्च लो श्रीर श्रानंद में रही, यहाँ भी तुम्हारा घर है। पुरोहित बोला—''राजा, खर्च खाते हैं सो श्राप ही का है, हाल ते। रावजी विद्यमान हैं उनके कई पुत्र हैं, एक नरा रूठ गया ते। क्या हुआ''।

पुरोहित जेठ मास मे आया या तब इमली फली हुई थी। जीगी के श्राश्रम में उसका एक वृत्त था सी राव (खींवा) के पुत्र रोज वहाँ आते श्रीर ऊपर चढ़कर फल ते।ड्ते थे। एक दिन बालनाथ ब्राया ते। उसे देखकर क्रॅंवर उतर गये। जे।गी ने कोघ मे प्राकर इमली को तो निष्फल कर दिया थ्रीर कुँवरों की कहा कि ''तुमसे गढ़ जावेगा थ्रीर हमारं चेली से मठ छूटेगा, वे घरबारी हो जावेगे"। इतना कहकर नायजी चलते हुए। कई मनुष्यों ने खनको रोका परंतु पीछे न फिरे। राव खींवा की ठक्करा**णा** ईं**दी** बालनाथ की परम भक्त थी। पहले नाथजी के थाल भेजकर फिर श्राप भोजन किया करती थी। उस दिन ठक्कराणी का मनुष्य भोजन लेकर गया ते। किसी ने कहा कि नाथजी ते। प्राज चले गये। पूछा--क्यों ? उत्तर दिया कि कुँवरों ने कष्ट पहुँचाया श्रीर जाते हुए ऐसा ऐसा कह गये हैं। यह समाचार सुनते ही ईदी भेजन पर से उठ खड़ी हुई श्रीर नंगे पाँव भागी गई। सात कीस पर जाकर देखा कि जाल के वृत्त के नीचे नाथजी सीये हुए हैं। वह पहुँच-कर पगचंपो करने बैठ गई। नाथ जी की भ्रॉख खुली, इसे देखकर पूछा ''माता तुक्यों म्राई ? मेरा बचन फिरने का नहीं"। ईदी बेाली. तो हमारी क्या गति होगी ? नाथजी ने कहा ''तेरे पुत्र होगा, बढ़ा वीर, उसका नाम लूँका देना। वह स्नात बरस का होगा तब धरती पीछी श्रावेगी, परंतु इस जाल तक। श्रव मैं दूसरी तरफ जाऊँगा"। ई दो पीछी घर ग्राई।

एक दिन राव खींवा बळेरी की देखने के वास्ते श्रीगरास गाँव को जाता था। पुरोहित को कहा कि तुम भी चलो। वह बोला--हम ब्राह्मणों का वहाँ क्याँ काम है ? राव तो ८० सवार साथ ले चढ़ गया. श्रीर गढ़ का द्वारपाल हाथ में कटार लिथे खड़ा था। पुरो हित ने उससे पूछा कि कहाँ जाते हो ? पौलिया बोला कि यह कटार किसी की देने जाता हूँ कि सुधरा लावे। पुरोहित ने कहा--''जी मुक्ते दो, मैं सुधरा खाऊँ"। दर्बान—''नही महाराज, त्रापकी सुधराने को लिए क्या दूँ"? पुरे हित-कोई भय नहीं, चाकर ले चलेगा। ऐसा कह कटार लिया, ऊँट मॅगा उस पर रजाई पटक चाकर को तो वहीं छोड़ा थ्रीर ग्राप चढ़कर देहरे के मार्ग से चला। ग्रागे एक पद्योवाल ब्राह्मण मिला उससे कहा--रे! वित्त ले जाते हैं वाहर कर। ब्राह्मण पुकार उठा, राव नरा ऊँटो पर शख्नवंद साथ लिये तयार खडा ही था। पाँच सी सवारों से ग्रागे बढ़ा ते। मार्ग मे पुरोहित को देखा कि ऊँट की खींचता चला आता है। राना सोहड़ ने कहा कि बाह्य ब्राता है कुछ बात न होवे, बाहर का मामला है। राव नरा बोला ''मैं कुछ नहीं कह सकता, चले श्राश्रो"। वह बाह्यण भी साथ हो लिया। राषा ने फिर फद्दा कि न तो कोई खोज नजर आते हैं भीर न कोई धसका (बैठाने का स्थान ) दिखता है, ग्रपने जावेगे कहाँ १ नरा ने उत्तर दिया कि ''पोहकरण लेंगे"। रागा कहता है— तब तो कोड़ीधज घोड़े का मुंह कूटो ! घोड़े ने नथने फटकारे. जिनका शब्द गाँव धोगरास में कदडू पद्दाड़ी तक सुनाई दिया। राव खींवा कोली (वस्तुविशेष) हाथ मे लिये न्याल (खुली कोठड़ी ) में बैठा छांट ( मुँह घोना ) डालता हुआ बोल डठा ''कोड़ीघज घोड़े के फरड़ेक'' ( नथनी का शब्द ) सुनने में घ्राते हैं, गढ़ भी सुना है। वह बमनिया भी पाँच छ: महीने से आकर ठहरा

हुआ है, कुछ उपद्रव सा नजर आता है। खबर को वास्ते पाँच छ: सवार भेजे जे। पहाड़ी पर जाकर खड़े रहे। इनने में नरा का साथ ग्रान पहुँचा। सवारी ने पूछा कि कीन ठाकुर है। कहा-''नरा बीकावत का साथ है, श्रमरकोट ब्याहने के वास्ते जाता है"। सवारों ने कहा कि कोडोधज घोडा तो नरा सुजावत के पास है। किसी ने उत्तर दे दिया कि हमारा घोडा बीमार या सो इसकी माँग लाये हैं। फिर पुछा कि इतने ऊँटों पर शख्न क्यों लदे हैं ? ''कहा—हमारे बैर भाव है, और राजाश्री के साथ अस्त्र शस्त्र होने ही चाहिएँ।" उन सवारों ने राव खीवा से जाकर कहा कि कुछ दाल में काला है। संघ चला जाता है, सब केसरिया किये हैं. सिर पर सेहरा वँधा है श्रीर खम्मायच राग गाया जाता है। इतने में नरा पोहकरण जा पहुँचा। पुरोहित ने स्रागे बढकर पोलिये की पुकारा कि फट था घपनी कटार जे! वह जागकर थाँखें मलता हुआ त्राया. खिड्की खेली और कहा--''लाम्रो दे दे।''। पुरोहित ने कहा ''यह ले भाई, इमारे कैं।न हाथ खगावे" १ ज्योंही द्वारपाख ने कटार लेमें की हाथ बाहर निकाला कि नरा ने बर्झी मारी जे। पीठ में जाती निकली। वह तो पृथ्वी पर गिरा और नरा भीतर घुस पड़ा तथा नगर में अपनी आया दोहाई फिरा दी। खींवा ने खबर की सवार भेजवाया। उसने पीछा ब्राक्षर कहा कि नरा सुजावत ने पाहकरण लिया श्रीर वहाँ उसकी दुहाई फिर गई है।

(निराश हुआ) खोंवा पेहिकरण से तीन चार कोस बाजू में होकर निकता। मार्ग में एक गड़िरया मिला जो एक सिसकते हुए बकरे को कंधे पर लादे चला आता है। उसने आकर खींवा को वह बकरा दिया। खींवा ने बाबा से पूछा कि यह क्या बात कहता है! बाबा बेाला—खींवा! आप जितने कोस जाकर इस बकरे की खारें उतने वर्षों में नरा की मारेंगे, खींवा ने पाँच छक्कड़ (३० पैसे) देकर उससे बकरा लिया। गड़रिये ने पैसे लेने से इन्कार किया तो कहा कि ले ले! हमारे यह शक्कन की बात है। फिर १२ कोस मिश्रीयाग्रे (गाँव) जाकर बकरा खाया। जब नरा ने गढ़ मे प्रवेश किया तो खींवा की श्ली ने कहा—''बेटा हमको क्यों निकालता है १ हम तो कैर काँटा खाते हुए बैठे थे'। नरा बोला—''नानीजी! तुम कैर काँटे खाओ, हम वहाँ गेहूं खावेगे''। ऐसा कह राजलोक को बाहर निकाला। वे बाहड़मेर जाकर बसे और वहाँ से दैं। इधूप करने लगे। नरा ने पोहकरण की भूमि आबाद की और सांतलमेर का गढ़ बनवाया।

जब (खींवा का पुत्र) लूँका बारह वर्ष का हुआ तब राव खींवा, खाचा वरजांग लूँका सब मिलकर चले और उन्होंने पेहिकरण के पशु छीन लिये। राव नरा छुड़ाने की चढ़ा, लड़ाई हुई। नरा ने लूँका के पीछे घोड़ा दिया और उसे जा लिया। तब उसने चलते चलते ही तलवार का एक हाथ ऐसा किया कि सिर तन से जुदा हो गया और नरा का घोड़ा घड़ को लिये ही २०० कदम तक चला गया। नरा की मारकर खींवा आदि गाँव भिणीयाणे में ठहरे और नरा के साथी पोहकरण आये। हकीकत कही तो नरा की खियाँ सती होने की निकलों। देखें तो पित के घड़ पर मस्तक नहीं है। पोहकरणों के पास मस्तक मँगवाया। उन्होंने कहा—हम तो मस्तक नहीं लाये, वहीं दो सी कदम पर गाड़ो मे सिर पड़ा हुआ है सो मँगवा लो। वहाँ एक कर एक गागवण और एक और वृत्त था जिनमें पड़े हुए नरा के मस्तक की लाये। उसे गोद में रख खियों ने सत किया। नरा के पोछे उसका पुत्र गोयंद टीके बैठा। नित लड़ाइयाँ होने लगीं। धरती बसने न पावे। तब राव सूजा ने गोयं द और खींवा दोनों को धरती बसने न पावे। तब राव सूजा ने गोयं द और खींवा दोनों को

बुलाकर उन्हें झाधो-झाध भूमि वॉट दी झैं।र जहाँ नरा का मस्तक पड़ा था वहीं सीमा बॉधी जो झाज तक चली जाती हैं। सं०१५५१ चैत्र विद ५ को नरा मारा गया। गोयद के पुत्र जैतमाल झौर हमीर थे, झाधी फलोदी हमीर को मिली झैं।र जैतमाल के सांतलगेर रहा। कुछ झर्से पीछे राव मालक्षेव ने दोनों के ठिकाने छीन लिये।

राव गांगा बीरमदेवीत—कितनेक बडे ठाकुर जोधपुर ध्राये। उनमे से कितनेक तो मुँहता रायमल के यहाँ ठहरे श्रीर सर्दार दरीखाने भ्रा बैठे। इतने मे वर्षा भ्रा गई। तब उन ठाकुरों ने बीरमदेव की माता सीसोदणी को कहलाया कि बरसात से यहाँ इक गये हैं सो भोज-नादि का प्रबंध करा दोजिये। राखो ने उत्तर भेजा कि चक्रमे ब्रोढकर डेरे पधारो. यहाँ श्रापको कैन जिमावेगा। फिर ठाक्करों ने गांगा की माता के पास खबर भेजी, ते। उसने कहलाया कि ''ग्राप दरीखाने ठहरें, श्रापकी सेवा की जावेगी।'' भलो भॉति रसोई बनवाकर उनको जिमाया, ठाकुर बहुत प्रसन्न हुए। उसने श्रपनी धाय को भेजकर पुछवाया भी कि थ्रीर जो कुछ चाहिए से। पहुँचाया जावे। ठाकरों ने कहलाया कि सर्व म्रानंद है मौर साथ ही यह भी संदेश भेजा कि आपके क्रवर गांगा की जोधपुर की मुबारक-बादो देते हैं। राग्यों ने ग्राशिष भेजों ग्रीर कहलाया कि ''जोधपुर मैंने पाया, तुम्हारे ही हाथ है"। राव भुजा का देहांत हुआ और टोका हेने का समय श्राया तब इन ठाक़रों ने गांगा को तिलक दिया ध्रीर बीरमदेव को गढ़ से नीचे उतारा। उतरते हुए मार्ग मे राय-मल मुँहता मिला। उसने कहा कि यह तो पाटवी कुँवर है, इसको गढ़ से क्यों उतारते हो ? उसको पीछा ले गया, तब सब सद्दीरा ने मिलकर उसकी सोजत दी। बीरमदेव पागल हो गया। सुँहता रायमल **डसका काम सँभालता या श्रीर वह दिन भर पलँग पर बैठा रहता**  था। राव गांगा सो जत पटे का एक गांव लटता दे। रायभल जोध-पुर के दो गाँव लूट लेता था। इस तरह दोनी भाइयो मे विरोध चलता रहा। जैता जोधपुर का धीर कॅपा सीजत का चाकर था (ये दोनों भाई राव रणमल के पुत्र थे)। जैता की वसी बगडी राव बीरसदेव के विभाग में ग्राई थी। बीस हजार का पटा था। जैता को बीरमदेव ने अपनी सेना का सेनापति वनाया थीर बगडी उसके बहाल रक्खी। वह भी सोजत का हितेच्छ था। गांगा ने उसको कहा कि तुम बगडी छोड़कर बीलाड़े आ रही। तब उसने बगडों में अपने धायभाई रेडा की पत्र लिखा कि अपनी बसी बीलाडे ले जाना। धायभाई ने सीचा कि जो बीरसदेव बगड़ी नहां छडाता है तो फिर हम क्यों छोडं धौर वहीं बना रहा। बोरम श्रीर गांगा के सैनिके। में युद्ध हुआ, राव बोरस की जीत हुई श्रीर राव गांगा के सैनिक भाग निकले। गांगा ने पूछा कि इसका क्या कारण कि मेरं लोग हार गये। किसी ने कहा कि जब तक जैता को बगर्डा है तब नक तुम नहीं जीत सकते। राब ने जैठा की बुलाकर उपालभ दिया, तब उसने फिर रेडा धायभाई की लिखा कि तूने मुभ्कको रावजी को पास से उपालंभ दिलवाया, श्रव बगड़ी को रखना। रेडा ने विचारा कि रायमल की मारूँ तो ठीक हो। इस इरादे से वह सोजत गया, रायमल से मिला, वह वस्त्र पहनकर दर्बार में जाता था। रेखा की भी कहा कि चली मुजरे की चले। डसको साथ लिये रागोजी के मुजरे को गया। रागाजी ने पृछा--''वीर। यह कीन है १'' कहा जैताजी का घायमाई, तब पावेा लगाया। पीछा लौटते वक्त राखो ने रायमल को कहा कि ''वोर! इसकी दृष्टि मुभ्ते बुरी दोखती है, तू इसका विश्वास न करना"। रायमल बोला कि यह ते। अपना ही आदमी है तो भी सीसीहणी ने यही कहा कि यह विश्वास के ये। ग्य नहीं है। रायमल हरीखाने की चला। धायभाई ने बिनारा कि इराको मारने का यही अच्छा अवसर है, हरीखाने में तो हजार मजुष्य हैं वहाँ यह मरने का नहीं, अभी अकेला है। महल पर एक चील आ बैठी थी उसके उड़ाने की कंकर लेने के लिए रायमल नीचे भुका। उस वक्त रेडा ने उसके तलवार मारी, परतु वह हाथ खाली पड़ा, केवल पोठ पर थोडा खा चरका (चीरा) आया। रायमल ने पलटकर हाथ मारा और रेडा का काम वहीं तमास कर दिया। किर वह वहाँ खड़ा हो गया। बगड़ों के सनुष्य भी, जो भाग गये थे, ठहर गये।

राव गाँगा ने जैता को कहा कि किसी तरह कूँपा को अपनी तरफ बुला लो। जैता ने कहा, में पत्र लिख्गा थ्रीर आप भी लिखें। दोनां ने पत्र लिखकर आदमी के हाथ कूँपा के पास भेजे। जैता ने लिखा कि "माई! बोरमदेव के तो पुत्र है नहीं, जब यह मर जायगा तब पोछे ही तो जोधपुर की सेवा में आना है, अभी रावजी एक लाख का पट्टा देते हैं सो ले ली"। कूँपा ने पत्र पढ़कर मन मे विचारा कि बात तो ठीक है। उत्तर भेजा कि जो रावजी एक वर्ष तक सोजत पर कटक न चढ़ावे ते। मैं आउँ। राव गांगा ने सोचा, बारह महीने बात की बात मे बोत जावेंगे, उत्तर भेजा कि "नहां करेंगे"। कूँपा ने रायमल के पास जाकर बिदा चाही थ्रीर कहा मैं जोधपुर जाता हूं, बोरमदेवजी के बेटा नहीं है, पोछे ही तो जाना पढ़ेगा। रायमल बेला—''बोरम-देव का लिया हुआ सोजत तो खेतावत की छाती पर पग धरकर उतारेगा, आप पधारिए''। कूँपा चला गया। उसके जाते ही सब रायमलों ने सोजत छोड दिया. केवल ७०० सवार वहाँ रह गये।

जोधपुर जाकर कूँपा ने सलाह दी कि सोजत के दे दे वार चार गाँव प्रति वर्ष लेते जाग्रे। इस पर राव गांगा ने धौलहरे में

श्राकर थाणा जमाया, चार हज़ार श्रादमी वहाँ रक्ले श्रीर माडा क्यावत, मांखला रायपाल श्रीर सहायी गागा डूंगरसिहोत को क्षें आल पर छोड़ा। होलों के दिन मांडावा नामी अरहट पर राय-मल दिन भर रहा, गोठ की छीर गुप्तचर भेने। उन्हें कहा कि चोपड़े गाँव से गाँगा की बस्ती है, आज वह घर जावेगा तब तत्काल मुफ्ते खबर देना। हेरे (जासूस) धोलहरे गये, होली जल चुकी श्रीर रात्रि एक पहर बीती, तब गांगा सहाग्री के पास गया श्रीर कहा कि कहो तो घर जा आवें! सहायी ने कुछ उत्तर न दिया, तो फिर पूछा भीर कहा बोलता क्यों नहीं है ? तब गांगा से सहाग्री कहने लगा कि ''रायमल सात कोस पर बैठा है धीर तुम घर जाना चाहते हो।" गांगा ने कहा "सहाणीजी। आज तो वह बनिया गेहर खेलता होगा, वहाँ कहाँ से अविगा।" सहायी ने यही कहा कि प्रभात ही ग्राकर इन चार हजार मनुष्यों की दाह-किया करागे। गांगा तो सता सता सवार होकर घर की तरफ चला कि तुरंत गुप्तचरों ने दे। इकर रायमल को खबर पहुँचाई। वह उसी वक्त चढ़ा थीर ( घोलहरे ) स्राकर चार ही हज़ार को काट डाला, उनके घोड़े लो गया। जाकर राव बीरमदेव को नज़र किये। कहा, ग्रापको बाप-दादों को घोड़े लाया हूँ। वनिये ने ऐसा काम किया कि फिर दो वर्ष तक राव गांगा सँभल न सका।

हरदास ऊहड़ राव गांगा की सेवा छोड़ आया और रायमल को कहा कि जो राव गांगा से युद्ध करें। ते। मैं तुम्हारे पास रहता हूं। उसने कहा—''हाँ, करेंगे।'' तब ऊहड़ वहाँ रहा। बीरमहेव की सवारी का घोड़ा उसकी चढ़ने के वास्ते दिया गया और गांगा से लड़ाई छेड़ो। एक युद्ध मे हरदास घायल हुआ और घोड़े के भी घाव लगे; ऊहड़ को डोलो मे डालकर सोजंत लाये और उसके घाव

वैंघवाये। राव वीरम बोला—"हरदास, तूने मेरा बोड़ा खो दिया।" हरदास ने उत्तर दिया कि "जो मेरे रहते घोड़ा गया हो ते। मुक्ते उपा-लंभ दें।"। (इस पर ध्यप्तसन्न होकर) हरदान वीरमदव को छोड़-कर नागोर में सरखेलख़ों के पास जा रहा। बीरम हिमात भाई शेखा सूजावत से।जत ग्राया धीर सीसोदणी से मिलकर कहा कि मुक्ते तुग श्रपने में शामिल कर लो। सीसोदणी ने रायमल से पृद्धा, उसने इंकार कर दिया, परंतु सीसोदणी ने उसका बचन उद्घां वन कर शेखा को ध्यने में शामिल किया। तब तो रायमल ने विधारा कि ध्यन यहा रहने का धर्म नहीं है, राव गागा की कहलाया कि "ध्यन हम ग्रावे तो हंडो सिकरेगी, सूजा के पास धरती न जावेगी। मैं काम श्राउंगा, धरती तुमको दूँगा।" तब राव गांगा श्रीर कुँवर मालदेव दोनों कटक जोड सोजत श्राये। राव बीरम पृधा के पहँग की प्रदक्तिणा कर बाहर निकला धीर श्रपना साध इकट्ठा कर मुकावले को चला। ह्व लड़ाई की, रायमल जुमता हुशा मारा गया श्रीर सोजत पर राव गांगा का श्रवा सोजा ता श्राय का परंग सोज ता सराव नागा का श्रवा सारा गया श्रीर सोजत पर राव गांगा का श्रवा सारा गया श्रीर सोजत पर राव गांगा का श्रवा सारा गया श्रीर सोजत पर राव गांगा का श्रवा हुशा मारा गया श्रीर सोजत पर राव गांगा का श्रवा हु गया।

#### नवां इकर्ण

## हरदाव जहड़ की दूसरी वार्ता

हरदास ऊहड मोकलोत के २७ गाँव सहित की हमा पट्टे में था। वह लक्कड चाकरी ( प्रति वर्ष राज्य में नियत परिमाण का ई वन पहुँचाना) नहीं करता, केवल त्राकर मुत्ररा कर जाता था, इस लिप क्रॅंबर मालदेव उससे अप्रसन्न रहता था। उसने कोढणा भाँण की दिया। हरदास ऐसा वैसा सतुष्य न या कि उसके सन्मुख यह बात करने का किसी का हियाद पड़े। चाकरी गाँग करता थै।र पट्टा हरदास खाता था। इस तरह तीन वर्ष बीत गये। एक बार आँग और हरदाम के कामदारें में परस्पर क्याडा है। तया, हरदास ने यह बात सुनी और पूछा कि क्या मामला है ? तब उत्तर दिया कि पहा तुमसे उतर गया है। वह बोला कि पहा उतर जाने पी हो गाँव में रहकर मैंने अल-जल लिया सी बुरा कियां: फिर छोड़कर सीजत में बीरमहेव की पास चला गया। वहाँ जब बोडे की वास्ते कहा सुनी हुई ते। वहाँ से भी छोड़ी ग्रीर नागीर की चला। उस वक्त शेखा सुजावत पोपाड में रहता था। उसने आकर उसकी सार्ग में रोका और कहा कि क्या मारवाड़ में कोई ऐसा राजपूत नहीं है जो हरदास के वावों की सरहम पड़ा कर सके। हरदास बाला-शेखा। मुफ्तको समक्षकर रखना, जो तूराव गांगा से लड़ने में समर्थ हो तो सुम्मे डाचना। शेखाने कहा कि तुम खुशी से रहे। वह वहाँ ठहर गया। अब शोखा और हरदास रात-रात भर महत्र में बैठे सलाइ करें श्रीर रोखा की ठक्करानियाँ रात भर बैठी टंडे मरें। एक

दिन उन्होंने अपना दुखड़ा सास के आगे जाकर रोया, कि हम तो दंडे मरती बैठी रहें और हुन्हारा बेटा गारें। हग्दास के साथ सलाह किया करे। सास बोली कि आज हरदास पीछा जावे तब मुफे खबर देना। वह पिछली रात की लीटा, शेखा की माता मार्ग में राय आँगन में खड़ी थी। हरदास ने उसे देखकर मुजरा किया। इसोन कहा ''बेटा हरदास! कही शेखा की माता की टपरी की मत उजाड़ देना!' हग्दास ने उत्तर दिया ''माजी! पहले हरदास की माता की टपरी उठेगी, उसके पीछे शेखा की मा का टापरा उजड़ेगा। दिना टाण्या उजड़े जोधपुर आने का नहीं। या ते। टापरा उजड़े या जोधपुर आवे।''

राव गांगा के भलं श्रादमी शेखा के पास श्राये श्रीर कहा कि जितनी धरती में करड़ ( घास विशेष ) हो वह तुम्हारी श्रीर जितनी में भुरट पैदा हो वह हमारी रहे। तब शेखा ने कहा कि हरदास धरती बॉट ले, बात तो ठीक है, परंतु हरदास ने यह बात न मानी। उस वक्त जग्गा श्रासिया ने यह दोहा कहा—

#### देशहा

''ऊहड़ मन श्राणै नहीं कहे बचन हरदास। का सेखेा सिगलो लहै का गांगे सब श्रास॥''

हरदास बोला—''ऊहड़ से यह नहीं हो सकता। या तो सब यास शोखा ही के रहे या गांगा के। एक जोधपुर के दो भाग कैसे करें? एक पहाड़ी है जिसे बर्छी मे पिरोकर मैं तुमकी ला दूँगा।" भले भादमी पीछे लीट गये थीर कहा—वह तो यह बात नहीं मानता, लड़ाई करेगा। राव गांगा ने सेना एकत्रित की, बीकानेर से राव जैतसिंह को भी बुलाया; थीर शेखा तथा हरदास नागेर में सरखेलखाँ के पास सहायता की गये। कहा, हम तुमकी थीर दीलतखान को (वेटी) ब्याह देगे, हमारी मध्द कर। शेखा बेाला ''रे हरदास! बेटियाँ किस की देगा ?'' उसने उत्तर दिया ''कहाँ की बेटियाँ, तलवारों की सिर पर फ्रोक उड़ेगी, यदि जीते रहे ते। अहुत से रिग्रमल (राव रग्रमल के वंशज) हैं. जिनकी दो लड़िकयाँ दे देंगे श्रीर जो मारं गये तो कीन ज्याहे और किसकी बात।'' ही लतखान की लिये शेखा बेराही गाँव मे आ उतरा श्रीर राव गांगा ने धांधाणी मे आकर हेरा हाला। दोनों को बीच दो कोम का ग्रंतर था। राव गांगा ने शेखा की फिर कहलाया कि जहाँ ग्रभी ग्राप ठहरे हैं वही ग्रपनी सीमा रहे. श्राप काका हैं, पूज्य हैं, परंतु उसने एक न मानी। यही उत्तर दिया कि ''काका के बैठे जब तक भतीजा राज करे तब तक सुक्ते नींद त्राने की नहीं। मैंने खेत बुहारने की सेवकाई की है, अब अपना युद्ध ही हो।" तब ते। गांगा ने भी साफ कह दिया कि "बहुत अच्छा, कल युद्ध करेगे।" गांगा के ज्योतिषी ने कहा "राज कल ता अपने योगिनी सन्मुख की है श्रीर विरोधी के पोठ की।" राव गांगा ने राव जैतसी को पुछवाया कि कल तो योगिनी सम्मुख वतलाते हैं। जैतसी ने उत्तर भेजा कि युद्ध करना ते। अपने हाथ मे नहीं, उनकी हाथ मे है। इतने मे चारण खेमा कन्हैया बोला ''जागनी किस पर सवार है ?'' कहा, सिह पर। उसने कहा ''यह तो सब ब्राह्मणां की भुलावा देने की बातें हैं, जागनी का वाहन ता ध्रीर ही होता है।" त्राह्मण बोला "काग पर सवार है।" तब चारण ने कहा कि ''काग तो तीरों से भाग जाता है, इसलिए शेखा भी गौगा के दे। ही तीरों से भाग जावेगा।" प्रभात हुआ, सरखेलखाँ के एक हाथी या, नाम उसका दर्याजोई। उसके दोनां तरफ चालीस चालीस हाथी पाखरे पड़े हुए रक्खे थीर उसकी भी लीहे से गर्क कर दिया थीर फीज के मुँह पर उसकी रक्ला। राव गांगा मुकाबले पर ग्राया,

तन दै। तत्वान बोला ''शेखाजी तुम तो कहते थे वे भाग जावेंगे"। शेखा ने कहा ''स्वॉ साहव! जे।धपुर है, यूही ते। कैसे भाग जावें।'' तव तो वह चसका, जाना कि चूक न हो। उसी वक्त राव गांगा ने ललकारा ''खान! कह तो नेरे तीर साह धीर कह ता महावत के।" हाथी आगे बढ़ा, तब महावत का तीर सारकर गिराया। द्रमरा तीर हायी के लगा ग्रीर वह भागा। देलतला ने भी पोठ दिखाई । तब तो शेख ७०० सवारां सहित घोडों से उतरकर रणखेत मे ५डा। वह तो भागना जानता ही न था। सबके सब मारे गये. शेखा श्रीत हर-दास अपने अपने बंटों स्नहित काम आयं, तुर्क भागे । राव गांगा ने देखा कि शेखा घायल खेत में पहा है तब उससे पूछा ''शेखाजी धरती किसकी ?" राव जैतसी ने उमपर छत्र कराया, जल पिलाया. श्चरल खिलाया. तब शेखा ने श्राख खोलकर पूछा "तू कीन है ?" कहा "राव जैतसी"। शंखा ने कहा-"रावजी! हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? इस तो काका भतीजा धरती के वास्ते लड़ते थे. अब जो मेरी गति हुई है वैसो ही तुम्हारी भी होगी।" इतना कहते ही शोला के प्राण मक्त हए। खान के हाथियों में से अच्छे अच्छं तो क्रॅंबर मालदेव ने ले लिये श्रीर खासा सवारी का बड़ा हाशी भागकर मेडते गया, उसे मेड़तियों ने बॉघ रक्खा। उसके लिए मालदेव श्रीर मेड़ितयों में विरोध पड़ा। (सं० १५१५ मे वीरिमह जोध।वत ने मेडता बसाया थ्रीर सं० १६११ में राव मालदेव ने मेडता लिया ) दै। लतलान भागा जिसकी साची की घूमर —

''बीबी पूछे रे दोलतिया ते हाथी कथा किया कड़ा कड़ा रावे लिया पाडा पाछा दिया।''

''बीबी पूछे रे दोलतिया ते मीयां कथा किया ऊँचै मगरे घेर खणाई सो बाथे बाथे दिया।''

मेडतिये ( राठौड़ो ) ने उस हाथी के घावो की बँधवाया. ग्रीर बसको भीतर ले जाने लगे परंत पोल छोटी से। हायी जा अक मही तब दर्वाजे की तुड़वाकर अंदर है गये। शकुनियों ने कहा कि यह काम बुरा किया कि दर्बाजा तुडवाया। बोलं अब क्या है, जो होना था सो हुमा। राव गांगा ग्रीर कुँवर भालदेव नं सुना कि हाथी बीरअदेव के पास मेड़ते गया ते। उसकी मालदेव ने पीछा मॅगवाया, कहलाया—''यस हाथी हमारा है, हमने लड़ाई करके लिया है सी भेज हो।" परंतु मेड़तियां ने दिया नहीं। बीरम-देव ने ममभाया भी कि दे देना चाहिए, परंतु वे बोखे कि कुँ बरजी हमारे यहाँ पाहने आवे तो उनकी मेहमानदारी करके हाथी देंगे। मालदेव धाया, गाठ तैयार हुई, कहा घरागिये! हाथी भी धाता ही है। कुँवर ने कहा कि पहले हाथी लेकर पीछे जीमेंगे। रायमल दूदावत ने कहा-"'कुँवरजी! ऐसे ही इठीले वालक हमारे भी हैं सी हाथी नहीं दे सकते जाप पधारी !' मालदेव ने कोध ये अ। बार कहा कि "हाथी ते। नहीं देते हो परंतु मेड़ते के स्थान पर मुलियां बुवाऊँ ते। भेरा नाम मालदेव जानना।" इतना कहकर चला छीर जोधपुर घाया। जब वह बात राव गांगा नं सुनी ते। बीरमदेव की कहलाया कि "तुमने यह क्या किया। जब तक मैं बैठा हूँ तब नक तो तुम मेरे ईश्वर हो. परंत जिस दिन मैंनं धाँख बंद की कि माल देव तुमको दुख देगा, इस लिए वह हाथी उसको दे देना ही उचित है।" तब बीरमदेव ने दे। घोडे ते। राव गांगा के वास्ते श्रीर द्वाशी मालदेव के पास भेजा। मार्ग में हाथी के घाव फटे छीर पीपाड में मर गया। घोड़े ले जाकर मजर किये थीर हाथी मर जाने के समाचार कह सुनाये। राव गांगा बेाला कि हमारी धरती मे आकर मरा से। हमारे पहुँच गया।

मालदेव ने कहा ''ग्रापको ग्रा गया, मेरे नहीं भ्राया, जब ले सक्रॅगा ले लॅ्गा"।

एक वर्ष बीता कि राव गांगा तो स्वर्ग को सिधाया ( राव गांगा को कुँवर मालदेव ने राज्य के लोख से फरोखे से नीचे गिराकर आर डाला था ), मालदेव गदी बैठा श्रीर बीरमदेव से फगड़ा चलाया। उनकी सास खाने देवे नहीं; श्रीर कहै, मेडता छोड़ो। अजमेर जा रहा। श्रजमेर में पँवारी का राज था, बीरम ने उन्हें मारकर श्रजमेर लिया ग्रीर वहाँ जा रहा।

<sup>∴</sup> श्रजमेर का नगर स० १५०० वि० से स० १५१२ वि० तक मेवाड़ के महाराखा कुमकर्ण के श्रिवकार में था, फिर माळवें के सुलतान महमूद खिलजी ने सं० १५१२ में लिया। स० १५८६ के लगभग गुजरात के सुळतान बहादुरशाह ने उस पर श्रिवकार जमाया। शेरशाह सूर के श्रहद में राव माळदेव ने श्रजमेर लिया, पर तु थोड़े ही श्रस पीछे, सं० १६१६ वि० में, वह नगर बादशाह श्रकबर के श्रिधकार में श्राया। शायद पढान बादशाहों या जोधपुर की तरफ से श्रीनगर के पैवार वहाँ शासक रहे हों।

# द्सवाँ प्रकरण

## राव मालदेव

राव मालदेव-( जब वीरमदेव ने प्रजमेर लिया ता) राव सहसमल पुँवार भागकर राव मालहेव के पास गया। उसने पाँच गाँवा सहित रेयाँ उसे जागीर मे दी। एक दिन रायसल ने श्राना-सागर पर गाठ की श्रीर खबकी बुलाया। खेमा गुँहता के। उसने कहा कि गोठ जीमने जाते हैं तुम राव (बीरम) की बिठली ( अज-मेर के तारागढ़ का प्राचीन नाम ) मत झाने देना। जब बिठली चढेगा तब रेयां की पहाड़ी देखेगा, श्रीर उस वक्त सहसा की याद उसे भावेगी तो वह कहेगा कि इसकी मारे विना जल न पीऊँगा। ऐसा कष्ठकर रायसल ते। गांठ जीमने गया, श्रीर (बीरम ने ) खेमा मुँहता की कहा कि आप भी मिठाई मॅगवाकर बिठली पर जाकर खावे। खेमानं बहुत सा बरजा पर न माना श्रीर गढ पर जा चढ़ा थ्रीर मारवाड की तरफ देखकर कहा कि ''यह रेगां की पहाड़ो ही न हो, यह तो निकट ही है। इस सहसा को न मारूँ तो मेरा नाम ( बीरम ) नहीं।" संध्या को रायश्वल पीछा श्राया। मुँहताने उससे कह दिया कि मैंने ते। बहुत मना किया परतु राव ने एक न सनी।

राव मालदेव नागोर में रहता था। वह कहा करता कि ''बीरम-देव मेरी छाती में खटकता है।'' उस वक्त नागोर के थाणे में इस हज़ार घेड़े थे। जैता, कूॅपा, अखैराज स्नोनगिरा, श्रीर बीदा भारमलीत ये ठाकुर जाकर रेयाँ में उतरे। उनकी मालदेव ने श्राज्ञा

धी कि अजमेर जाकर बीरमदेव की वहाँ से निकाल दी। वे रातीं रात बीरम पर चढका आये। वह भी तैशार ही था. लडाई हुई. बारम का बहुत सा खाथ मारा गया। ,तीन घेाड़े उसके नीचे कट गये। घोडे पर चढे हुए उसने दुश्मनों के दस बर्छे छीनकर बाग को साथ पकड रक्खे। मस्तक पर घात्रों की चौकड़ो पडनं से उनमें से बहते हुए रक्त का प्रवाह डाढ़ो पर उतर रहा है, युद से तृप्त हुई दे।नेंा सेनाएँ विखग विखग खड़ी हुई हैं, जिनमें घायल वीरम अपने योद्वाओं की बल वंघा रहा है। इतने में पंचायण आया थीर कहा-"रे। भ्राज जैसा श्रवसर बीरम की मारने का फिर कब सिलंगा।" नदिशं ने कहा-"अजी! हमने ता ऊपर आई हुई बन्ना की एक बार बड़ी कठिनाई के साथ टाला, अब हमारे किये ते। बीरम मरै नहां, यदि तुम मार सक्ती ते। वह बोरम।'' तब तीस सवार साथ लिये पंचायण धागे बढ़ा और बीरम की ललकारा। पंचायम की देखकर यह बोला-''अरे पंचायम! तू है क्या, आव! ष्माव! ठोक द्याया, परंतु तेरे जैसे छोकरे मारवाड़ में बहुतेरे हैं! कीन है जो बीरा की पीठ पर घाव कर सके।" यह वचन सुनकर पंचायग जहाँ का तहाँ बाग थाम खड़ा रह गया। बीरम बोला-"जो ऐसा हो ते। वहाँ खड़े ही को मारूँ, परंतु जा! चला जा! छोड़ता हूँ।" उसने भी बाग फोर ली। कूँपा ने कहा "बीरम इस प्रकार सहज में मरनेवाला नहां है।" फिर ये ता नागार आये श्रीर बीरमदेव अपने वायलों को डठवाकर अजमेर गया। राव मालदेव की रायसल का बड़ा भय रहता श्रीर सदा उससे चमकता रहता था। किसी ने तो कहा कि रायसल मारा गया, किसी ने कहा "नहीं, जीता है" तब मालदेव ने अपने पुरोहित मूला की भेजा कि सही खबर लावे। वह भाकर बीरमदेव से मिला भ्रीर कहने लगा कि यह भरती तुम्हारे

रहै नहो, वृथा रायसल को गरवाया। बीरम बोला "उहरे। !" रायसलु के घाव लगे थे, ऐसा कारी घाव कोई न था, इसलिए उसे कहलाया कि तू तकिया लगाकर बैठना, हम मूला को तेरे पाल भेजते हैं। साधारण पुरोहित की कहा जाद्यो, रायसल से मिली! इतने में तो घोड़े पर काठी रख हथियार बाँध, सवार होकर रायसल स्वयं वहाँ आ खड़ा हुआ। पुरेहित उसे देख पीछा लीटा श्रीर मालदेव को कहा कि रायसल मरा नहीं है वह तो घोड़े पर चढ़ा फिरता है। रायसल पीछा आया तब इसके घाव फट गये. श्रीर वह मर गया। जब यह खबर राव मालदेव की हुई तो उसने फिर फीज भेजी धीर बीरम की अजमेर से निकाल दिया। वह कछवाहा रायसल शेखावत के पास गया। उसने बारह मास तक बारम की वहे छ।दर सत्कार के खाथ प्रपने पास रक्खा। वहाँ से चलकर बीरम ने बोली बणहटा श्रीर बरवाड़ा लिया श्रीर वहाँ रहने लगा। माखदेव ने फिर उस पर फैाज भेजी जो सौजाबाद आई, तब उसने कहा कि ''श्रवकी बार मैं काम श्राऊँगा, बहुत क्या, श्रव बचने का नहीं ," खेमा मुँहता ने कहा-"धर्जी खेत की ठै। रता निश्चित बरो।" दोनो सवार होकर चले। सुँहता आगे बढ़ा हुआ चला गया, कहा "जो धरना ही है तो में बुते ही में लड़ाई कर न मरें, पराई धरती में क्यों मरे ?'' खिमा ने बीरमदेव की ली जाकर मलारणे के मुसलमान थानेदार से मिलाया थ्रीर उसके द्वारा रायथं भार के किलेदार से मिले। किलेदार बीरम की पादशाह (शेरशाह सूर) के हजूर ले गया। पाइशाह भी उसके साथ मेहरवानी से पेश छाया। फिर सूर पादशाह को मालदेव पर चढ़ा लाया। राव भी श्रस्सी हज़ार सवार लेकर अजमेर मुकाबले का आया। वहाँ बीरम ने एक तर्कीव की-कूँपा के डेरे पर बीस हजार रुपये भिजवाये श्रीह

कहलाया हमे कम्बल मँगवा हेना: ग्रीर बोस ही हजार जैता के पास भेजकर कहा, सिरोही की तलवारे भिजवा देना, फिर राव मालदेव को सचना दी कि जैता खैर कूँपा पादशाह से मिल गये हैं, वे तुसको पकडकर इज़र से भेज देगे। इसका प्रमाण यह है कि उनके हेरे पर सवाये रुपयों की शैलियाँ भरी देखे। तो जान लेना कि उन्होंने मतलब बनाया है। इतने मे जलाल जलुका ने कहा "हज-रत सलामत! एक योद्धा उसकी तरफ का बुलाया जावे, पादशाह की तरफ से मैं जाऊँगा, इसी पर हार जीत रक्खी जावे।" पादशाह ने बीरम की पूछा कि क्या तू इसमे सहमत है ? उत्तर दिया कि हजरत! पहले पठान को मैं देख लूँ। जब पठान आया ता देखकर कहा कि ऐसे ही दे। श्रादमी श्रीर हों अर्थात् हमारे तीन हों. श्रीर वह बीरा आरमलीत की भेजेगा जी इन तीनी की मारकर इनके शस्त्र ले श्रञ्जूता चला जावेगा, श्रतएव ऐसा करना ते। उचित नहीं। राव मालुदेव के मन में बीरम के वाक्यों ने शङ्का उत्पन्न कर दी थी। उसने खबर कराई कि रुपये की बात सच है या नहीं। जब अपने डमराव के डेरों में शैलियाँ पाई तो मन में भय उत्पन्न हो गया।

संध्या का समय है, जैता कूँपा श्रीर श्रखेराज स्नोनगरा कूँपा के तंत्र में बैठे हैं। वहाँ राव ने श्राकर इनको ये समाचार कहे। वे बोखे, हम श्रापको जोधपुर पहुँचा देंगे। तब राव सुखपाल मे बैठकर चला। खेमा के हाथ पर राव का हाथ था। जैतसी उदावत ने कहा ''खेमाजी! जोधपुर श्रीर समेल के बीच मे बावड़ियाँ बहुत हैं, इतनी गाँवे नहीं मिलेगी'' तब खेमा हाथ करककर पोछा श्राया। प्रभात युद्ध हुथा, बहुत से श्रादमी मारे गये, सूर पादशाह ४ मास तक जोधपुर मे रहा। मालदेव ने जब मेड़ते के बंबूल काटे थे तब वीरम ने कहा था कि मैं जोधपुर के श्राम काटूँगा। राव मालदेव घुघरोट

को पहाड़ों मे जा रहा। जेाधपुर मे (भाटो) ति तोकसी बरजांगीत किते-दार था। वह पादशाह से लड़कर अपने ३०० राजपृतों सहित काम आया । जब बीरम वहाँ के आम कटवाने लगा तो लोगों ने कहा कि यह तुमको डिचत नहीं, तब उसने एक डाखी काट ली। पादशाह. हरमाडे मे थाना रखकर दिल्लो चन्ना गया। चीरमदेव द्दावत श्रीर द्रोगपुर का राव कल्याग्रमल दोनी चढकर घुवरे।ट के पहाड़ों मे पहुँचे श्रीर वहाँ राव मालदेव की बसी की कैद कर हरमाडे लाये। मार्ग मे किसी बुढ़िया ने पूछा कि यह कै।न है ? कहा-कल्याण-पुर का खामी। बुढ़िया बोली-''मेरे दादा श्रीर काका के श्राद-मियों को बँधुवा कर अच्छा चला, सिर पर खे। ढणी खोड ले !" ये वचन कल्याग्रमल ने सुने, वहाँ शपथ लो कि बँधुग्री को छड़ाकर ध्यन्न जल लूँगा। बीरम बीला जी। ये ते। अपने शतु हैं धीर जो तुम्हारी यही इच्छा है तो ठीक सातवे दिन कल्याम को द्ध पिलाया थीर कहा वंधुको के बाबत मैं पठाए की जाकर कहता हैं। इस पर कल्याधमल ने, जो शकुन जानता था, उत्तर दिया कि तुम पठाया को मत कहो। कल प्रभात ही राव मालदेव की फीज भावेगी, सब बँधुवे छूट जावेंगे, जिनकी भाई है वे मरेंगे, श्रीर पठान भाग जावेंगे। बारम ने उसकी भाजन करने की कहा परंतु उसने यही जवाब दिया कि अब मैं भी काम ही आऊँगा। प्रभात हुआ, राव मालदेव की सेना थाने पर चढ़ दौड़ो। पठान तो भाग गये और कल्याग्रमल मुकाबले पर आया। मालदेव बोला, "कल्याग्रमलजी! तुम क्यो मरते हो, हम तो तुम्हारे ही वास्ते आये हैं।" दिया-"नहीं साहव। पादशाही थाना दूटे तब किसी वहे ब्रादमी को लड़कर मरना चाहिए।" इतना कह उसने लड़ाई की, मारा गया। उदयक्षणी रायसलीत (शेलावत) भी खेत रहा। भागे हुए

पठान दिल्ली पहुँचे थ्रीर राव मालदेव अपने वसीवालों की छुड़ाकर घुघराट के पहाड़ों में ले गया। बीरम मेड़ते में था बसा। ग्रंत में राव मालदेव ने कोधपुर भी लिया। वहाँ जी बुर्क थे वे भाग गये। ( सं० १६१८ में राव मालदेव ने जालीर विजय किया था, और सं० १६४४ में कुँवर गजसिंह ने बसे पुन: फतह किया\*)।

अ जब हुमायूँ पादशाह से जुनारगड़ के हाकिम शेरशाह सूर ने दिली की बादशाहत छीन की धौर हुमायूँ भागा तो पहले राव माठदेव ने शेरशाह से मुकावला करने के वास्ते, जो नागोर में पड़ा हुमा था, हुमायूँ की सहायता के लिए बुलाया; परंतु जब शेरशाह की धमकी पहुची और राव ने भी देखा कि हुमायूँ का हाल पतला है तो उसने हुमायूँ की धोखे से पकड़कर शेरशाह के सुपुर्द कर देना विचारा। हुमायूँ की यह खदर मिल गई और वह सीधा भ्रमरकोट की चल दिया।

तारीख शेरशाही में जिखा है कि जब शेरशाह ने सुना कि सालदेव ने श्रजमेर नागोर ले लिये हैं तो स० ६४० हि० ( स० १४४४ ई०-सं० १६०० वि॰ ) में बेशुमार फीज लेकर रवाना हुआ। फतहपुर सीकरी में उसने अपनी सेना कई विभागों में बाँट दी। राव मालदेव भी पचास हजार राठौड लेकर श्रजमेर के पास श्राया । शेरशाह ने रेत से भरे हुए टाट के थैले श्रपने पड़ाव के गिर्द चुनवा दिये थे। एक मास तक दोनों खेनाएँ बड़े विना सकाबिले पर पड़ी रहीं। ग्रंत में शेरशाह ने राव के सर्दारों की तरफ से एक जाली ग्रजी अपने नाम बिखवा, रेशम की थैंबी में बंद कर राव के वकीछ के डेरे के पास डलवा दी। वकील ने वह थैली राव के पास पहुँचाई। सज़सून उसका वह था कि 'पादशाह कुछ चिंता न करें. ऐन लड़ाई के वक्त हम राव की केंद्र करके आप के हवाले कर देंगे।" उस चिट्टी से राव की अपने सर्दारों पर शक है। गया: यद्यपि उन्होंने वहत समसाया कि यह सब छुल है आप हसारी तरफ से पूरा विश्वास रक्षें, परंतु राव का शक न सिटा, बिना छड़े ही जोधपुर की चल दिया । शेरशाह ने पीछा किया । जैतारण के पास राठौड सर्दारों ने राव से शर्ज की कि श्रापने श्रपनी विजय की हुई सूमि तो छोड़ दी, श्रागे की सूमि हमारे बाप दादों की है। वह बिना मारे मरे कदापि न देंगे, श्रीर पादशाही

जयमल बीरमदेवात थीर राव मालदेव—बीरमदेव के मरने पर जयमल मेड़ते में टोक बैठा तब उसको राव मालदेव ने कह-लाया कि मेरे जैसा तेरे शत्रु है। तू भूमि दूसरों को मत दे, कुछ खालसे के लिए भी रख! ईडवे के जागीरदार अर्जुन रायमलोत को जयमल ने बुलाया। दूत ने जाकर उसे पत्र दिया थीर कहा कि "अर्जुनजी! जोधपुर से रावजी का पत्र आया है इसलिए तुमको मेडते बुलाया है।" पूछा कि पत्र में क्या लिखा है! कहा, ऐसा लेख है कि "(जयमल) तू सारा देश अपने चाकरों को देता है

फौज पर हमला किया। ये सर्दार जैता और कूंपा थे। बड़ी वीरता से लड़े और बादशाही फौज के एक हिस्से की मारकर भगा दिया, अत में खवासखाँ ने उनकी राजपूतों समेत मारा। उनकी बहादुरी का बृत्तान्त सुनकर शेरशाह ने कहा "बाजरे के दानों के वास्ते मैंने देइली की बादशाहत खोई होती।" राव मालदेव भागकर जोधपुर गया, शेरशाह ने वहाँ भी पीछा किया तो सिवाने के गढ़ मे जा रहा। खवासखाँ जोधपुर का हाकिम मुकरेर किया गया, जिसने गढ़ के पास खवासपुर नाम का गाँव बसाया।

मेड़ते का बीरमदेव राव सूजा के पाटवी कुँवर बाघा का बेटा नहीं, जैसा कि द्रौर ख्यातों में लिखा है, किंतु राव जोधा के पुत्र दूदा का बेटा था, जिसे मेड़ता मिला था। जब राव मालदेव ने मेड़ता उससे छीन लिया तो वह शेर-शाह के पास सहायता की गया। कहते हैं कि उसने एक सा उम्दा ढालें मँगवा कर बादशाही मुंशियों से एक सा फर्मान राव के सदारों के नाम लिखवा कर ढालों की गादियों में सिलवा दिये द्रौर वे ढालें धोगरियों द्वारा उन सदारों की बिकवा दीं, फिर राव मालदेव का यह सब हाल कहलाकर चिताया कि तुम्हारे सद्दार बादशाह से मिले हुए हैं। राव ने सचसुच ढालों में फर्मान पाये छीर विश्वास कर लिया कि मेरे सदार शत्रु से मिले हुए हैं इसलिए बिना लड़े भाग गया।

राव बीरमदेव सं० १४८४ वि० में महाराणा सांगा की सेवा में बयाने के प्रसिद्ध युद्ध में बादशाह बाबर से छड़कर रायसछ श्रीर रत्नसिंह समेत मारा गया था।

कुछ खालसे में भी रखेगा, क्या ऐसा कोई है जो बीच में खड़ा भी रहेगा १'' अर्जुन ने कहा कि मेरे पट्टा विशेष है, मैं खड़ा रहूँगा। फिर कहा कि ऐसा कीन है जो बीच में आवेगा? तब ते। अर्जुन को बुरा लगा, उसने कहा कि मैंने वड़ा वाल बाला है। जालसू के रहनेवाले एक साँखले ने कहा कि मैं याद दिलाऊँगा। शाबाश बड़े रजपूत! जयमल बोला, तो सावधान हो रहा! राव मालदेव को तो दिल से लगो थी, दसहरा पूजकर बड़ो सेना के साथ चढ़े और गाँव गंगारड़े में था। डेरे दिये। उसकी फीज चारों श्रीर फिरी थ्रीर मेड़ते की प्रजा लुटने थ्रीर मारी जाने लगी। अवला रायमलीत ने (राव से) कहा कि जयमल सुभने बुलाता है, परंतु मैं गुद्ध के दिनों में यहाँ बैठा हूँ। जयमल ने ग्राप्रहर्पृत्रक कड़-लाया है कि अवला शीघ आ ! मैंने उत्तर भेजा कि पृथीराज अखै-राज को बुलाग्री: मैं युद्ध के दिन बीच में खड़ा रहूँगा. यदि मुफ पर क्रुपा करे। ते। पूरी करे। नहीं ते। मैं जयमल का साथ दूँगा। राव ने कहा कि पहले जयमल की मारकर पोछे अचला की मारेंगे थीर जो वह जयमल के साथ हुआ तो दोनों को साथ ही मारेंगे।

जैतमाल जयमल का प्रधान था। अखैराज भादा और चाँदराज जोधावत जयमल के प्रतिष्ठित सरदार और दोनों मोकल के वंशज राव काका बाबा के भाई थे। जयमल ने अपने भले आदमी राव मालदेव के पास मेजने का विचारकर अखैराज की कहा कि तुम जाओ! वह बोला कि आप मुक्ते क्यों भेजते हैं और जो भेजते हैं तो युद्ध का सामान ठीक कर रखिये। अब अखैराज और चाँदराज दोनों चले। (राव मालदेव के प्रधान) पृथीराज और अखैराज के कुछ नाता था। ये पृथीराज के हेरे पर आये और राम राम कह-लाया। पृथोराज ने जवाब भेजा कि मैं स्नान करके धाता ही हूँ प्रीछे

अपने दर्बार में चलेंगे। देखते क्या हैं कि वहाँ तलवारी के शान चढ रही हैं. कई राजरून बंद्कों के निशाने लगा रहे हैं श्रीर बड़ा हंगामा मच रहा है। इतने में पूछोराज भी बल पहनकर आ गया. इनकी साथ लिये दर्शार में गया, मालदेव से मुजरा किया: एक तरफ तो नंगा भारमलोत श्रीर दसरी तरफ पृथोराज बैठा, इनको रावजी के संमुख बिठाया। प्रयोराज ने रावजी से अर्ज की कि मेडते के प्रवान भ्राये हैं। रावजी बेलि—"क्या कहते हैं।" पृथोराज—ग्रर्ज कराते हैं कि हमकी मेडता दीजिए! हम राव की चाकरी करेंगे। राव मालदेव — "मेडता नहीं दिया जावेगा, दूसरा पट्टा देंगे।" यह सुनते ही अखैराज बेाज डडा कि "यह वचन भ्राप फर्माते हैं या किसी को कहने से कहते हैं, मेड़ता दे कै।न ग्रीर ले कै।न, जिसने ग्रापको जीवपुर दिया उसी ने हमकी मेडता दिया है।" तब नंगा भार-संज्ञीत कहने लगा-"चेत करे। तुमकी रावजी ग्रभी मार डालेंगे।" चॉदराज कहता है कि ''रावजो के सईस जयमलजी के चरबादारों की मारेगे, इमें तो तुम मारेगो और तुम्हें इम मारेगे।" ये वातें सुनकर राव मालदेव ने कहा-"'पृथीराज! मेड्ते के प्रवान ये ही हैं या दूसरे १'' पृथीराज —''जा महाराज! ये ही हैं।'' राव माल देव—''मेडते के प्रवानां के ते। पग पतले भाई।" ( अर्थात् बड़े चरव हैं ), तब अखैराज डठा श्रीर अपना दुपट्टा फटकारा ते। उसके तार तार बिखर गये थीर चॉदराज ने घोड़े का तंग खोचा ते। घोड़े के चारें ही पाँव पृथ्वी पर से उठ गये। ये तो सवार होकर चल दिये और पीछे से रावजी ने अपने सर्दारों के पास खूब दुपट्टे पटकवाये. परंत जयमल के रज त के तुःय तार कोई विवेर न सका। अधिराज ने भाकर जयमल को सब इकीकत कही, जयमल बोला सुफको मृत्य से क्या डराते हो, यह बात कभी नहीं होने की।

राव के घोड़े गंगारड़े के तालाब पर पानी पीने की धाये थे उनकी ईसरदास लो प्राया। जयमल ने कहा रे! बड़ा घाड़ा पाड़ा! वह बोला-तुम नहीं जानते हा, राव ता कभी तुमसे टलने का है नहीं। दूसरे ही दिन फीज छाई, दोनों अनियाँ मिली, गोली-गोले चलने लगे. उस वक्त अर्जुन ने रायमलीत की बुलाकर कहा कि तूने जो बील बेले थे वह समय बाज बा गया है। वह नंगा भारमलेल को संमुख हुआ, इतने में अखैराज बढ़कर राव के हाथियों को आगे श्राया श्रीर एक पर हाथ चलाया, उसकी देा पसलियाँ दूट गईं। तब इसने कहा मुक्ते तो पृथीराज से काम है। पृथीराज कहता है-''ग्ररे बावने । देर से क्यों भाषा १'' अखैराज कहता है ''रावजी के हाथियों की सेवा करता था।" फिर प्रयागदास ऐराकी पर सवार होकर धाया और जयमल की सीस नवाया। उसने कहा-आश्री प्रयाग! इसी लिए ता मैं तेरे होषों पर ध्यान न देता था। राव मालदेव के योद्धाक्षों ने प्रयाग के मस्तक में घावों की चैकिड़ी की। उसने उनकी ललकारा. बर्का नैला और बेला "रावजी के माथे में मारूँ" ईश्वरी माया से बर्क़ी हाथ में से फिसल गया। तब उसने राव के गले में कमद डालुने का प्रयत्न किया, एक बार तो कमान गईन के ऊपर से निकल गई, परंतु दूसरी बार ते। घोड़े के चाबुक मारकर गले मं डाल ही दी। इतने में पीछे से कई ग्राइमियों ने ग्राकर प्रयाग पर हाथ मार उसके दुकडे दुकड़े कर डाले। कमंद राव के गले में ही रही और वह अलग हुआ। यह देख मालदेव की सारी सेना भाग निकली । पृथीराज श्रीर नंगा भारमलोत लहते रहे । हिगोला पीपाडा नामक एक राजपूत पृथोराज का चाकर था, जिसको उसने एक तल-वार बख्शी थो। उस वक्त हिगोल ने (अपने स्वामी से ) वह वल-वार मॉगी। पृथोराज ने कहा-"'याद ते। श्रच्छे समय पर दिलाई,

परंत वह एक नी जे का सवार ब्राता है, निश्चय वह सुरताय जयम-लोत है। इतने मे सुरताण ने निकट आकर पृथीराज पर बर्जी चलाया; उसने वह चोद ढाल पर टाल ही ग्रीर सुरताण से कहा "अरे नन्हें तूमत आ! तेरे पिता को भेज जो आकर मुक्त पर घाव करे। '' तत्पश्चान् कमर से तलवार खे। लकर हिंगोला को प्रदान की। उसने कहा "वाह रे पृथोराज मारवाड़ के सामंत !" पृथोराज बोला ''नहीं भाई! मेड्ते का कुँवर ही अच्छा है।'' पृथोराज को किसी योगीश्वर ने वरदान दिया था कि तेरे संमुख लोह नहीं लगेगा, अतएव अखेराज भादावत ने पोछे से प्राकर हाथ मारा। पृथोराज ने कहा "फिर रे भादावन! भली हॉडो चाटो !'' श्रखैराज ने कहा "हॉडी भी बड़े घर की चाटो है, डसमें स्वीच बहुत है।" पृथोराज मारा गया, नंगा भारमन्नेत भी काम श्राया. राव मालदेव की सेना परास्त हो भागी, तब जयमल को बधाई दी गई कि "राव मालदेव भागा है।" वह बोला "रे छाती आगे से दूर हुआ है।" राव मालदेव के साईस पकड़े गये, जूला नाम का मेडते का एक बलाई था, उसके साथ नकारा देकर भेजा। वह बलाई गाँव लॉबियाँ निकट पहुँचा तत्र बोला—भाई नगारा ते। बजा लेवें, यह ते। राव मालदेव के नगारे हैं सो कल छिन जावेगे। यह कहकर नक्कारा बजाया। राव के साथियों ने देखा तो चाँदे ने कहा कि ये तो मेरे भाई हैं तुम काहे की इनसे भिड़ते हो, मैं समभा दूँगा। राव मालदेव ने चाँदा से कहा कि चाँदा ! मुक्तको किसी तरह जोधपुर पहुँचा दे। चाँदा बोला आप इतना भय क्यों खाते हैं, जयनल कोई ईश्वर ते। नहीं है, मैं ध्रापको जुश बतापूर्वक जोबपुर के गड़ में दाखित कर दूँगा, वह राव के साथ हुआ और उसके सब घायती व घोड़े हाथियों समेत चसे जोधपुर पहुँचा दिया। जयमल सुखपूर्वक मेड्ते मे राज करने लगा।

ः जयमल राठौड़ से राव मालदेव ने मेड़ता ले बिया था छोर जयमल महाराणा उदयसिंह के पास श्रा रहा था। सं०१६२४ वि० मे जब शाहंशाह श्रक्तर ने चित्तौड़ पर चढ़ाई कर गढ़ पर घेरा डाला तो महाराणा उदयसिंह कें गढ़ छोड़कर चले जाने पर भी सीसोदिया पत्ता श्रीर राठौड़ जयमल बड़ी बहा-दुरी के साथ एक श्रसे तक बादशाही फीज से लड़ते रहे। जब जयमल श्रकवर की गोली से घायल हुश्रा तो दूसरे दिन जौहर की श्राग जला केसरिया कर सीसोदिये शाही फीज से लड़ मरे श्रीर जयमल भी एक श्रादमी के कंधे पर सवार हो तलवार चलाता हुश्रा युद्ध में मारा गया। मेवाड़ के उमरावों में बदनेार के राठौड़ ठाकुर जयमल के वंश में है।

राव मालदेव की तर्फ से मेडते मे देवीदास जैतावत रहता था। जब अजमेर व नागोर के सूबेदार शर्फ हीन हुसैन मिर्ज़ा की अकबर बादशाह ने मेडता फतह करने की भेजा तो जयमल व देवीदास ने मुसलमानों से खूब युद्ध किया। अन्त मे जयमल तो गढ छोड़कर बाहर निकल गया, परंतु देवीदास की रजपूरी के बल ने इसमें अपनी हतक समसी। उसने सब माल असबाब में आग लगा दी, अपनी श्रीरतों व बच्चों की जीते जला दिया और गढ़ में से बाहर आकर अपने राजपूरी समेत दुरमन के मुकाब हे में बड़ी वीरता से काम आया। बादशाह ने मेडता जगमाल (राजा भारमल कल्रवाहे का छोटा भाई) के बहस दिया।

इक्तीस वर्ष राज करके सं०१६१६ वि० मे राव मालदेव का परले कवास हुआ। उसके वक्त मे मारवाड़ का राज पूरे श्रोज पर रहा। उसके बारह पुत्रों मे से बड़े रामसिंह से तो अप्रसन्ध होकर उसे देश निकाला दिया, वह मेवाड़ के राणा के पास आ रहा। रायमल महाराणा सांगा के साथ बयाने के युद्ध में बाबर बादशाह के मुकाबले मारा गया। चंद्रसेन मालदेव का उत्तराधिकारी हुआ, परत उसकी निकालकर बादशाह अकबर ने उदयसिंह की जोधपुर का राज दिया। आसवर्ण के दंशज जूनिया (अजमेरा) मे हैं। गोपालदास ईडर मे मारा गया। पृथ्वीराज, रबसिह, भैरजी, विक्रमादिस, भीमसिंह आदि भी मालदेव के पुत्र थे।

## ग्योरहवाँ प्रकरण

## पाबू राठाड़ की बात

धांधल महेवे में रहता था, वहाँ का बास छोड़कर पाटण की तालाव पर मान उतरा: तालाव मे म्रप्सराम्रों की नहाती हुई देखा. एक ग्रद्धरा को उसने पकड़ लिया तो उसने कहा कि बड़े राजपूत तूने बुरा किया। घांधल बोला कि तू मेरे घर में रह, अप्सरा ने इस बात को स्वीकारा, परंतु इस शर्त पर कि यदि तू मेरा भेद लेगा तो मैं तत्काल चली जाऊँगी। धांधल ने भी इसकी मंजूर किया, उसकी लेकर वह कीलू में आया, जहाँ कम्मा धोरंधार में राज करता था। वहाँ अप्सरा के पेट से घांघल के एक पुत्र पाबू श्रीर एक पुत्री सोन-बाई उत्पन्न हुई। अप्सरा के रहने का महल जुदा था। वहाँ धांधल नित्य जाया करता था। एक दिन उसके मन में विचार ब्राया कि ब्राज चुपके से जाकर देखूँ कि **ब्र**प्सरा क्या करती है। दिन के पिछलो पहर में उसके स्थान में गया ता क्या देखता है कि वह सिइनी का रूप धारण किये हुए लेटो है थ्रीर पाबू सिह रूप में माता को स्तन पान कर रहा है। धांधला को देखते ही उसने ध्रपना श्रमत्ती रूप बना लिया श्रीर पाबू भी बालक हो गया। कहने लगी ''मैंने तुमसे यही प्रतिज्ञा कराई थी कि जहाँ तुमने मेरा पीछा सँभाला कि मैं चली जाऊँगी, से। प्रव मैं जाती हूँ।" इतना कहते ही वह तो गगनमंडल में उड़ गई श्रीर घांघल देखता ही रहा। पाबू को उसी महल मे रक्खा, एक धाय उसको द्ध पिलाने को लगाई भीर एक दासी भी रखदी। कुछ श्रर्से पीछे धांधल मर

गया। उसका बड़ा बेटा बूड़ा ध्रपने पिता का स्थानाधिप हुआ धौर सब लोग उसी की सेवा करने लगे, पाबू के पास कोई न रहा।

धांधल की एक पुत्री पेमाबाई का विवाह तो जिदराव खीची के साथ हुआ था। श्रीर सानवाई सीराही के स्वामी देवडाराव की ब्याही गई थी। पिता का देहांत होने के समय पाबू पाँच वर्ष का था, परंतु था करामाती । साँड पर सवार होकर शिकार खेलने की जाया करता था। प्राना वाघेला के ठिकाने में एक ही माता के पुत्र सात भाई थोरी (भंगियों के मुद्याफिक एक नीच जाति है) रहते थे। श्राना के देश में दुष्काल पड़ा तब वे थेारी—चॉदिया. देविया, खाबू, पेमला, खलमल, खंगारा धौर वासल—पशुद्रों को मार मारकर खाने लगे। यह समाचार ग्राना के पुत्र को पहुँचे। डसने ब्राकर थे।रियों को डाट डपट बताई, लड़ाई हो गई ब्रीर कुँवर मारा गया। फिर ते। थोरी अपनी गाड़ियाँ जीत अपने बाल-बच्चों को लेकर वहाँ से भागे। ग्राना ने जब सुना कि मेरे पुत्र की मार-कर थोरी भागे जाते हैं, तो उसने पीछा कर उनकी जा लिया, पर-स्पर युद्ध हुआ श्रीर श्रानाने थे।रियों के बाप की मार लिया। वह तो पीछा फिर गया, परंतु डन थोरियों को किसी ने आश्रय न दिया। जहाँ जावे वहाँ यही उत्तर मिले कि ग्राना बाघेले के शत्रुग्रों की रखने की सामर्थ्य हमारे मे नहीं। वे इधर उधर भटकते हुए धोर'-धार मे आये श्रीर कम्मा ने उनको स्थान दिया. परंतु उसके कामदारों ने उसे कहा कि राजा, ये थ्राना के पुत्र को मारकर श्राये हैं. यदि श्राप इनको रक्खेंगे तो श्राना के साथ वैर वँध जावेगा श्रीर अपने में इतनी शक्ति नहीं कि आना की पहुंच सके। तब आना के भय से कम्मा ने भी थोरियों को रुखसत दे दी छीर कहा धांधलों को पास जाग्रो, वे तुमको धाश्रय देंगे। ये ग्रपने गाड़े लोकर बूड़ा के पास आये धौर मुजरा किया और कहा हमे शरण दीजिए। यूडा बोला सभे ते। धावश्यकता नहीं है. मेरे भाई पाबू के पास कोई चाकर नहीं, सो वह तुमको रख लेगा। थे।री पाबूके घर गये। पूछा पावृजी कहाँ हैं; धाय ने उत्तर दिया कि शिकार खेलने गये हैं। थोरी भी वहीं पहुँचे, ध्रागे पाबू ने मृग के मारने के वास्ते तीर सॅभाला था कि थे।रियों ने पूछा ''श्ररे छे। करे ! पाबूजी कहाँ हैं ?'' पाबू ने उत्तर दिया कि वह तो आगे आखेट को गया है। शेरियों ने विचारा कि वन मे बालक प्रकेला है इससे यह साँडनी छीनकर ले जावें ते। आज का भोजन चले। पाब ते। करामाती आदमी था। उसने इनके मन की बात जान ली श्रीर कहा "श्ररे थे।रियो ! यह सॉडनी तुम्हों ले जास्रो। '' वे सॉडनी लेकर डेरे पर स्राये स्रीर मार खाई। हरिशा की मारकर पाव तीसरे पहर घर श्राया। तब शेरी भी उसके मुजरे की पहुँचे थीर उसे देखकर सबने जाना कि यह ती वही बालक है जिसने हमको सॉड्नी दो थो। फिर उन्होंने धाय से पूछा कि "पाबूजी कहाँ हैं !" धाय बोली "बीर ! यह बैठे ते। हैं। तुम नहीं पहचानते !'' उन्होंने मुजरा किया तब पाबू ने चाँदिया की कहा "अरे। हमने अपनी साँड़नी तुमको सौंपी थी वह कहाँ है ?" चाँदिया बोला श्रापने हमको खाने के लिए दी थी सी हम ती उसकी खा गये। पाबू ने कहा-ग्रं ! सॉडनी को कैसे खा सकते हो, खाने के लिए तो सीधा दिलवा देगे. तुमने सॉड्नी नहीं खाई है। थोरियों ने कहा महाराज ! हम ता उसे खा गये, श्रव कहाँ से लावें। पाबू ने श्रपने श्रादमी को कहा कि इनके डेरे पर जाकर खबर ते। कर। थोरी भी साथ हो लिये श्रीर ढेरे पर जाकर क्या देखते हैं कि जहाँ पर सॉड़नी की हिडड़्याँ पड़ी हुई थों वहाँ वह बैठी हुई जुगाली कर रही है। थे।रियों ने अपनी खियों से पूछा कि यह सॉड्नी यहाँ

कहाँ से आई। उन्होंने भी यही कहा कि पहले तो यहाँ नहीं थी, हमारी नज़र भी अभी पही है। तब तो थे।रियों ने विचारा कि यह राजपूत बड़ा करामाती है, यही अपने को रख सकेगा। सॉढ़नी को लिये हुए वे पायू के पास आये। उसने कहा—रे ! तुम तो कहते थे कि सॉढ़नी का हम खा गये। उन्होंने (हाथ जोडकर) कहा—आपकी करामात का परचा हमने पाया और वे पायू के चाकर हो गये।

बूड़ा की बेटो का विवाह गोगा (चहुवाग) के साथ हुआ था। उसकी दत्त में किसी ने गै।वें दों. किसी ने श्रीर कुछ दिया। उस वक्त पाबू ने कहा "बाई! मैं तुभ्ते दोदा (उपनाम बूढ़ा रावण) सूमरा की साँढें किसी प्रकार ला दूँगा"। गोगा अपनी वधू की लेकर गया और पाबू ने हरिया थोरी से कहा-"अरे हरिया। दोदे की सॉढियों का पता लगाकर ला कि बाई को ला देवें, नहीं तो बाई के सुसरालवाले हेंसी खड़ावेंगे कि काका कब साँढियाँ लाकर देगा। हरिया तो पता लगाने को गया और चाँदिया नित्य प्रति पाबू से कहा करता कि स्राना बाघेले से मैं बैर चाइता हूँ सो आप दिलावें। पाबू ने कहा कि "दिला-ऊँगा।" पाबू की बहन सोनबाई के ( जी देवड़ेराव के साथ ब्याही गई थी ) एक धीर सीत बाघेली भी थी । बाघेली के पिता ने अपनी पुत्री के लिए बहुत से झाभूषण भेजे थे इसलिए सीत की बतला बतला-कर वह ध्रपने गहनें की बड़ाई मारने लगी, यहाँ तक कि दोनें। सौते अगपस में बोल पड़ों। बाघेली ने सोना की ताना दिया कि ''तेरा भाई थोरियों के साथ खाता है।'' इस पर सोना को कोघ श्राया। तब राव बोला कि ''राठौड़, रीस क्यों करती हो? बात ते। सच है, पावू थोरियों के साथ रहता ही है।" सेाना बोल उठी कि ''ग्रापने कहा सो ठीक; परंतु जैसे मेरे भाई के थेारी हैं वैसे रावजी के ते। उमराव भी नहीं।'' यह सुनते ही राव क्रोध-

बश हो डठा, हाथ में चाबुक था, दो-चार हाथ सीना की पीठ पर जमा ही दिये। सोना ने पत्र लिखकर अपने भाई के पास भेजा कि बाघेली के कहे रावजी ने मुक्त पर चाबुक चलाये हैं। पढ़ते ही पाचू ने चॉदिया को बुलाकर कहा कि तैयार हो जा! ध्रपने सिरोही चलेगे. बाई का पत्र ग्राया है। पाबू ग्रीर पाँच सात थोरी चढ़ निकले। पाबू की सवारी में कालवी घोड़ी थी, जिसकी उत्पत्ति ऐसे हुई कि-काछेले चारण समुद्र-तट पर माल मारने को गये थे. उनके पास एक घोडी थी। किनारे पर उतरे हुए थे कि रात्रि को एक दरियाई घोडे ने धाकर उस घोड़ो को सूभर किया. जिससे कालवी बछेरी पैदा हुई। उस बछेरी की जिदराव (खीचो) ने चारगों से माँगा परंतु उन्होंने दिया नहीं: बूड़ा ने भी उसकी लेना चाहा, पर न मिली। पाबू ने वही बछेरी चारगों से मॉगी धीर उन्होंने भो यह कहकर भेट की कि ''जब कभी काम पढ़ तो तम हमारी सहायता करना।'' पायू ने उत्तर दिया कि "तुम्हारे काम के वास्ते नंगे पैर जाने की तैयार हूँ।" यह देख जिदराव ध्रीर बूड़ा चारगों के साथ कीना रखने लगे। पाबृ इस बछेरी पर सवार हो बड़े भाई के पास आया. भावज की मुजरा कहलाया, दासी ने भीतर जाकर डोडगहली (बूड़ा की स्त्री) की कहा कि "पाबूजी जुहार कहलाते हैं।" इसने पाबू की भीतर बुलाया भीर कहने लगी—''तुमको चारण के पास से यह घोडो न लेनी चाहिए थी क्योंकि इसे तुम्हारे भाई ने मॉगी थी ।'' पानू बोला-"भाईजी को घोड़ी चाहिए तो यह हाजिर है। <sup>५</sup> भौजाई कहने लगी-- ''ग्रब काहे की ले ? परंतु तुम घोड़ी का क्या करीगे ? तुम ते। खेती करो श्रीर बैठे खाझो ! घोड़ी चढ़कर क्या धाड़े मारागे !'' पाबू ने कहा-"भावज! तुम ताने क्या मारती हो १ मैं भी राजपूत

हूँ, चढ़ने की घोड़ा चाहिए ही थ्रीर घोड़े की कहो तो डोडबागो ही की घोडियाँ लावेगे।" डोडगहली कहती है—"पावू! ऐसा ता मेरा भाई भो नहीं कि तू उसके यहाँ से धाड़ा कर लावे ! या ता ऐसा होवे कि मार्ग ही में काम तमाम कर है या यह समभ्कतर कि बहतोई का भाई है. मारे नहीं और उल्टो मुश्कें चढ़ा लेवे।" पाबू बोला—''भाभी ! मैं राठौड़ हूँ, कभी किसी डोड ने राठौड को मारा भी है ?" इस प्रकार भै।जाई से बातकर पानू अपने डेरे पर श्राया धीर चाँदिया की कहा कि देवड़ों के यहाँ तो पीछे चलेगे: पहले डोडो के डोडवाणे चलकर वहाँ घाडा मारेगे। प्रभात ही चढ चले, डीडवाणों के पास पहुँचे, पाबू एक जगह बैठ गया. थोरियो ने वहाँ की साँढियों की टोह लगाकर उन्हें चलाई। रेबारी डोडों के पास जाकर पुकारा—सॉटें लिये जाते हैं. बाहर करे। ! डोडों ने उससे पूछा कि घेरनेवाले कितनेक सवार हैं ? उसने कहा "केवल सात प्यादे जा भा थारी चार हैं।'' ये बाहर चढ़े, थारी ता साँढो को लेकर आगे निकल गये थे और ये वहाँ आये जहाँ पाबू बैठा हुआ था। बराबर भ्राने देकर पाबू ने तीर छोड़ना शुरू किया. जिनसे डोडों के दस आदमी मारे गये. पीछे चाँदा वा दूसरे थे।रियों को बुखाया, वे डोडों को घोड़ों पर चढ़ बैठे। इतने मे डोडो का सर्दोर भी श्रापहूँचा। थे।रियों ने उसको पकड़ लिया. उसके साथ के दूसरे लोग भाग गये। पाबू ने सॉढ़ियों को तो छोड़ दिया श्रीर सर्दार को साथ क्षेकर रातें। रात चत्रकर कोल्हू में द्याया। डोड सर्दार को कोटड़ी में कैंद रक्खा थ्रीर पाबू सी गया। प्रभात होने पर पाबू डठा धौर अपनी धाय को कहा कि तू जाकर भै।जाई को यहाँ खे था: कहना कि पाबू ने नया महल बनवाया है सो धापको देखने को लिए बुलाया है। धाय तो बुलाने की गई छीर पाबू ने थे।रियों

से कहा कि डोड सर्दार की पगड़ो डतारकर डससे उसकी मुश्कें कस लो छीर चुटकियाँ भर भरकर कलाते हुए उसे भरोखे के नीचे लाकर खड़ा कर दो। चाँद्रिया इसको लिये नीचे आया। इतने में तो डोडगहलो भी रथ में बैठकर आ पहुँची। पाबू ने मुजरा करके कहा—''भाभी, भरोखे के नीचे क्या तमाशा है, दुक देखो ते।'' वह देखने लगी, तब चाँदिये ने डोड के चुटकियाँ लेना शुरू किया और वह रोने लगा। डोडगहली देखती क्या है कि भरोखे के नीचे भाई बँधा खड़ा है छीर रे। रहा है। पुकार उठी कि ''पाबू यह क्या खेल है? मैंने ते। तुमकी हँसी हँसी में बात कही थी।'' पाबू बोला, भाभी मैं भी इसको हंसी ही में ले आया हूं, परंतु रजपूतों को फिर ऐसे बोल नहों बोलना चाहिए, ताने ते। कपूतों को दिये जाते हैं। भावज ने कहा—अच्छा किया, अब तो इसे छोड़ो! पाबू ने इसके कहने पर डोड को छुड़वा दिया और वह अपने भाई को लिये घर आई, चार दिन अपने यहाँ रखकर उसे घर को बिहा किया।

हरिया थारी, जो दोदा सूमरा की सॉिंद्यों का हरा करने की गया था, पीछा धाया धीर पाबू से कहा कि वे सॉिंद्यों ते। धापके हाथ धाने की नहीं हैं क्यों कि दोदा जबर्दस्त धीर उसका राज्य भी बड़ा है। बीच में पंचनद बहता है धीर दोदा रावण प्रसिद्ध है। धपने वहाँ नहीं पहुँच सकेंगे। पाबू ने कहा कि चलो धभी तो सिरोही चले, वहाँ से लीटते हुए समभ लेगे। धाठ सवार धीर नवाँ हरिया पैदल सिरोही पर चढ़े। बीच मे धाना बायेले का इलाका पड़ता था। उसका प्रताप बढ़ा हुआ था; परंतु ये भी सब करामाती थे। चाँदिया बेला—राजा! धाना यहाँ रहता है धीर उसपर मेरा बैर है सो दिलवा दोजिए। तब वे सब आना के बाग में जा उतरे। माली जाकर पुकारा कि कई सवार बाग मे धान उतरे हैं धीर सारा बाग

बजाब दिया है। सुनते ही आना चढा, पानू से लड़ाई हुई और वह (आना) साथियों समेत मारा गया। आना के पुत्र की पाजू ने कहा कि तुमको भी माहँगा, तब उसने भूयभीत हो अपनी माता का सारा गहना लाकर पावू को भेंट किया थ्रीर प्राथ बचाये। उसकी टोका देकर राता-रात पावू सिरोही जा पहूँचा और राव की कहलाया कि तुम यह मत जानना कि पाब मुक्ससे मिलने की आया है। नहीं. तुमने मेरी बहन पर चाबुक चलाये हैं, जिसका बदला लोने आया हैं। तब तो राव भी श्रपना साथ जोड़ मुकाबले पर श्राया. लड़ाई हुई। पाबू ने चाँदिया की कह दिया कि राव की मारना मत, कैंद कर लेता! देवडों के बहुत से आदमी मारे गये और राव कैंद ह्या। यह सुनकर सोनाबाई रथ में बैठकर भाई के पास आई बीर कहा-"'भाई, राव की छोड़कर तू मुक्ते अमर कॉचली दे !' बहुन के कहने पर पावृने देवडा राव की छोड़ दिया श्रीर श्राना बाघेलों की खो का गष्टना भी बहन की दिया। अब फिर साले बहुने हैं की प्रीति जुड़ो श्रीर पाबू की खिये राव अपने गढ़ में श्राया। भ्रपनी बहन की साथ लिये पाबू बाघेली के पास उसके पिता की मृत्य के समाचार पहुँचाने की गया। सोना ने सीत की जाकर कहा-- ''बाई! तुन्हारे बाप को मेरे भाई ने मारा है, सी डठो, लोकाचार करे। !" बाघेली ने पदत्रा लिया (रीने बैठी)।

पावू जीमकर सवार हुआ, चॉदिये से कहा—चलो, अब डोडे की सॉढ़ियाँ लाकर भतीजी को देवें, वहाँ सगे हुँसते और ताने देते होंगे। हिरया को आगे कर लिया। मार्ग में मिर्जालान का राज आता था, वहाँ पहुँचे। मिर्ज़ी के बाग में कोई नहीं उतर सकता था। यदि कोई जाकर ठहर जाता ती मारा जाता था। इसका भी राज्य बड़ा था। पावू ने बाग ही मे जाकर डेरा दिया और सारी बाटिका

को उजाडा। मालो ने जाकर खान के पास पुकार मचाई कि कोई राजपूत बाग मे आ उतरा है, उसने सारा बाग तोड़ मरे। इकर विध्वंस कर दिया है। खान ने पूछा ''वह कैसा राजपृत है।'' मालो बेाला--महाराज हिंदू है थ्रीर बाई श्रेर को पाग बॉधे है। खान ने कहा - उसने अाना वाघेला की मारा है, अपने उसे नहीं पहुँच सकते। रसल्खाइ का नाम ले घोडा, कपडा, मेवा लेकर चला श्रीर पाव से श्रान मिला। पाव ने प्रसन्न होकर श्रीर तो सब भेंट फोर दी कोबल एक घोड़ा हिरिया के चढ़ने के बास्ते रख लिया। वहाँ से चले. पंचनद पर आये। चाँदिये से कहा कि देख! पानी कितनः गहरा है ? चाँदिया ने उतरकर जाँचा थ्रीर बोला कि बाँसों गहरा है, उतर नहीं सकेंगे, यहाँ ठहर जाइए। सॉढ़ियाँ इस पार ऋावेंगी तब घेर लेगे। पाबू ने ऋपनी माया दिखलाई, थोरी ब्रॉख खेलि तो क्या देखते हैं कि नदो के दूसरे तट पर खड़े हैं। चाॅदिये ने परचा पाया। इरिया बोला. श्रह साँडियों के टेलि की घेर ली। थोरियों ने रैबारी की तो पकडकर बांध लिया और सांहें लेकर पानू के पास आये। पानू ने रैबारी को छड़ाकर एक बॉडे केंट पर चढाया थ्रीर उससे कहा कित जाकर कह से कि साढ़ों को टेलि की लिये जाते हैं सी बाहर चढ़े। रैवारी जाकर पुकारा "मिहरवान सलामत! सॉहियॉ लिये जाते हैं।" दोदा बोला—ग्ररे काल के खाये! ग्राज ऐसा कीन है जो मेरे सॉढों को ले जावे ?" रैवारी ने अर्ज की महाराज ! राठौड़ ने ली है और कहलाया है कि यदि हिम्मत हो तो जल्दो भ्राना। देवा साथ जोड़कर चढ़ा, पाबू तो सॉढ़ों की हॉककर भाट से नदी के उस पार खे गया। दोदा भी नद को लॉवकर पहुँचा, मिर्जी खान के गाँव में प्राथा और उसे कहा कि राठौड़ों ने इमारी साँहें लो हैं, तू भी

हमारे साथ बाहर में चल। मिर्जा दोदा का चाकर था, साथ हो लिया, परंतु कहा कि आगे जाना अच्छा नहीं है। साँढ़ो की पाबू राठौड ले गया है। घोड़ों की मारते हुए भी अपने उसे न पहुँच सकोंगे। पीछे फिरना ही अच्छा है; क्योंकि जिस पावृ ने धाना बाघेला को मारा वह तुमसे नहीं मारा जावेगा। पीछे अपना सब दलवल जोडकर उसपर चढना। दोदा पीछे फिरा श्रीर अपने नगर में धाया. पाब उसकी साँढों को लिये सोढो के उमरकोट के निकट से निकला. खोढा राषा की बेटी भरोखे मे बैठी हुई थी। उसने पाब की देखा तब उसने अपनी माता को कहलाया कि पावू राठौड़ जाता है। मेरा विवाह उसके साथ कर दो ते। भ्रच्छा है। सोढी की माता ने अपने पति से कहा और रागा ने अपने आदमी भेजकर पाय को कहलाया कि आप हमारे यहाँ विवाह करके जाग्रे।। पाबू बोला भ्रभी ते। साँढ़ों को लिये जाता हूँ, पीछे श्राकर विवाह करूँगा। सोढा ने नारियल भेजा, उसके आदमी पाप के तिलक कर नारियल इसे दे सगाई कर आये। दरेरे आकर पाव गोगादेव से मिला। गोगा हँसी में कह रहा था कि केल्य का मामा दोदा की साँहें लेकर कब श्रावेगा, इतने में ते। हरिया ने पहुँचकर कहा ''बाई को मालूम कराश्रो कि पाबूजी ने दोदा की सॉढ़ियों का टोला तुमको ला देने का संकल्प किया या सी ली आये हैं उन्हें सँभाख हो। ।" गोगा ने सब साँढों की सँभाखकर ले ली, परंतु उसके मन मे यह संदेह रहा कि दोदा जैसे जबर्दस्त की सॉट्रों को पाचू कैसे ला सकता है, दूसरी जगह से ले आया होवेगा। गेरमा ने पानू को गोठ दी थैर भलो भाँति सत्कार किया। दूसरे दिन बोला कि ''पावूजी ! मेरा किसी के साथ बैर है। यदि तुम थोड़े दिन यहाँ रहा ता मैं अपना बैर खे सकूँगा। पाबू ने कहा-बहुत

ठीक रह जाऊँगा। गोगा ने कहा कि प्रभात में शक्कन लेगे, जो शक्तन भले हुए ता लडाई करेंगे। पायू बाला-जी! शक्रन कैसे धाप जब चढेंगे तभी फतह कर आवेंगे। गोगा कहता है---''श्रपनी धरती में शकुनों पर विश्वास है श्रीर लोग उन्हें मानते हैं।" प्रभात होते जब दोनों घोडियों पर चढकर शक्रन खेने को चले परंतु कुछ भी शकुन न हुए तब वे एक वृच्च के तले जाजम विद्याकर सी गये. दामने (पग-बंधन) लगाकर घीडियाँ चरने की छोड ही। थोडी देर पीछे जागे। गोगा ने कहा मैं घोड़े ले धाता हुँ, अब घर की चलैं। पाबू बोला ''आप बैठिए, मैं ले आता हूँ।'' गोगा ने फिर कहा कि ग्राप बड़े हैं, यदि श्रवस्था में छोटे हुए ते। क्या. स्राप बैठिए। पानू ने कहा कि यह तो सत्य है, परंतु स्राप वृद्ध हैं श्रीर मैं जवान हूँ। पाबू घेाड़े खेने की गया ते। क्या देखता है कि हो बाघ खड़े हुए हैं श्रीर घोड़े चर रहे हैं। उसने मन मे विचारा कि यह गोगा ने मुक्ते करामात दिखलाई है। इसने पोछे लौटकर गोगा से कहा कि घोड़े नजर नहीं श्राये, कहीं दूर चले गये हैं, मुक्तको तो मिले नहीं। फिर गीगा हाथ में बर्छी पकड़े हूँ ढूने की गया. क्या देखता है कि जल का एक बड़ा है। ज भरा हुआ है, जिसमें एक नौका में बैठे हुए दोनों घोड़े जल मे तैर रहे हैं। वह है।ज बहत गहरा है। गोगा समभ गया कि यह पाबू की करामात है। पीछे फिरा, पाबू ने पूछा कि घोड़े मिले ? गोगा बोला कि मेरे मन में जो संदेह या सो दूर हुआ, अब मैंने तुमको पहचान लिया। फिर देानें। मिलकर चले, घोड़े वहीं खुले हुए चर रहे थे; ये सवार होकर घर श्राये। गोठें जिमाकर पानू को निदा किया श्रीर वह कोल्ह ग्राया।

पाब् की ध्रवस्था १२ वर्ष की हुई थी, सोढों ने पत्र भेजा कि जान बनाकर ब्याह करने की शीब ध्राग्री। यहाँ भी जान की तैयारी हुई। जिदराव खीची, गोगादेव धीर बड़े भाई बूड़ा को बुलाया। सिरोही के राव की भी निमंत्रण भेजा, परंतु वह आया नहीं। डसी धर्में में चाँदिया थारी को बेटी का भी विवाह था, सी वह ती वही रहा थ्रीर दसरे सब साथ मे गये। मार्ग मे बहुत बुरे शकुन हए। शक्कन-पाठकों ने कहा कि पोछे फिर जाओ, विवाह दूसरे ( विवाह का दिवस ) पर रक्खा जावे। पाव बोला — मैं तो कदापि पीछे न फिल्ला: क्योंकि ऐसा करने में लोग हँसेंगे कि पाबू तेल चढ़ा हुआ रह गया। इतना कह वह ती आगे बढ़ा और दूसरे सब वहीं से लौट गये। दे घड़ी रात गये पाबू धाट (नगर) में जा पहुँचा। सोढो ने भलो भाँति विवाह कर दिया। फेरे फिरकर पाबू पीछा जाने खगा तब सोढो ने कहा "श्रापने हमारे मे क्या कसूर पाया कि इतने शीघ़ ही चलने का विचार करते हो ? जीमी नहीं, पाहुन-चारी हुई नहीं, दो चार दिन रहिए, फिर दहेज देकर बिदा करेंगे।" पाव ने कहा कि आते हुए हमकी शकुन अच्छे न हुए थे से। एक बार ते। भ्राज रात ही को घर चले जावेंगे, फिर जब पीछे आवें तब सारी रीति भाँति करना। स्रोढों ने कहा ''जो श्रापकी इच्छा।" पाबू सवार हुआ तो सोढी कहने लगी कि मैं भी साथ ही चलूँगी सी रथ चढ़कर वह भी साथ हो ली। ये रातीं रात कोल्ह में आये. हर्ष बधाई बँटी और महल मे जाकर सीये।

जिद्दाव खीचो ने पीछे लौटते ममय मार्ग में काछेले चारण के पशु घेर लिये। ग्वाले ने आकर पुकार मचाई कि जिदराव खीची सब गैतिंग को लिये जाता है। सुनते ही चारणी जाकर बूड़े के पास कूकी कि ''बूडा वाहर चढ़! मेरी गैतिं खीचो लिये जाता है।" बूडा बोला ''बाई! मेरी आँखें दुखती हैं, सुक्तसे तो आज चढ़ा नहीं जाता।" तब चारणी कूकती हुई पाबू के महल आई। चॉदिये को कहा

''चॉदा! मेरी सब गावें खीची लिये जाता है, तू छोड़ा है।'' चॉिदया बोला-"क्की मत! पाबूजी पधारे हैं।" पाबू ने भरोखे मे से बसको देखा, पूछा कि क्या है ! चॉदिया ने बतर दिया—काछेली च।रगो के पशु खोची लिये जाता है, बूड़ा वाहर नहीं चढ़ा। पायू ते। घोड़ी लेते वक्त वचनबद्ध हो चुका था; कहा, घोड़े पर सामान कर। सवार हुआ, साता भाई थे।री ध्रीर २७ (थे।री) जनैतियों को साथ लेकर खीची की जा लिया: लड़ाई हुई, खीची के बहुत से आदमी मारे गये थ्रीर पाचू सब गै। शे को छुड़ा लाया। गाँव कोज में म्राकर कुँजवा नामी कुएँ पर ठहरा श्रीर वहाँ पशुश्रों की जल पिलाने का अम किया गया, परंतु जलान निकाल सके। चारणी ने कद्दा ''बड़े राठै।ड, जैसे तूने इनको छुड़ाया है वैसे ही पानी भी पिला दे । अत्र तो पाबू स्वयं चरस खोंचने की जा लगा, जल निकालकर वित्त को पिलाया। पीछे से चारगी की छोटो बहन बूढ़े के पास जाकर प्रकारी "बूडा! अब तू कब तक जीता रहेगा? पाबू ते। मारा गया।'' इतना सुनते ही बृडा क्रोध के मारे जल उठा. तत्काल सवार होकर खोचो को जा लिया थ्रीर कहा-"ग्ररे पाबू को मारकर कहाँ चला जाता है! ठहर जा!" खीची सहम गया और कहने लगा कि पावू तो धन (पशु) लेकर पीछे फिर गया है, आप क्यों लड़ते हैं ? बूडा ने उसकी एक बात न सुनी, लड़ाई हुई, बूड़ा काम ग्राया । तब खोची ने ध्रपने साथियों से कहा कि हमने पाबू को मारा नहीं, यदि वह पीछे फिरा तो अपने की छोड़ेगा नहीं, इसलिए चलकर उसे मारना चाहिए। वह पीछे फिरा और कम्मा धेारंधार के पास कुंडल गया. डससे कहा कि ये राठौड़ तेरी धरती दवा लेंगे, अत: आज तू हमसे मिल जावे तो श्रपने चलकर पाबू को मार लें। कम्मा ने भी खोचो का

साथ दिया। देानी चढ़कर पाबू पर धाये। पाबू ने गैावों को जल पिला-कर छोड़ा ही था कि उसकी खेह (धूल) उड़ती हुई दिखलाई दी। उसने चॉदिया से पूछा कि यह धूल कैसी है ? वह बोला—महा-राज! खोची ग्राया। पहले जब लड़ाई हुई थी तो चॉदिया खीची पर खड़ा का प्रहार करने ही को था कि पाबू ने उसकी तलवार पकड़ ली ग्रीर कहा—मारना मत! बाई राँड हो जावेगी। तब चॉदिया ने कहा था कि ग्रापने ग्रच्छा नहीं किया। ग्रव तो पाबू ने खेत भाड़कर भगड़ा किया, खूब खड़ा बजाया ग्रीर सातों भाई थोरी ग्रहेड़ी ग्रीर २७ जाति के भ्रहेड़ियों समेत पाबू काम ध्याया, सोडी सती हुई ग्रीर खीची ग्रीर पेमा ग्रपने ग्रपने ठिकाने की गये।\*

इस ख्यात से तो यही पाया जाता है कि पाबू श्रीर उसकी बहन सोनाबाई घाँघळ की विवाहिता स्त्री के संतान नहीं थे। खीॐ के साथ युद्ध में मारे जाने के भाव का, चारण बाँकीदास का कहा हुआ, पाबू का गीत
 …

<sup>&#</sup>x27;' प्रथम नेह मानौ महा क्रोध भीनौ पञ्जै लाभचमरी समरक्षोक लागै।

<sup>&</sup>quot; राय कवरी बरी जेगा बागै रसिक, बरीये कंबारी तेगा वागै।

<sup>&</sup>quot; हुवे मगळ घमळ दमंगल बीरहक रंग तू ठैाक मंघ जंग तुठो।

<sup>&</sup>quot; सवण बूठो कुसुमबोह जिण माड़िसर बिसमउण माड़ सिर खोहबूठी।

<sup>&</sup>quot; करण श्रखियान चढ़िया भर्तां कालमी निवाहण वयण भुज वांधिया नेत ।

<sup>&#</sup>x27;' पंचाग सदन बरमाल संपूजिये। खळां किरमाळ संपूजिये। खेत ।

<sup>&</sup>quot; सूर वाहर चढ़े चार कां सुरहरी, इतै जस जितै गिरनार श्राबू।

<sup>&</sup>quot; विहंड दल खीचियां तथां दलविभाड़े, पौढियो सेल रखभीम पाबू।" भावार्थ—पहले तो आनंद के साथ राय कंवरी की बरी श्रीर उसी पेश्याक से जंग किया। जिस मस्तक पर मौड़ बॅधा था उसी पर खड़ प्रहार हुए। पँवारों ने वरमाल से पूजा की श्रीर खलों ने खेत में तलवारों से पूजा। अपने वचन का प्रतिपालन कर चारणों की गौवें छुड़ाई श्रीर खीचियों के दला की मंजन कर पाबूजी रखखेत में सोया।

डोडगहली बूढ़े के साथ सती होने लगी थो, परन्तु उस वक्त उसको सात मास का गर्भ था। लोगों ने मना किया तब उसने छुरी से ध्रमना पेट चोरकर बालक को निकाल एक धाय के हवाले किया और ध्राप पति के संग जल मरी। वह बालक पेट फाड़कर निकाला गया था इसलिये उसका नाम फरडा प्रसिद्ध हुआ। उसने जिंदराय को मारकर अपने बाप और काका का बैर लिया और कई दिनो तक राज करके गुरु गोरखनाथ का चेला बनकर सिद्ध हो गया। वह अब तक जीवित है।

## बारहवाँ प्रकर्ण संगमराव राठौड़

संगमराव गुजरात के स्वामी बीसलदेव बाघेले का प्रधान था। (बीसलुदेव बाघेला सं० १३०० वि० से सं० १३१८-१६ तक गुज-रात का स्वामी रहा था।) उसने कुछ द्रव्य हजम किया तो गोरा बादल कटक जोड़कर उस पर चढ़ ग्राये, बड़ी लड़ाई हुई, संगमराव मेहवे ग्रीर जालोर के बीच ग्रपने देश में जा रहा। सार्वत नाम का संढायच चारण ठट्टे के बादशाह के दर्याई घोड़े का चरवादार था. वह उस घोडे की ले भागा। तीन दिन तक बराबर चलता रहा. जब थक गया तो संगमराव के गाँव रेतलाँ मे स्राकर रात को ठहरा। घोड़े को घोड़ियों की बू आई, खुलकर एक घोड़ी से जा लगा। सावंत की धाँख खुली तो देखता है कि घोड़ा घोड़ी पर सवार हो गया है। वह उसको पकडकर पीछा लाया थ्रीर पुकार कर कहा कि—''ठहें के बादशाह का दर्थाई घोड़ा घोडी से लगा है, यदि कोई यहाँ होवे तो सुन लेना !" फिर उसने उस घोड़े को ले जाकर चित्तोड़ के रागा के नजर किया। रागा ने प्रसन्न होकर बसको एक गाँव शासगा में दिया। (रेतलाँ में) इस घोड़ी के पेट से एक बछरी पैदा हुई थी। संगमराव का विवाह कुंडल में हुआ था। उसकी ठक्कराणी का नाम ग्राचानण ग्रीर साले का नाम विसनदास (विष्णुदास) था। एक बार विष्णुदास ने संगमराक के पास ब्राकर वह बछेरी माँगी। कहा—मेरे भाटियों के साथ वैर है, सो इस घोड़ो पर चढ़कर अपना वैर लेने के पश्चात् पीछे ला दूँगा। संगमराव ने टालाटूली की, परंतु ग्रंत में विसनदास बछेरी ले गया। उसने उस घोड़ी को घोड़ा बताया, सूबर हुई, एक वर्ष पीले बलेरा दिया। विस्नतदास ने फिर इसकी हरे जी चराकर तैयार की थ्रीर पीछे संगसराव के पास भेज दी। संगम अमल पानी चढाकर घोडी पर सवार हुआ और उसे खरी फैंकी तब जाना कि घोडो वैसी नहीं, इसने ठाग दिया है। विसनदास पर क्रोध किया, उससे बछेरा मँगवाया। उसने पीछे कहलाया कि तुम बह-नोई हो इसिलये घोडी ले गये. परंतु बछेरा मैं नहीं दूँगा। संगम ने एक न माना थीर लडाई करने की तैयार हथा. तब उसकी खी ने कहा कि द्याप क्यों लडाई करते हैं. मैं जाकर बछेरा ला दूँगी। वह पोहर घाई, भाई के पास बछेरा माँगा घीर बोली "भाई! मैं यह समभागों कि यह बछेरा तने मुमको दहेज ही दिया था।" विसनदास ने न माना. तब ग्राचानग्र ने भाई पर धरणा दिया। दे। एक दिन भुखी रही, परंतु भाई ने न माना। वह वहाँ से चल दी. धार्ग एक गाँव मे पहॅचकर रस्नोई बनवाई भोजन किया, फिर अपने साथ के लोगों से पूछा कि अब क्या कहाँ ? मेरा पति ते। साले से घोड़ा लिये बिना मानेगा नहीं; मैंने उसकी लडाई करने से रोका धौर घोड़ा लेने के वास्ते पीहर चाई ते। भाई ने भी नहीं समका। लोगों ने कहा कि जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। वह प्रच्छे भ्रच्छे ठिकानों मे गई, परंतु किसी ने उसकी नहीं रक्खा। भेलू मे रामचंद ईदा राजपूत रहता था। वह उसके यहाँ गई ( श्रीर बसे प्रपनी कथा सुनाई )। वह बोला, तू ख़ुशी से यहाँ रह। तू मेरे सिर के साथ है। तब श्राचानग ने यह दोहा कहा-''देसी बोरद ब्र कड़ा काही खलांसि रेह। कुंडल रे आचाना के मेल रेई देह।।" ( यदि कोई ग्रापत्ति ग्राई तो ग्राचानग का शरीर भी भेल मे पड़ेगा।)

जब से ग्राचानग्र रामचंद्र के घर में ग्राकर बैठी तब से ईंदे सब सजे-सजाये तैयार रहते थे। छ: महीने बीते कि संगमराव के गाँव का एक जोगी ईदा के गाँव आया श्रीर रामचंद्र के यहाँ भिचा माँगने को गया। आचानण ने उसको पहचाना श्रीर दासी को भेजकर भीतर बुलाया। उसे देखते ही जागी बाला—''माता म्राचा-नगा. तू यहाँ कहाँ से आई ११ उसने कहा "आयसजी। मेरे लिए क्या प्रसिद्धि है १'' बाबा बोला—प्रसिद्धि यही है कि घोड़ा लेने के वास्ते पीइर गई है, सो लेकर ग्रावेगी। उसने जेागी के एक रुपया श्रीर एक वस्त्र दिया श्रीर सत्कारपूर्वक रात रखकर बिदा किया धौर यह भी कहा कि ठाक़र की मेरी श्रोर से यह समाचार सुना देना कि "तुमने मेरा कुछ भी मान न रक्खा, साले की मारने के वास्ते तैयार हो गये, तब मैं पीहर धाई। पीइरवालों ने भी मेरी बात न मानी, लाचार मैं रामचंद ईदा के परुले लगी हैं. सो अब ठाकुर मेरा नाम न लेवें।'' जीगी ने यह सब वृत्तांत संगमराव की जा सुनाया श्रीर पूछा "बाबा। श्राचानण कहाँ है १" संगम ने कहा-''बछेरा खेने के वास्ते गई है।'' जागी बाला—''बछेरा ता दिया नहां श्रीर वह ता रिसाकर रामचंद्र ईदा के घर मे जा बैठी है।" यह सुनते ही संगम ने नकारा बजवाया ध्रीर क्रंडल पर चढ धाया भाइयों ने समम्माया कि पहले तो की का बैर लेना चाहिए, तब वह मेलू आया । जीगी की विदा करने के पीछे धाचानण एक थाली मे मूँग के दाने धरकर उसे बाजोट पर रख दिया करती थी। एक दिन रात को वक्त थाली में को मूँग उछलने लगे। रामचंद्र उस समय सीया हुआ था। आचानग ने उसके पाँव पर हाथ धरकर उसे जगाया श्रीर कहा-''ठाकुरां उठेा! कटक श्राया।'' उसने पूछा--"कहाँ है ? मेरे बंधवर्ग कई दिन से शक्त सँभाले तैयार बैठे रहते

हैं।" धाचानण बेाली—उन सूँगों की थ्रोर हेले। ! रामचंद्र ने भी जब मूँगों को उछलते देखा ते। पूछा कि यह क्या बात है। उसने कहा बीर घोड़ो की टापों के पड़ने से मूँग उछलते हैं, वह तुम्हारी सीमा मे थ्रा पहुँचा है। रामचंद्र ने कोठडी में थ्राकर टेाल दिवाया, लोग इकहें हुए। ईदा थ्रीर संगम में युद्ध ठना थ्रीर रामचंद्र २७ राजपूतों सहित खेत पड़ा। श्राचानण ने श्राकर संगमराव से सुजरा किया थ्रीर कहा ''राज! घाय तुम्हारा थ्रीर शरीर ईदा का है।'' फिर उसने थ्रपना दाहिना हाथ काटकर संगम को दे दिया थ्रीर थ्राप ईदा के साथ जल मरी।

फिर संगमराव कुंडल पर चढ़कर गया श्रीर विसनदास की कह-लाया कि हमारा बछेरा दें। इसने अपनी दूसरी छोटी बहन का विवाह संगमराव के साथ करके बछेरा इसे टीके में दें दिया। कुछ समय पीछे वह बीसलदेव की चाकरी में गया तो बोसल बेला कि धिक्कार है तुभको कि संगम ने तेरे साथ ऐसा बर्ताव किया। विसनदास ने कहा—क्या करें इससे पहुँच नहीं सकते। बीसल ने कहा कि मैं अपनी सेना देता हूँ। विसनदास फीज लेकर चला। संगम इस वक्त अपनी ससुराल ही में था, विसन अपने गढ़ के द्वार खुलवाकर एकाएक भीतर घुसा श्रीर इसे जा दबाया। घोड़ी की काटकर संगम संमुख हुआ श्रीर वहाँ खेत पड़ा।

संगमराव के पुत्र मूलू ने बीसलदेव से बैर बढ़ाया, उसके उप-द्रव की एक पुकार रोज बीसल के कानों पर पड़ने लगी। उसने सेना भेजी और कई प्रयत्न किये, परंतु मूलू हाथ नहीं धाता था। एक बार खीची धारू आनलोथ का बीसोढा चारण बीसल के पास धाया, उसने उसका बड़ा आदर किया। एक दिन एक हजार रुपये की बाजी खगाकर देनों चै। पड़ खेलने लगे और यह शर्त ठहरी कि जो राजा द्वार जावे ते। १०००) चारण को दे देवे ख्रीर जो चारण हारे ते। मूल की ला दिखावे। चारण बीला-महाराज! मैं ती मूलू की नहीं पद्यानता हूँ। राजा ने कहा—वह बड़ा राजपूत है, तेरा बुलाया हुआ अवश्य आ जावेगा थीर जा कहाचित् न आवे ता कोई हुर्ज नहीं। चारण बाजी हार गया। राजा ने अपने आदमी उसके साथ दिये श्रीर वह मूलू के गाॅव पहुँचा। मूलू बड़े धादर के साथ उससे मिला श्रीर उसके भेजित के वास्ते खीच (बाजरे की खिचड़ी) बनवाया, परंतु चारण ने न खाया। मूल ने कारण पूछा तो कहा कि मैंने तुसको राजा बीसलदेव के पास एक हजार रुपये में हारा है इसलिए जे। तू एक बार चलकर राजा से मुजरा करे तो तेरे यहाँ भोजन करूँ। मूलू बोला-" बहुत ठीक, परंतु तूने बहुत थोड़े द्रव्य मे मुक्ते हारा, वह तो मेरे लिए लाख रुपये भी खर्च कर देता। खैर, मैं तेरे कहने से चलूँगा।" बीसोटे ने भोजन किया धीर बिदा होकर पीछा बीसलदेव के पास धाया थ्रीर कहा-"वाप ! मूलू ते आवै नहीं।" एक बार सोमवार के दिन राजा बीसल चै।गान खेलने की चढ़ा, उसी वक्त मूलू भी उसके साथ में श्रान मिला श्रीर पूछा कि बीसे।ढा कहाँ है। किसी ने चारण की ग्रेगर उँगली उठाकर कहा कि वह सवारी के हाथी के पास राजा से बातें करता हुआ जा रहा है। मृलू ने घोड़ा बढ़ाया धौर बराबर आकर बीसीढे से राम राम किया, तब चारण ने यह दोहा कहा-''बोसीढो त्रावार वीसल दे कहिजे विगत। श्री मूलू प्रसवार सगला देखें सांगडत। ' तब बीसोढ़े ने कहा महाराज मूलू हाजिर है। राजा ने उसकी तरफ देखा ते। मूलू ने मुजरा कर यह दोहा कहा-- ''जाडी फीजां जेथ बीसल की चहुएँ वला। सेल तुहाली तेथ सुरताणे डर सॉग उत ॥'' (हे साँगा के पुत्र. जहाँ बीसल की बहुत सी फौजें हैं वहाँ तेरा बर्छा सुरताण के हृदय

में है।) बीसल की सेना मे कोई सुरताय था उसकी मारकर मृलू चलता हुआ। पीछे राजा की सेना लगी, हुक्म हुआ कि जाने न पाने, थोड़ी दूर पर आगे एक नाला आया, उसे कूदकर मृतू का घोड़ा तो दूसरे किनारे पर जा खड़ा हुआ थ्रीर राजा के सवार इधर ही खडे ताकते रहे। जब यह खबर राजा के पास पहुँची कि मूलू श्रक्षता चला गया तो उसने श्राज्ञा दी कि ''हमारे घोडां के कान काट डालो।" उस वक्त बीसोढे ने दोहा कहा-"'तेजा लगती खार वाला बीसलुदेव के। उत्पर ला ग्रसवार सांके भय सांगावते ॥" (राजा के घोड़े तो बहाले तक पहुँचे परंतु उनके सवार भय के मारे शंकित हो पार न जा सकी।) तब तो राजा ने घोड़ों के कान काटने का निषेध कर दिया थ्रीर बीसोडे से कहा-''तूने हमकी चिताया क्यों नहीं कि मूलू त्रावेगा।" बोसोडा बोला--महाराज ! ऐसा तो किस तरह कहा जा सकता है। मूलू ने मुक्स कहा या कि तूने बहुत थोड़े रुपयों में मुक्ते हारा, यदि मैं राजा को नजर आऊँ ता मेरे तो लाख रुपये देने को भी वह तैयार है। राजा ने फिर दूसरी बाजी लगाई श्रीर कहा यदि मैं हारा ते। तुस्ते एक लाख रुपये दे दूँगा थ्रीर जो तुहार जावे ते। गढ़ मे मूलू को लाकर सुभासे मुजरा करवाना। बीसोढा ने कहा-गढ़ मे वह कैसे आवेगा ? राजा ने उत्तर दिया कि आवे ते। ले आना, नहीं आवे ते। न सही। वह बाजी भी चारण हार गया, मृलू के पास पहुँचा श्रीर उससे कहा-''मैंने तुभको लाख रुपये में हारा है, इस बार गढ़ में श्राना पड़ेगा।" मूलू ने उत्तर दिया-मुभ्ते गढ़ में कीन जाने देगा ? परंतु जो श्रा सका ते। श्राकर हुँहूँगा। चारण ने पीछा श्राकर राजा से कहा-"बाप! कोट में मूलू कब आवे, मैंने ते। बहुत कुछ कहा, परंतु उसने न माना।" यह सुनकर गोरा बादल ने मूलू के लिए

हँसकर कहा—''यदि अच्छा राजपूत होता तो जरूर आता।'' एक दिन भादों के महीने मे मूलू सवार होकर पाटण आया और एक माली को घर को पिछवाड़े खडा नहा। उस वक्त मेह बरस रहा था, सिर पर ढाल रखकर वह एक परनाले के नीचे खड़ा हो गया। माली ने मालिन की कहा कि देख ! परनाले का कैसा शब्द होता है। माली ने उठकर देखा ता एक सवार घोड़े पर चढा हुआ खड़ा है। तब तो उसने मालन को पुकारा कि बाहर ते। कोई सवार खड़ा है। मालिन बोल उठी कि "यह तो कोई मेरे मृह्यु जैसा है जो बाप का बैर लेने के वास्ते धुक रहा है।" माली ने मूलू को घर में लिया। प्रभात को वह मालिन राजा के यहाँ पूजा को लिए फूल लेकर जाने खगी। मूलू ने उसकी कहा कि एक बार मैं भी राजा को देखना चाहता हूँ। मालिन ने उसकी छो का वेष धारण करवा फूलों की छाब सिर पर रखकर साथ लिया। चलते समय मूलू ने अपनी कटार को भी छाब में रख लिया थीर महल में पहुंचा। देखा कि राजा बैठा है ग्रीर बीसीढा चारण भी वहाँ हाजिर है। जाते हुए मार्ग मे मूलू ने गोरा बादल की बैठे हुए देखा, जिससे उसके पाँव डगमगाने लगे। गोरा बोला—''बादल देख! इस मालिन को पग ठीक नहीं पड़ते हैं, क्या यह संगम राज का बीज ते। नहां है ?" बादल ने कहा-"होबे. मालिन के घर पर संगम का डेरा रहा था।" यह सुनकर मृलू ने महल मे प्रवेश किया, छाब सिर से उतारी भ्रीर चारण की राम राम किया। चारण ने खड़े होकर स्राशीष दी श्रीर बीसल से कहा-"महाराज! मूल मुजरा करता है।" इतने में तो कटार पकड़कर मृलू राजा के पास जा बैठा और बोला कि "यदि जगह से हिले ता यहीं, मार डालूँगा।" राजा ने कहा कि किसी प्रकार छोड़ी भी! कहा-

अपनी कन्या ब्याइ दे। ते। छोड़ दूँ। राजा ने बहुतेरा समभाया, परंतु उसने एक न मानी। वहीं ठाकुरद्वारे मे राजकन्या से विवाइ कर हाथ पकड़ उसकी महल में, लेगया।

बीसलदेव ने विचारा कि मूलू ने धोखा दिया छीर बहुत बढ़-कर बात की। यह कृतांत गोरा बादल ने भी सुना। डन्होंने छर्ध-रात्रि के समय राजा से आकर कहा कि "हम तो इस अपमान की सहन नहीं कर सकते कि मूलू राजकन्या को जबर्दस्ती ब्याह लेवे। हम उसे मारेंगे छीर कुमारी का विवाह किसी छीर के साथ करा-वेंगे।" राजा बेला—जैसी तुम्हारी इच्छा। वे दोनें (सामंत) वहाँ पहुँचे जहाँ मूलू, राजकुमारी को लिये, सोता था छीर पुकार-कर कहा कि सँभल जा। मूलू ने सोलंकिनी को कहा कि अब यदि तू बचावे तो बचूँ। वह बेली, मैं हर प्रकार से हाजिर हूँ। मूलू अपनी खो के कपड़े पहनकर द्वार पर आ खड़ा हुआ छीर गोरा बादल से कहा कि मुभे तो निकलने दे।। सामंत (उसको राजकुमारी सममकर) अलग हो गये, मूलू निकला और घोड़े पर चढ़कर चलता हुआ। जब गोरा बादल द्वार खोलकर भीतर गये तब क्या देखते हैं कि वहाँ पर राजकन्या बैठी है, वे हाथ मींजकर रह गये।

से लंकिनी के गर्भ रह गया था, धव उसका पुनर्विवाह करना चाहा। धीर ते किसी ने उसकी प्रहण करना स्वीकार न किया; परंतु जालोर के स्वामी सामंतिसिह सोनिगिरे ने उसका पाणिष्रहण किया। मूलू बोला कि से लंकियों ने ते मुक्तको बेटी ब्याह दी इसलिए धव उनके साथ मेरा बैर नहीं, धव ते। सोनिगिरों से बैर है। नित्य दैं । नित्य दैं । के लंके लगा, परंतु सोनिगरे प्रवल थे, उनको वह पहुँच न सका। एक बार दसहरे के दिन सोनिगरों की एक दासी धाशापूरा देवी को पूजने के वास्ते गई थी, उसकी पकड़कर मूलू ने ध्रमनी दे हर

में उसकी गाँठ बाँध ली और उसके वस पहनकर गढ़ में गया और तुलसी याने के पास जा छिपा। उसकी कटार उसके पास यो। पहर रात गये सामंतिमं ह महल में आया, सोलंकिनी थाल परोसकर लाई। सेलंकिनी को मूलू के वीर्य से पुत्र उत्पन्न हुआ था। सामत ने कहा कि "मूलू के बेटे को ले था।" वह बेली कि वह वे। से। गया है। कहा—"जगा। में उसकी अपने शामिल जिमा-ऊँगा, मूलू बड़ा सामंत है। उसके पुत्र की भूठन खाने से मेरे मे भी पराक्रम था जावेगा।" लड़का आया और शामिल मोजन किया। सामंत ने मूलू की बहुत प्रशंसा की धीर यह भी कहा कि वह एक बार धवश्य मुभ पर धावेगा। मूलू ने विचार लिया कि इसको न मारूँगा, उठकर पास चला आया और राम राम किया; कहा "तुभे न मारूँगा, न मारूँगा; बैर टूटा।" सामंतिसह बे।ला—"वैर ले ले।" मूलू ने उत्तर दिया—"छोड़ा।"

फिर मूलू ने दूसरा विवाह कर लिया और अपने पुत्र को माँगा परंतु सामंति ह ने न दिया; कहा—यह पुत्र तुम्हारा है, परंतु संकट के समय हमारे काम आवेगा। उस लड़के का नाम काँधल था। वह सामंति सह के पास रहता; प्रतिदिन सोने के थाल में भोजन करता और गिलोल से उस थाल को तोड़ डालता था। एक दिन कान्हड़ देव की खी ने कहा कि ''रोज थालो तोड़ता है।'' काँधल ने गिलोल चलाई, गिलोलिया राणी के कान पर जा लगा, चूड़ी थी, कान दृट गया, परंतु उसने काँधल को कुछ न कहा। इसी असें में सुलतान अला होन (ख़िलजी) जालोर पर चढ़ आया। सेनिगिरों के साथ लड़ाई हुई, काँधल खाँडे के मुख पर (सबसे आगे) था, सात बीस खड़े खुदा कटार पकड़कर काम आया (२० तुकों को मारकर मरा)। उसकी माता ने उस वक्त कहा कि ''बेटा काँधल!

जो मैं ऐसा जानती तो खड़्जां से घर भरा देती।" काँघल ने उत्तर दिया—"माजी! तुमने न जाना हो, बीरम की माता ग्रीर कान्हड़देव की स्त्री पर जिस् दिन गिलोलिया चलाया था मैंने ते। उसी दिन कह दिया था।"

## तेरहवाँ प्रकरण

## खेतनी अरड़कमलात श्रीर भटनेर की बात

भटनेर मे बादशाह हुमायूँ का थाना रहता था। उस वक्त खेतसी से एक कानूनगो आकर मिला और कहा "यदि तू मेरी सहायता करता रहे तो तुभ्ने गढ़ दिलवाऊँ।" इस कानूनगो को निकालकर उसकी जगह द्सरा नियत कर दिया गया था, उस जलन के मारे वह खेतसी के पास ग्राया था। खेतसी ने कहा-भली बात है. मैं भी यही चाहता हूँ। अपने काका श्रीर बाबा पूरणमल कॉ घलोत श्रीर दूसरे कई राजपूर्ती की साथ ले कान्नगी को भ्रागे कर वह चढ़ धाया। मार्ग मे जाते हुए देखा कि एक सिहनी किसी जानवर का सिर लिये जा रही है। शक्तनो ने कहा कि गढ़ तो तुम ले लोगे, परंतु तुम्हें उसे छोड़ना पढ़ेगा। खेतसी बोला कि "एक बार जा तो बैठे": फिर रहे या जावे।" (कानूनगा पहने गढ़ में चला गया था।) जब ये गढ़ को नीचे पहुँचे तो कानूनगो ने ऊपर से रस्सा फेंका. खेतसी अपने साथ सहित ऊपर चढा थ्रीर गढ़ ले लिया। दस वर्ष तक वह गढ़ उस के श्रिधिकार मे रहा। बढगच्छ का एक यती बीकानेर में रहता था। उसके पार कोई अच्छी चीज थी। राव जैतसी ने वह चीज उससे मॉगी, परंतु यता ने दी नहीं तब राव ने उसकी मारकर वह वस्तु ले ली। फिर कामराँ ( हुमायूँ का भाई जो काबुल में राज करता था ) हिंदु-स्तान पर चढ़ थ्राया । उस यती का चेला उससे थ्रागे जाकर मिला. श्रीर कहा "ग्राप उधर चलें ते। भटनेर का गढ हाथ आवे।" कामराँ ने कहा कि ''उघर जल नहीं है।'' चेला बेला कि ''जल

मुभसे आया।" कामरा उसकी साथ लिये भटनेर की चला, मार्ग में जल न मिलने से कटक मरने लगा तब यती ने चेत्रपाल की आराधना की। मेह बरसा और जल ही जल हो गया। ये भटनेर प्रहुँचे, खेतसी भी अगीनी कर मिला। इन्होंने उससे अगुवे माँगे, उसने भेज दिये; परंतु वे शाही फीज की मार्ग से भटकाकर जंगली में ले चले। आगे आगे कामरा और पीछे पीछे खेतसी चलता था। कामरा के साथियों ने कहा कि "गनीम पीछे पीछे आता है।" तब तुकों ने पीछे फिरकर खेतसी की मारा। भयंकर युद्ध हुआ, कई आदमी मारे गये। कामरा, भटनेर में अपना थाना रख, बोकानेर आया। राव जैतसी ने उससे युद्ध किया और रात की छापा मारा, तुर्क बुरे हारे और कामरा भागा। राव ने बांड़ी से चढ़कर अहमदाबाद तक राज किया। ठाकुरसी ने जैतसी के नाम पर जैतपुर बसाया।

एक दिन भटनेर में भद्रकाली के मंदिर के पास ठाकुरसी (राव जैतसी का पुत्र) छीर छाइमद (शायद भटनेर के किलेदार का नाम हो) ने मिलकर गोठ की, छीर काली के चढ़ाने की भैंसा तैयार किया। ठाकुरसी ने साँगा भाटी को कहा कि "लोह कर!" इसने लोह किया, भैंसे का सिर लटक पड़ा, जिस पर ठाकुरसी ने शकुन विचारकर कहा कि गढ़ लेगे। फिर वह जैतपुर चला छाया। भटनेर का एक तेली जैतपुर ब्याहा था। जब वह तेली ससुराल में छाया ती ठाकुरसी ने उसकी बड़ी खातिर की। एक दिन छाइमद कहीं छपने पुत्र का विवाह करने गया था, गढ़ की रचा के वास्ते छपने भाई फीरेज को छोड़ गया था। ठाकुरसी चढ़कर गया छीर रात्र के समय गढ़ के नीचे जा पहुँचा। तेली से शर्त थी ही, इसने ऊपर से रस्सा फेंका, जिसके छाधार से ठाकुरसी छपने साथियों सहित

गढ़ पर चढ़ गया। लड़ाई हुई, फीरेज मारा गया श्रीर गढ़ हाथ श्राया। कल्याग्रमलजी की दुहाई फिरी श्रीर राव (जेतसी) ने वह गढ़ ठाकुरसी को दिया। समय पाकर ठाकुरसी का शरीर छूटा श्रीर बाघ उसका उत्तराधिकारी हुग्रा। जैतपुर उससे ले लिया गया श्रीर बाघ व नरहर भट़नेर में रहे। बादशाही चाकरी करता था। बाघ के मरने पर उसके पुत्रों से महाराज राजसिंहजी ने वह घरती लेकर बोकानेर के श्रिधकार में की, वे भाड़वां में श्राकर गुढ़ा बाँघ रहने लगे। सूरसिंह करणसिंह तक भटनेर बीकानेर-वालों के पास रहा श्रीर बादशाह शाहजहाँ के श्रमल में खालसे हुग्रा। लड़ाई हुई, जोगीदास कांचलोत श्रीर कल्याण्यदास भाटी काम श्राये। फिर खालसे रहा।

## चौदहवाँ प्रकरण

# जीधपुर, बीकानेर ख्रीर किशनगढ़ का वृत्तांत

# १-जाधपुर के राजाग्रें। की वंशावली

राव सीहा—राणा सोलंकणो सिद्धराव जयसिंह की बेटो, उसका पुत्र द्यास्थान । दूसरी राणी चावड़ी सीमान्य हेवी, मूत्तराज बाघना-थोत की बेटो, उसके पुत्र द्याज व सीनिंग।

राव ग्रास्थान — राग्यी उद्घरंगदेवी इंदी, बूढम मेघराजे।त को बेटी, उसके पुत्र धूहड़, धांधल व चाचग।

राव धूहड़—राग्री द्रोपदो, चहवाग्र लचनग्रसेन प्रेमसेनेति की बेटी, उसके पुत्र रायपाल, पीयड़, बायमार, कीर्तिपाल ग्रीर लगहंय।

राव रायपाल-राणी रत्नादेवी भटियाणी, रावल जेसल हुसा-

जोत की बेटी, उसके पुत्र—कान्ह, समया, लच्मयासेन व सहनपाल। राव कान्ह या कन्हपाल—रायो कल्यायादेवी देवड़ो, सलखा लूँ-भावत की बेटी, उसके पुत्र जालयासी और विजयपाल।

राव जाल्यासी-रायो स्वरूपदेवी गोहिलायो, गोदा गजिलहोत की बेटी, उसका पुत्र छाड़ा।

राव छाड़ा—राथी बीरां हुलयो, उसका पुत्र टोडा। रावटीडा—रायो तारादेवी, चहवाय राया बरजांगीत की बेटी, पुत्र सलखा।

राव स्रतासा — रायी देवी चहुवाया मुंजपाल हेमराजेति की बेटी, पुत्र मल्लिनाथ, जैतमल। दूसरी रायी जोइयायी, जेइया धीरदेव की बेटी, पुत्र वीरमदेव। तीसरी रायी गे।रज्या (गवरी) मेाहिलायी, जयमल गजितहोत की बेटी, पुत्र से।भित।

राव वीरमदेव—राणी भटियाणी जसहड़, राणीदेवी पुत्र राव चूँडा। दूसरी राणी मॉगलियाणी लालां कान्ह केलणीत की बेटी, पुत्र जयसिह। तीसरी राणी चंदनदेवी आसराव रणमलीत की बेटी, पुत्र गोगादेव। चैंाथी राणी ईसी लाखां (लच्मी) उगमणसीह सिखरावत की बेटी, पुत्र देवराज और विजयराज।

राव चूँडा—राणी सांखली सूरमदे, बीसल की बेटी, पुत्र—रण-मल। दूसरी राणी गहलोताणी तारादेवी सोहड़ साँदू सूरावत की बेटी, पुत्र सत्ता। तीसरी राणी भटियाणी लाडा, कुंतल केलणोत की बेटी, पुत्र झरड़कमल। चैाथी सोना, मोहिल ईसरहास की बेटी, पुत्र कान्हा। पाँचवीं इंहर केसर, गोगाहेव डगमणोत की बेटी, पुत्र-भीम, सहसमल, वरजांग, कृदा, चांदा श्रीर श्रजा।

राव रागमल-रागो भटियागी, पुत्र जीधा।

राव जोधा—राग्यी सारंगदेवी, सांखला मांडण रूथेचा की बेटो, पुत्र—बीका, बीहा, दूसरी राग्यी हाडी जसमादे, पुत्र राव सांतल, राव सूजा, श्रीर नींबा। तीसरी राग्यी जाग्यांदे हूलग्यी भारमल जोगावत की बेटी। सं०१५०० में बीकानेर के गाँव चूँडासर में पाट बैठा।

राव सांतल—सं० १५१६ में मंडार में पाट बैठा।

राव सूजा—माजी हाडी जसमादे, ध्रजीत मालदेवे।त की प्रजी। सं० १५४६ में पाट बैठा।

राव बाघा—माजी लखमादेवी भटियागी, जयसा कलिकगोति की बहन।

राव गांगा—माजी उदयकुँवर चहुँवाश रामकुमार रावत की बेटी। सं०१५७२ में पाट बैठा।

राव मालदेव—माजी पद्मां (पद्म कुँवर) देवड़ी, जगमाल मालावत की बेटो। सं०१५८२ में पाट बैठा। राव चंद्रसेन--सं० १६१६ में पाट बैठा।

राजा उदयसिह—माजी स्वरूपदेवी भाली, सज्जा राजावत की बेटी। सं०१६४० मे पाट बैठा।

राजा सूरसिह—माजी सहमती कछवाही, श्रासकर्ण भीमावत की बेटी। सं०१६५२ में पाट बैठा।

राजा गजसिह—माजी केसरदेवी कळवाही, हमीक्षा कर्मसिंहोत की बेटी। सं०१६७६ मे पाट बैठा।

सं० १६ ६५ मे राव अमरसिह की नागीर दी।

महाराजा जसवंतसिह—माजी गायडदे सीसेादगो, भाग सक्तावत की बेटी। सं०१६-६६ में पाट बैठा।

महाराजा श्रजीतसिंह—माजी पेाहपकुँवर । यादव भीमपाल छत्रमग्रोत का देविता।

महाराजा बखतिसह—चौहान चतुर्भुज दयालदास्रोत का देोहिता।

महाराजा विजयसिंह—भाटी देशातसिह गजसिंहोत का देशिहता।

महाराजा भीमसिंह—रावलोतीं का दोहिता। भीमसिंह किशन-सिंह साद्लोत का दोहिता।

( महाराजा जसवंतिसंह से पिछले नाम ख्यात में पोछे से दर्ज हुए हैं )

### जाधपुर के मर्दारों की पीढ़ियाँ

नीबाज—(छदावत राठौड, राव सूजा के बेटे उदयसिंह के वंशज) राव जोधा, राव सूजा, ऊदा, खीवा, रत्नसिंह, कल्याणदास, मुकुंददास, विजयराम, जगराम, कुशलसिंह, अमरसिंह, कल्याणसिंह, दौलतसिंह, शम्भूसिंह, सुरताणसिंह और सामंतसिंह। रास—(ऊदावत राठौड़) जगराम, शम्भूसिइ, बखतसिइ, केसरी-सिइ, बनैसिंइ ध्रीर जवानसिइ।

लाँ वियाँ — शुभराम, प्रेमसिन्द, भारतिसिन्द ग्रीर चाँदसिन्द । गेमलियावास — शुभराम, चैनसिन्द, फतद्दसिन्द ग्रीर इंद्रसिन्द । रायपुर—कल्याग्रदास, दयालदास, बल्लभराम (बलराम), राजसिन्द, हृदयनारायग्र, भाखरिसिन्द ग्रीर केस्नरीसिन्द ।

नींबोल—जगराम, बदयराम, जगतिखद्द धीर नरिसद्दास।
जूग्रलो —जगराम, बदयराम, अनूपिसद्द श्रीर रायसिद्द।
खारिया—विजयराम, मनराम, बैरीसाल श्रीर मद्दाखिद्द।
खनावड़ी—गुकुंददास, विजयराम, मनराम, राजसिद्द श्रीर
दौलतराम।

बेरेाल-मुकुंददास, विजयराम, मनराम, हीरासिह, वनैसिह श्रीर शम्भूसिंह।

छीपिया—दयालदास, बलराम, राजसिह, प्रतापसिह, सामंत-सिंह, जसकर्ष, भवानीसिह, जैतसिंह ध्रीर ध्रमरसिह।

नीबाडा—राजसिह, प्रतापसिह, उदयसिह धौर वनैसिंह। बसो—जसकर्ष, भावसिह धौर शंभूसिंह। देवली—बलराम, राजसिह, प्रतापसिह, उदयसिह धौर शिवसिह।

#### २-राज्य बीकानेर के नरेशों की वंशावली

सं० १५०० में बीकानेर के गाँव चूंड़ासर में राव जोघा पाट बैठा। राव बीका (जोघावत) सं० १५२५ में जॉगलू (जंगलघर) में भ्राया, सं० १५२६ में कोडमदेसर में पाट बैठा। राव बीका के पुत्र ल्याकर्या, पूंगल के भाटी राव शेखा की कन्या रंगादेवी के पेट से। नरा, घड़सी, केलग, मेघा, बीसा, राजा श्रीर देवराज। (राव बीका ने सं० १५४५ में बीकानेर का नगर बसाकर राजधानी स्थापन की )।

राव ल्याकर्या—सं०,१५५४ में पाट बैठा। पुत्र जैतसी, देवड़ा जैतसी की कन्या लाला के पेट से। प्रतापसिंह, रत्नसिंह, वैरीसिंह, तेजसिंह, करमसी, रूपसी, रामसिंह, सूरजमल ग्रीर किशनसिंह।

राव जैतसी—सं २१४८१ में पाट बैठा। पुत्र कल्यायमल, सोढा जैतमाल की कन्या कश्मीरदे के पेट से। भीमराज, मालदेव, ठाकुरसिंह, मानसिंह, श्रचलदास, पूर्यमल, सिरंग, सुर्जन, कान्ह, भोजराज, करमचद, श्रीर तिलोकसी।

राव कल्याग्रमल—सं० १५-६६ में पाट बैठा। पुत्र रायसि इ, सोनगिरा ग्रस्तैराज की कन्या भक्तादे के पेट से। रामसि इ, पृथ्वीराज,
सुरताग्र, भाग्र, ग्रमरा, गेपालदास, राघोदास, डूंगरसि इ। राव
कल्याग्रमल के साथ सती हुईं—राग्री हॉसा गहलोत, भटियाग्री
रामकुँवर, प्रेमकुँवर, लवंगकुँवर; एक खवास। ढोलग्र, पेहिप
(पुष्प) राय। दस पातर—ग्रजयमाला, बुधराय, कामसेना,
रंगराय, पद्मावती, सुघड़राय, भानुमती, रूपमंजरी, रंगमाला ग्रादि।

महाराजा रायसिंह—सं० १६३० मे पाट बैठा। पुत्र सूरसिह, रावल हरराज भाटी की पुत्री राणी गंगादेवी के पेट से; दलपत, भूपत छीर किशनसिह। राजा रायसिह के साथ सती हुई—तीन राणियाँ— कुँवर द्रोपदी, सोढी भानुदेवी,भटियाणी ध्रमीलकदेवी। पातर तीन—रंगराय, नैयग्रजवा, कामरेखा।

महाराजा दलपतिसह—सं० १६६८मे पाट बैठा। देा वर्ष राज किया (६ राग्यियाँ राजा की पगड़ी के साथ बीकानेर में सती हुई )।

महाराजा सूरिसह—सं०१६७० मे पाट बैठा। राजा रायसिह का पुत्र था। राषा उदयसिह सीसे।दिया की कन्या राखी जसवंतदेवी के पेट से। सूरसिंह के पुत्र—कर्णसिंह, कळवाहा हिम्मतसिंह की कन्या राणी खरूपदेवी के पेट से। अर्जुन श्रीर शत्रुसाल। राजा सूरसिंह के साथ हो राणियाँ—अटियाणी मनरंगहे, राणी रक्षावती, श्रीर पातर रंगरेखा तथा गुणकली सती हुई।

महाराज़ा कर्यासिह—सं० १६८८ में पाट बैठा। पुत्र अन्पसिह, चंद्रावत रुक्मांगद की कन्या इंद्रकुमारी (करत्रदेवी) के पेट से। केसरी-सिंह, पद्मसिंह, मोहनसिंह, अजबसिंह, उदयसिंह, मदनसिंह, देवीसिंह, अमरसिंह और वनमाली। दस खवासनियाँ राव कर्या के साथ सती हुई। राणियाँ—भटियाणी अजबदेवी धनराजेत, शृंगारदेवी जेसलमेरी, कोड्मदेवी विकुंपुरी, मनसुखदे, शेखावत सीभागदेवी, प्रतापकुँवर, सोडो सुगुणदेवी, तँवर साहिबदेवी। दस खवासनें व पातरें—कमोदकली, रामवती, मेवमाला, किशनाई, गुणमाला, चंपावती, रुद्रकली, प्रेमावती, कुंकुमकली, और मृदंगराय।

महाराजा अन्पसिंह—सं० १७२६ में पाट बैठा। पुत्र सुजानसिंह, राजावत अमरसिंह की कन्या राणी चंद्रकुँवर के पेट से। आनंदसिंह, स्वरूपसिंह, रुद्रसिंह और रूपसिंह। आनंदसिंह के पुत्र गजसिंह, अमरसिंह, तारासिंह और गूदड़सिंह। सं० १७५५ ज्येष्ठ सुदि को राजा अनूपसिंह काल-प्राप्त हुआ। सती हुईं—राणी रक्षकुंवर जेसलमेरी, पँवार अतरंगदे। खवासनें—सुवड़राय, रंगराय, गुलाबराय। पातरें—जयमाला, नारंगी, सरसकली, अनारकली, खलासा, रूपकली, कपूरकली। राणी जेसलमेरी की सात सहेलियाँ—रूपरेखा, हररेखा, गुणजीत, मोतीराय, कुँवरीजी की हरमाला; खवासों की कमोदी। कुल सितयाँ धठारह।

महाराजा स्वरूपसिंह—जन्म सं०१७४६। पाट बैठा सं०१७५५ में। उस वक्त ६ वर्ष के बालक थे, शीतला रोग से शरीर छूटा। महाराजा सुजानसिंह—सं०१७५७ में पाट बैठा। पुत्र-राणावत इंद्रसिह की कन्या राणी रत्नकुँवर के पेट से जारावरसिह ने जन्म लिया। सं०१७६३ में काल-प्राप्त हुआ। सती हुई — राणी देरावरी सुरताणदे, पातरें—सुघड़राय, रंगराय, नैणसुखराय, गुमानराय, बडारण हरजातराय; खालसा—हस्रती, चैनसुख।

महाराजा जेारावरसिंह—सं० १७६३ द्राश्वित सुदि १० की पाट बैठा। पुत्र गजिसिह, सामंतिसिह शेखावत की कन्या राग्यी प्रति-भाग ( त्रजकुमारी ) के पेट से। सती हुई सं० १८०३ मे—राग्यी देरावरी प्रभयकुँवर, तँवर उमेदकुँवर, खवास सदौजी; पातरें—गोरी, गुलाब, सरूपाँ, तनतरंग, रंगनिरत, फतु, बन्ना, सुखविलास, राजां, गुमानी, विज्ञो, महताब; खालसा—रामजेात, कपूरकलो, बड़ा-रण गुग्यजेात; कुँवर राग्यी री सहेली राही, पातरीं की सहेली फत्तु सकामी; पातरीं की रसोईदार बाह्यग्यी राही।

महाराजा गजसिंह—सं० १८०३ श्रासोज विद १३ पाट बैठा। महाराज राजसिंह सं० १८४४ वैशाख सुदि ६ पाट बैठा। महाराज सूरतिसह स० १८४४ श्रासोज सुदि १० पाट बैठा। ॥

राव बोकाजी—जाट सहारण भाड़ंग में झीर जाट गोदारे। पाँड़ें लाधड़वे में रहते थे। गोदारा बड़ा दातार था। सहारण की खो बेणीवाल (जाटों की एक जाति) मलकी ने एक दिन झपने पति से कहा कि गोदारा का नाम बहुत प्रसिद्ध है, चैं।धरी (जाटों में मुिलया को चैं।धरी कहते हैं) मिले ते। ऐसा मिले। जाट (सहारण) मद में छका हुआ था, (यह सुनते ही) चैं।धरण को छड़ी से मारा झीर कहा ''जो पॉडे से रीकी है (ते। उसके जा)।'' जाटणी कहने

महाराजा अनुपिसंहजी से पिछले राजा इस ख्यात में पीछे से दर्ज हुए माल्म होते हैं।

लगी ''रे घरघातक ! मैंने तो बात की थी. धव जो कभी तेरे पलेंग पर आऊं ता भाई के पलाँग जाऊँ" (अर्थात् अव तू मेरा पति नहीं)। उसने जाट से बेालना बंद कर दिया, श्रीर एक मास पीछे पाँडे गोदारा को कहला भेजा कि तेरे वास्ते (मेरे पति ने ) सुक पर चाबुक चलाया है। पॉड ने उत्तर भेजा कि जो तु स्रावे तो मैं तुभी ले जाऊँ। ऐसे छ: मास बीत गए। एक दिन सब सहारण जाटों ने इकट्रे हे। कर मंसूबा किया कि चै। धरी चै। धरण के भतगड़े को मिटा देवे। उन्हें ने वकरे मारे, मदिरा मॅगवाई और गेाठ की। उसी समय पाँडे गोहारा साठेक ऊँटो से वहाँ श्राकर गाँव की बाहर ठहरा। जाटगों ने कोठे में अपनी एक दासी को सुलाकर भीतर से सॉकल बंद करवा दी धौर उसे समभा दिया कि यदि तुभे पीटें श्रीर पूर्छें ते। कह देना कि (चै। धरण को ) पाँडे ले गया। इतना कहकर मलकी ते। पाँडे के साथ चली गई, इधर गीठ जीमकर जाटों ने अमल पानी लिया थ्रीर चैाधरण को बुलाने के वास्ते एक ग्रादमी को भेजा। डसने जाकर पुकारा ते किसी ने उत्तर न दिया: तब उसने पीछे भाकर जाटों से कहा कि चौधरण तो कपाट बंद करके भीतर सोई हुई है। वे बोले कि जाग्रे। कपाट ते। इकर उसे जगा साग्रे। जाट किवाड़ तोड़ कोठे में घुसे और देखा कि वहां ते। दासी सोती है। डसको पीटने लगे तब उसने कहा कि मुभ्ने क्यों मारते हो ? चौधरण को तो पाँडे ले गया। तब तो जाट खे।ज लेकर उस जगह पहँचे जद्दाँ वे ऊँटों पर सवार हुए थे श्रीर उन्हें ढूँढ़ा. परंतु पता न लगा। सहारणों ने मिलकर सलाह की कि गोदारों की पोठ पर राव बीकाजी हैं। श्रपने मे इतनी सामर्थ्य नहीं कि उनका मुकाबला कर सर्के। तब भाड़ंग के जाट सहायता के वास्ते नरसिंह जाट के पास सिवाणी गये थीर उससे कहा कि हमने भ्रपनी मूमि तुमको दी, तुम हमारी

मदद करो। नरसिष्ठ अपनी सेना लेकर लाधडिये आया. गाँव लटा और सत्ताईस गोदारी की मारकर पीछे फिरा। पाँडे का पुत्र नकोहर रावबीकाजी के पास पहुंचा ग्रीर कहा कि तुम्हारे जाटेां को नरसिष्ठ मारकर चला जाता है। राव बीका सिद्धमुख मे था. सवार होकर वहाँ से दो कोस ढाका गाँव मे गया जहाँ नरसिंह का साथ तलाव की पाल पर ठहरा हुआ था। आधी रात का समय था। भाइंग के जाटों में से श्राधे राव बीका से श्रा मिले श्रीर कहा कि हम नरसिष्ठ की मरवा देंगे। वे राव की वहाँ ले गये जहाँ नरसिंह सीया हुन्ना था। चैंकिकर नरसिंह डठा, राव का भेंवर घोडा बढने लगा कि काधल ने नरसिंह को रोका ख्रीर राव बीका ने उसे मार लिया। उसके साथी भाग गये, मालमता सब लूट लिया तब राव बीका की विजय में जाटों के डाम ने यह दोहा कहा-'बीके वाहर नावड़गो भँवर नकोहर हाथ। हम तुम भ्रुगड़ो नीवड़गो नरसिह जाटू साथ । । भवर घोड़े पर सवार हो नकोदर की साथ लिये बीका सहायतार्थ जा पहुँचा, नरसिंह जाट के साथ हमारा श्रीर तुम्हारा भगड़ा चुक गया )।

सिद्धमुख को लैटित हुए मार्ग में दासू बेधीवाल (जाट) श्राकर राव बीका से मिला श्रीर कहा "राज! इमारा बैर है सो दिला दें। तो घरती तुम्हारी है।" सुहराधी खेड़े में सोहर जाट रहते थे, डनको मारकर दासू का बैर लिया श्रीर दासू ने श्रपनी दासियों से रावजी का गुगागन कराया।

श्ररड़कमल कॉथलोत भटनेर पर चढ़ घाया श्रीर वहाँ से माल-वित्त खूटकर बीकानेर लाया। (इसकी बात इस्र तरइ लिखी है—)

राव बीका ने पहले तो को इमदेसर की जगह गढ़ बॉधने का विचार किया था. परंतु वहाँ तो वह ठहर न सका तब उसने राव शेखा ( भाटी ) की जाकर कहा कि हमें छहरने की कोई स्थान बत-लाग्री। शेखा बोला कि कहा दूर जाकर ठीर कर ली। बीका ने कहा कि दर ते। मैं नही जाऊँगा, इसी पहाड़ी पर जगह देखकर रह जाऊँगा। शेखा ने उत्तर दिया कि जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहाँ रहो । वे स्थान देखते फिरते थे; नापू साँखला ने इस स्थान को देखा कि वहाँ एक भेड़ ने बच्चे दिये थे. एक बाघ चाहता था कि उनकी खा जावे, परंतु भेड़ उस बाघ को निकट न ष्राने देती थी। सॉखले ने राव बीका की वह जगह बतलाई, उसने भी पसंद की श्रीर वहाँ कोट की नीव डाली गई। नापा श्रीर कान्हा शक्कन विचारने की गये श्रीर जहाँ कीट था वहाँ श्राये। वहाँ खुडियेरी एक गाँव था। रात को वहाँ सीये। धीर शक्रन तो सब ध्रच्छे हुए। चार घडी रात रहे वे सो गये तो सिरहाने की श्रोर एक भुरट का बूंटा था, जिसके चारी श्रोर कुंडलाकार पूँछ मुख मे पकड़े हुए एक सर्प आ बैठा। प्रभात को जब ये जगे तो नापा ने नाग को देखा श्रीर कान्हा को कहा कि इसे छेड़ा मत। ये उसकी लीक देखने लगे कि कहाँ से आया है। देखा कि वह नाग पुराने कोट से ग्राया है, तब नापा कहने लगा कि श्रंत में कोट वहीं बनेगा कि जहां सर्प कुंडली मारकर बैठा है। पुराने कीट के स्थान पर कीट बना. नगर बसा. जिसका नाम बोका-नेर रखा गया। यह खबर केलग्र भाटी की हुई। उसने शेखा से कहा कि चल । शेखा बोला कि मैं तो चलूँ नहीं । भाटी कलकरण बीकाजी पर कटक कर चढ श्राया। नापे सांखले ने कहा कि मैंने शक्कन लिये हैं, अपना राज यहाँ बहुत पीढ़ियो तक स्थिर रहेगा, अपने भाटियों से लड़ेंगे, श्रीर हमारी ही फतह होगी। तब युद्ध किया, राव का साथ तो थोड़ा ही था, परंतु घोड़े पटककर कलकरण को मार लिया श्रीर उसकी सारी सेना भाग गई।\*

(राव बीका के काका, कॉधल ने मोहिलों से छापर द्रोगापुर का इलाका छीन लिया था, जिसका बहुत सा वर्गन चौहानों की ख्यात में है। मोहिल बादशाह के पास पुकारने गये थीर हॉसी के शाही फौजदार के नाम हुक्म हुआ कि यह प्रदेश पीछा मोहिलों के श्रिधकार में करा दे। फौजदार ने कॉधल की वहाँ से निकाल दिया।) तब वह श्रमने साथियों समेत गाँव सेरड़े में आ रहा, परंतु

भटनेर, जिसे अब हुनुमानगढ़ कहते हैं, बीकानेर की उत्तरी सीमा पर एक प्राचीन दढ़ किला है। उसका घेरा १२ बीघे में और जल के १२ कृप उसमें है। कहते हैं कि उसकी नींव चंगेज़खीं ने डाली थी, परन्तु संभव है कि वह भाटी राजपूतों ही का बनाया हुआ हो। दिल्लों के बादशाह गयासुद्दीन बलवन के समय में (स॰ १२६०-६६ ई०) भटनेर बादशाह के भतीजे शेर खीं की जागीर में था, जो वहीं मरा। उसकी कब गढ़ में बनी है। बहुत से इतिहासवेता तो सुलतान महमूद गृजनवी के फ़तह किये हुए भाटिया नगर और भटनेर को एक ही बतलाते है। अमीर तैमूर ने जब भटनेर पर धावा किया तो वहीं के राजा कुलचन्द भट्टी ने उससे युद्ध किया था, परन्तु अन्त में हार खाकर कैंद हुआ। जैसलमेर की ख्यात में अमीर तैमूर से लड़नेवाला रावल घड़सी मोना है। शाहशाह अकबर ने भटनेर राजा रायसिंह को जागीर में दिया था तव से वह बीकानेर के अधिकार में आया। यद्यपि बीच में कई बार उनके हाथ से निकल भी गया था।

एक जनश्रुति ऐसी भी है कि टाक़ुरसी का विवाह जैसल मेर हुआ था श्रीर उसे श्रजीतपुर जागीर में मिला था। वहाँ उसके रहने की मामूली घर था। एक बार भटियाणी स्नान करने की बैठी, श्रांधी श्राई श्रीर नहाने के सामान में भूल मिल गई, तब उदास है। कर वह कहने लगी कि मैं कैसी श्रमागिनी हूं कि मेरे पित के यहां रहने की श्रच्छा स्थान तक नहीं। ैटाक़ुरसी ने पत्नी के ये वचन सुने श्रीर तेली की सहायता से चाहल राजपूतों से भटनेर लिया।

फीजदार सारंगखाँ का बल बढ़ा हुआ होने से वहाँ भी वह न ठहर सका ग्रीर अपने गाडे लेकर राजासर में आकर ठहरा। वहाँ साथ इकट्टा करके धावे मारने ग्रुरू किये और हिसार के सरहहीं प्रदेश की उजाड़ दिया। वहाँ से (राजासर से ) उठकर साहवे के तलाव मे आकर डेरे जमाये। तब सारंगखाँ सेना लेकर कांघल पर चढ़ आया। वह भो युद्ध करने की संमुख हुआ श्रीर चलती लड़ाई की। जब फौजदार के सैनिक जन बहुत ही निकट आ पहुँचे ते। कांघल ने भ्रयने घोड़े की सरपट दे। डाया। यह नियम था कि काधल जब इस तरह घोड़ा दीड़ाता या तब तंग पुस्तंग द्वमची श्रीर त्रागबंद टूट जाया करते थे। वैसे ही ग्रब भी टूट गये। उसके पुत्र राजा, सूरा, नीबा, वगैरह साथ मे थे। उनकी उसने कहा कि शत्रु की सेना की बढ़ने मत दे। जितने मे तंग पुस्तंग ठीक कर लूँ, परंतु वे उन्हें रोक न सके थ्रीर अपने साथ को भी छोड़कर भागे बढ़ गये। तब कांघल ने उन्हें कहा कि ''जाझो रे कपूता ! मैंने ता तुमकी बाघा के भरोसे (यह भी कांचल का पुत्र या जो बड़ा वीर या परंतु सारंग से जा मिला था ) पीछे की ठहराया था क्योंकि वह पीछे से बढ़ते हुए शत्रु की सदा रीकता था।" फिर कांधल सारंगला से युद्ध कर काम आया। यह खबर राव बीका ने सुनी और सारंग पर चढ़ाई करने को तैयार हुआ, परंतु नापा (नरपाल) सॉखले ने कहा कि यह राव जोधा की खबर देकर फिर चढ़ाई करना उचित है। (नापा राव जाधा के पास गया श्रीर सारा हाल कहा।) तब जोधा बोला कि कांधल का बैर मैं लूँगा: वह बड़ी सेना सहित चढ़ थाया। राव बीका हिरोल में रहा, गाँव भांसिलो को पास लड़ाई हुई। सारंगला श्रीर उसके बहुत से साथी मारे गये।

राव लगाकर्ण-जब जैसलमेर को फतह कर पीछे फिरे तब साथ के लोगों ने कहा कि "एक बार बीकानेर कोट में पधारी, शुभ शक्रतों से पधारे हो।' रावजी बोले-"नहीं जावेंगे।'' माने नहीं श्रीर दिल्ली की तरफ कूच किया। द्रोगपुर में डेरा हुआ। इस ठैं।ड को देखकर कहने लगे कि यह स्थान तो ऐसा है कि यहाँ ग्रपने किसी कुँवर को रक्लूँ। यह बात कल्याग्रमल उदयकर्गीत बीदावत ने सुनी। उसने सोचा कि यह तो बात बिगड़ी। तो दिल्ली गये श्रीर कल्याग्रमल ने उद्योग कर पठानों की सेना बुलाई. जिसमे उसका नाना रायमल कछवाहा हिरोल था। दिल्लो मे पठान बाहशाहत करते थे। उस वक्त सीमावंदी करते थे। ( पठान जहाँ पर बादशाही सीमा नियत करना चाहते थे ) उसकी रावजी ने नहीं स्वीकारा। कहा नारनील में सीमा रक्खी जावे. इस नारनील लेगे। पठाने से लड़ाई हुई। कल्याग्रमल ने पहले ता रायसल को कहा कि मैं तुम्हारे पच मे हूँ, परंतु पीछे मुकरकर टाल हे दी। रावजी मारे गये श्रीर उनका कुँवर प्रतापसिह भी काम ष्प्राया । राव जैतिसिह पाट बैठा । वह सेना लेकर रायसल पर चढा । कळवाहों ने अपनी ५ पुत्रियाँ ब्याह कर बैर मिटाया। राजा पृथ्वी-राज की बेटी कुँवर ठाकुरसिंह को व्याही, रायसल कछवाहे की बेटी रायमल मालदेवीत की धीर एक कन्या बैरसी लूणकर्णीत की दी धौर दूसरी महेश प्रतापिसहोत के साथ ब्याही गई।\*

<sup>\*</sup> राज बीकानेर की तवारील में लिखा है कि लाला नामी एक चारण ने बीकानेर श्रीर जैसलमेर के दिमेयान ऋगड़ा करा दिया था, इसलिए राव लूण-कर्ण ने रावल देवीदास पर चढ़ाई की। उस वक्त तो रावल ने श्रपनी बेटी राव को ब्याहकर सुलह कर ली, परन्तु मन में उसके कसक बनी रही। श्रवसर पाकर वह सिंध के नवाब को राव पर चढ़ा लाया, गाँव दोसी में लड़ाई हुई, जहाँ सं० १४८३ में राव लूणकर्ण श्रपने तीन पुत्रों सहित मारा गया।

#### ३—राज किश्चनगढ़\*

राजा किशनसिंह—नरवरगढ के कछवाहा आशकरण भीमावत का दोहिता।

राजा भारमल—जैसलमेर के भाटी दयालदास खेतसी होत का देशिता।

राजा रूपसिंह—खंडेले के शेखावत हरीराम रायसलेात का दोहिता।

राजा मानसिष्ठ—सॉचोर के चहुवाण बल्लू सामंतसिहोत का दोहिता।

<sup>े</sup> कृष्णगढ़ का राज २६ श्रंश १७ कला से २६ श्रंश ४६ कला उत्तर श्रजांश श्रीर ७४ ग्रंश ४३ कला से ७४ ग्रंश १३ कला पूर्व देशान्तर के मध्य है। चेत्र-फल ८१८ वर्ग मील श्रीर श्राबादी १२४४१६ मनुष्या की है। यहां के रईस जोधपुर के मोटे राजा उदयसिंह के दूसरे पुत्र कृष्णासिंह के वंश मे है। जोधपुर में पहले दुधोड़ ऋदि १२ गांव कृष्णसिंह की जागीर में थे श्रीर १०॥ रोज़ नकृद खर्च में जुदा मिलते थे। जोधपुर के दीवान गोविंददास भाटी ने वह तनख्वाह बंद कर दी तब कृष्णसिंह शाहंशाह श्रकबर के पास चला गया। श्राईन श्रकवरी में बादशाही। मंसबदारों में कृष्णुसिंह का नाम नहीं है. मासि-रुल-उमरा मे लिखा है कि फिर्दोस श्राशियाना ( शाहजहाँ ) की माँ का सगा भाई होने के बुजुर्ग रिश्ते से बादशाह जहांगीर के समय मे शाही दर्बार में कृष्णसिंह की इज्जत श्रीर दें।लत बढ़ी।( सन् १६०७ ई०=सं० १६६४ वि० के छगभग )। सेढोलाव में उस वक्त घड़िसंहोत राजपूत थे श्रीर वहां का ठाक़र कृष्णसिंह का मै।सेरा भाई था। उसकी दावत में मदिरा पिलाकर बेहोश बनाया भ्रीर साथियों सहित मारकर उसका इलाका लिया। सं० १६६६ वि० में अपने नाम पर कृष्णगढ़ बसाकर राजधानी बनाया। सं० १६७२ वि० में अपने बड़े भाई जोधपुर के राजा सूरसिंह के दीवान गोविंददास की मारकर राजा की हवेली पर गया, वहाँ राजा के श्रादमिया के हाथ से मारा गया । कृष्णसिंह के ४ पुत्र थे-सहसमञ्ज, जगमाळ, भारमन्त श्रीर हरीसिंह।

जोधपुर, बीकानेर ध्रीर किशनगढ़ का वृत्तांत २०६

राजा राजिसह—देविलये के सीसोदिया इरिसिह जसवंतिसहोत का दोहिता।

राजा वहादुरसिह—कामा के राजावत उदयसिह कीरतसिंहोत का दोहिता।

राजा विरदिसह—फतहगढ़ के गैड़ सुखसिंह सूरजमलोत का दोहिता।

राजा प्रतापिस इ--शाहपुरे के राजावत अदे।तिसह उमेदिसिहोत का दोहिता।

## पन्द्रहवाँ प्रकरण

### बुंदेला\*

ग्रथ बुंदेलों की ख्यात वार्ता—राजा वरसिष्ठदेव (बीरसिष्ठ देव उड़छा का) बुंदेला के इतने गाॅव थे, जो बुंदेले ग्रुभकर्ण के नौकर

. बुंदेबों का अब तक कोई प्राचीन शिलालेख या दानपत्रादि नहीं मिला, परंतु उनकी रिवायतो, ख्यातो और अबुलफजल आदि इतिहास लेखको के लेखों से इतना तो स्पष्ट है कि ये प्राचीन उच्च कुल के गाहड़वाल सूर्व्यवशी राजपुत्र है और कज्ञौज के अतिम गाहड़वालवशी राजा जयचंद की सतान हैं। पीछे से दूसरे राजपूत वंशों के साथ बुंदेलों का वैवाहिक संबंध दूर जाने का कोई निश्चित कारण नहीं मालूम होता। एक ऐसी रिवायत है कि देहली के बादशाह ने गढ़ कुरार ( उड़ज़ा के पास) के राजा खंगार ( यह नहीं मालूम कि वह खंगार किस वंश का था) को महोवे का शासक नियत किया था। गाहड़वाल वंश का एक राजपूत अर्जुनपाल या सहनपाल खंगार का सेनापित था। मैंका पाकर उसने खंगार की मारा और आप महोवे का राजा बन गया। उसने खंगार की बेटी से विवाह कर लिया इसलिए राजपूत जाति से अलग किया गया। हमारी समम में तो शायद "बुंदेल" शब्द का असली अभिप्राय समम, या बुंदेलों का मूल पुरुष उच्चकुलो गाहड़वालवंशी किसी राजा का औरस पुत्र न होने के कारण, यह संबंध दूटा हो।

वास्तव में बुंदेला शब्द विध्येल या विधिल का अपअंश है। काशी श्रीर किन्नोज का राज छूटने पर राजा जयचंद गाहड्वाल की संतान मिर्जापुर जैानपुर आदि के पास विध्याचल के पहाड़ी इलाकों में राज करती थी, इसी से काल पाकर वह विधिल प्रसिद्ध हो गई। मिर्जापुर के पास कंतित (कर्णतीर्थ) गाहड्वालों का मुख्य स्थान है। बुंदेलखंड का सारा प्रदेश ही विध्य पर्वतश्रेणी से घिरा है श्रीर श्राश्चर्य नहीं कि इसी से विध्येलखंड नाम पड़ा हो, जो प्राकृत बोलचाल में बुंदेलखंड हो गया श्रीर वहाँ के विवासी बुंदेल कहलाये।

चक्रसेन ने सं० १७१० वि० मे जिखवाये — जतहर का पर्गना, जिसका गाँव उड़का जिसमे १७०० गाँव लगते थे, आय र० ७०००००); भांडर का पर्गना, गाँव ३६०, उड़का से कोस १२, आय र० ५०००००); पर्गना एलच, गाँव ३६०, उड़का से कोस १२, आय र० ६०००००); पर्गना राठ, गाँव ७००, उड़का से कोस २०, आय र० ६०००००); पर्गना खटोला, गाँव १७००, उड़का से कोस २०, आय र० १५००००); पर्गना पाँडनारी, गाँव १४००, उड़का से कोस ४०, आय र० १५००००); पर्गना पाँडनारी, गाँव १४००, उड़का से कोस २०, आय र० १५००००); पर्गना धमायो, गाँव २०० उड़का से कोस ४०, आय र० १०००००); पर्गना दमोई, गाँव ३५०, उड़का से कोस ५०, आय र० १०००००); पर्गने सीखनी धामयी चवरागढ़ के मध्य; गढ़पाहारांद गिराज

मासिहल उमरा में लिखा है कि बुंदेलों का पहला वतन काशी था। उनका कोई पुरुखा वहा खैरागढ़ कटक में आकर ठहरा इसलिए वे खैरवाड़ कहलाये। राजा वीरसिहदेव बुंदेला से-जिसने अकबर के वज़ीर श्राष्ट्रजल को शाहजादे सलीम के इशारे से मारा था—बीस पीढ़ी पहले काशीराज उलकाई में, जिसे अब बुंदेल खंड कहते हैं, पहले पहल आकर ठहरा और वहाँ वि ध्यवासिनी देवी की पूजा करने लगा। इसी से वह विंधेला प्रसिद्ध हुआ। पहले बुंदेलों के पास कुछ अधिक मुलक और दीलत न थी, लूट-खसीट और उकती से वे अपना निर्वाह करते थे। जब राजा प्रताप ने उड़छा को अपनी राजधानी बनाकर बहुत सा गिरोह इकट्टा कर लिया और शेरशाह व सलीमशाह सूर से लड़ाइयाँ लीं तभी से उनकी उन्नति होने लगी। प्रनाप के पुन्न भारतचंद के निस्संतान मरने पर उसका छोटा भाई मधुकरसाह राज का स्वामी हुआ, जिसने अपनी वीरता, बुद्धिमानी और धोखेबाजी से बहुत सा मुलक दवा लिया और बढ़ी नामवरी हासिल की। वह शाहंशाह अकबर के साथ लड़ा भी, परंतु अत में उसने बादशाही। अधीनता स्वीकार कर ली। अजयगढ़ और दितया बुंदेलों के बड़े राज्य है।

का स्थान; चै।कीगढ़ गूँडा का; उदयपुर सिरवाज के पास; कछडवा, उड्छा से कोस १२; करहरा उड़छा से कोस २०; दिहायला नरवर के पास; खुटहर ग्ररणोद के पास, बड़्या, पवडवा उड़छा से कोस २० वालियर के पास; बड़ेछा ग्वालियर के पास; दभोवा उड़छा के पास; कुच ग्रालमपुर के पास; मोहनी गाँव ८४ इंद्ररुखी, गोग्रोद, भदावर के पास; प्रवाइना, सहरा, लेगिरपुर, घांघेडा, गाँव १५००। गूँड का चवरागढ़ जुगराज ने लिया था, जिसको ताल्लुक ५२ गढ थे।

कोशवदासकृत कविप्रिया ( प्रंथ ) में बुंदेलों की ख्यात ऐसे ही है-ये सूर्यवंशी हैं। इस वंश मे श्रीरामचंद्रावतार हुन्ना, उसके कई पीढ़ियों के पीछे इनका गहरवाल (गाहडवाल) गोत्र प्रसिद्ध हुद्यां। १ राजा बीरू गहरवाल, २ राजा कर्यो महाराजा हुद्या, जिसने बनारस को राजधानी बनाया, ३ राजा अर्जुनपाल ने मोहनी गाॅव बसाया, ४ राजा सहजपाल, ५ राजा सहजरंद्र, ६ राजा नानग-हेव, ७ राजा पृथ्वीराज, ८ राजा रामसिञ्च, ६ राजा चंद्र, १० राजा मेदनीपाल, ११ राजा अर्जुनदेव जिसने १८ महादान दिये, १२ राजा प्रतापरुद्र, १३ राजा भारतचंद, जिसके पुत्र न होने से उसका छोटा भाई मधुकरशाह गही पर बैठा। मधुकरशाह ने डड्छा बसाया **धी**ार डसके ११ पुत्र हुए—दुलहराम पाटवी, संप्रामसाह बतूरसिह, रह्नसेन, होरलराव, चंद्रजीत, रणजीत, शत्रु-जीत, बलवीर, हृदयसिहरेव, रणधीर,। दूलहराम के पुत्र का बेटा भारतसाह, भारतसाह के पुत्र देवीसिह श्रीर जगतमिश्रण जो महाराजा जसवंतिसिंह के पास चाकरी करता था। देवीसाह का किशोरसाह। एक दूसरे स्थान पर ( बुंदेलों की ) पीढ़ियाँ ऐसे दी हुई हैं-

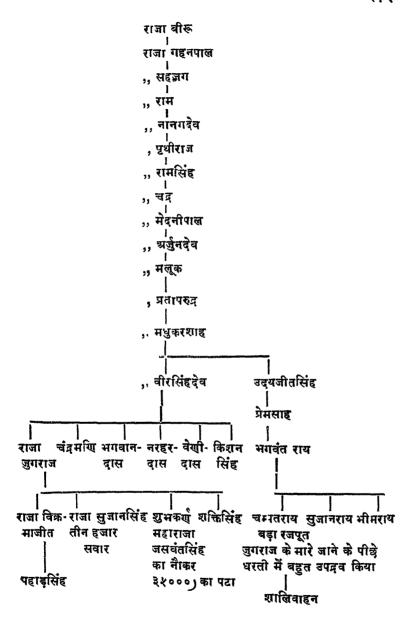

राजा वीरसिंहदेव वडा धर्मात्मा श्रीर भाग्यवान हुआ । वादशाह ( शाहजादगी मे ) जहाँगीर के हुक्म से उसने खेाजे अबुलफजल की मारा। बादशाह (जहाँगीर) की उस पर बड़ी कृपा रही। मधुरा में श्रोकेशवरायजी का मंदिर बनवाया, बादशाही चाकरी बराबर करता रहा और मरने उपरांत उसका पुत्र जुगराज टाके बैठा। शुरू शुरू में उसका जोर अच्छा बढ़ा, श्रीठाकुरजी की बीच में दे-कर गूँखा का चवरागढ़ लिया, फिर सं० १६-६६ के कार्तिक मे बादशाह से विरस हुन्ना, बादशाह ने फीज भेजी, खानदीरान ग्रब-दुल्लाखाँ सेनानायक ग्रीर हिन्दू मुसलमान दोनों उसमें थे। बादशाह ग्वालियर में ठहरा. सेना ने देश मे दखल किया। जुगराज ने भी थोड़ो सी लड़ाई की, परन्तु ग्रंत मे देश छोड़कर भागा श्रीर श्रपने पुत्र विक्रमाजीत सहित मारा गया। बादशाह उड्छा में पधारे थ्रीर कई दिन तक वीरसमुद्र बड़े तालाब के किनारे ठहरे। फिर सिरवाज होते हुए बुरहानपुर पधार गये भ्रीर वहाँ से दै।लताबाद पहुँचे।

## सीलहवाँ प्रकरण

# यदुवंशी

जाड़ेचा—(बंदोजन) इनको गीतों में व यश-वर्णन करने में श्यामा (सम्मा) कहते हैं। श्रीकृष्ण के पुत्र साम्ब व प्रद्युम्न बड़े नामी हुए। उनमे से साम्ब के तो सम्मा जाड़ेचा, धौर प्रद्युम्न के वंशज जैसा भाटो हैं। जाड़ेचों की पीढ़ियाँ—१ गाहरियो, २ खोढो, ३ ढाहर, ४ छाहड़, ५ फूल, ६ लाखा, ७ महर, ८ मोकलसी, ६ खेतसी, १० दक्षा, ११ हम्मीर बड़ा, १२ हम्मीर के पुत्र रायधण धौर हाला, १३ फूल, १४ ध्रलैदियो, १५ जनागर, १६ लोही, १७ भीम १८ दक्षा (दूसरा), १६ साहिब, २० राहिब, २१ बड़ा भीम, २२ बड़ा हमीर, २३ ध्रमर, २४ मोजराज, २५ बासा, २६ खोटा, २७ (दूसरा) हमीर, २८ खंगार, २६ भारा, ३० मेघ, ३१ रायधण, ३२ तमाइची।

मुज के स्वामी रायध्या की वार्ता—रायधियों के कछ की घरती आई। पहले यहाँ के ठाकुर रायध्यी घोषा थे, जिनकी राज-धानी लाखड़ी नगर था, जहाँ कर्य घोषा राज करता था। एक योगी गरीबनाथ धूँघलीमल का शिष्य बढ़ा सिद्ध आया और उसने लाखड़ी मे अपना आसन जमाया। आश्रम के धासपास उसने २२ आम के पेड़ लगाये, जिनमे काल पाकर फल आया। कर्य की एक दुहागया रायी थी जिस पर गरीबनाथ की कृपा थी और उसकी वह भिगनी कहकर बुलाता था। ज्येष्ठ मास में उस रायी का पुत्र योगी के आसन पर आया था। तब नाथ ने अपने चेले की कहा

कि भानजे के वास्ते थोडे ग्राम तोड़ ला। ग्राज्ञानुसार चेले ने वृत्त पर चढ पाँच छ: फल तोडे धौर नाथ ने उस बालक की दिये. जिन्हें लेकर वह अपनी माता के पास गया। कर्ण की मानेती राणों के पुत्र ने वे ग्राम देखे श्रीर ग्रपनी माता की जाकर कहा कि मुक्ते भी आम मैंगा दे। राग्री ने अपने पति जाम की कहलाया कि योगी के श्रासन पर श्राम फले हैं सी क़ॅबर की मँगा दी। जाम ने श्राम लेने के वास्ते अपने धादमी भेजे धौर उन्होंने जाकर गरीवनाथ की कहा कि जाम श्राम मँगवाता है। योगी बोला-श्राम मेरे हैं, हम योगी लोग किसी को ग्राम नहीं देते। नौकरों ने कहा, बाबाजी। श्रासन तुम्हारा है परन्तु भूमि तो जाम की है; ऐसा कहते हुए वे तो वृत्त पर चढ़ गये श्रीर लगे फल तोडने। योगी को क्रोध श्राया। एक कुल्हाडी डठाकर चाहा कि पेड की काटकर गिरादे। इतने में चेला बोल डठा-महाराज ! अपने लगाये हुए वृत्तों की क्यों काटते हो ? मुद्राधारी हो। इनका रूपांतर कर दे। ! गरीवनाथ के भी यह वात मन में भाई श्रीर कहा ''श्राम की इमलियाँ हो जावें ['' यह वचन उसके मुख से निकलते ही वे वृत्त इमली के बन गये जो आज तक मीजूद हैं। दूसरे दिन एक शिष्य की श्रासन की ठैर समाधि देकर जाम को यह शाप दिया कि ''जैसे तुमने इमारा स्थान छुड़ाया है वैसे ही तुम्हारा भी स्थान छट जावे !"

लाखड़ी से १२ कीस पर धीगोद है। वहाँ के अजयसर पर्वत पर धुंधलीमल रहता था, गरीबनाथ वहाँ चला गया। फिर दस बारह दिन के पींछे दोनों गुरु चेले पहाड़ पर से उतरते थे, वर्ष ऋतु थी और (मैदान में) रायध्या, हमीर और उसका पुत्र भीम हल चला रहे थे। भीम ने उन योगियों की देखा और बोल उठा कि यह तो गरीबनाथ है जिसने समाधि ली थी। सन्मुख जाकर भीम उसके गुरु के

चरगों मे गिरा श्रीर इसे भामह-पूर्वक नीवड़ी मे अपने हेरे पर लाया। इतने में घर से भात श्राया, नाथ के पात्र मे परोसा, भोजन करने के लिए विनती की श्रीर श्राप मक्खी उडाने लगा। हुए धुंधलीमल ने अपने पात्र में से कुछ खीच लेकर भीम की दिया श्रीर कहा खाजा। परंतु फ़ूँठन होने से भीम ने उसे खाना न चाहा थ्रीर बोला-महाराज । खा लूँगा । नाथ ने देा तीन बार उस खोच को खा जाने के लिए कहा तब भीम ने घ्रपने वास्ते घ्रपनी माता के पास से दूसरा खाच परोसाया श्रीर गुरु के दिये हुए प्रसाद की पास रखकर अपनी थाली में का खीच खाने खगा। गुरु ने जान लिया कि मेरा दिया हुआ खोच वह खाना नहीं चाहता तब उसे पीछा अपने पात्र में ले लिया धीर कहने लगा—"भीम ! यह खोच जो तूने खा लिया होता ते। भ्रमर हो जाता, परंतु फिर भी इस धरती का राज मैं तुभी देता हूँ।" ऐसा कहकर उसके सिर पर हाथ धरा और ब्राज्ञा दी कि कच्छ का राज्य देता हूँ, परंतु योगियों की सेवा सदा करते रहना जिससे तेरे वंश में दीर्घकाल तक राज बना रहेगा। भीम बोला कि मैं आपकी आज्ञा का पालन कहँगा। योगियों ने कहा कि तू अपनो राजधानी लाखड़ी में रखना श्रीर योगियों का ग्रासन धीग्रोद मे। श्रासन के लिए दस घोड़ियों में से एक घोड़ो, दस भैंसों में से एक भैंस ग्रीर दस साँड़ों में से एक साँड दिया जाय। हाट प्रति एक वर्ष मे दे महमूदी ( एक पुराना चाँदी का सिक्का ), पुत्र-जन्म धीर विवाहीत्सव की दो महमूदी, सारे देश से मिखता रहे, और इल प्रति एक सई (धान का एक नाप ) धान मिला करे। इतना उद्दराकर धुंधलीमल ने गरीबनाथ को दिखलाया थ्रीर कहा कि जब तक ये।गियों की सेवा करता रहेगा तम तक तेरी साहिबी प्रतिदिन बढ़ती रहेगी, पर सेवा मिटी और

ठकुराई गई। भीम ने कहा, महाराज! देश के खामी तो घोघा हैं. हम इनसे राज्य कैसे लोगे। योगी ने उत्तर दिया, इनको भेरा शाप हुया है, इन पर कही से ध्रचानक शत्रुसेना ग्रावेगी। जब तुम सुना कि ये मारे गये तब अपना साथ इकट्टा करके जा जमना। तुम्हारी पीठ पर इस हैं अत. सहज ही में तुमकी राज मिल जावेगा। इतना कहकर गुरु चेला उठे श्रीर कहने लगे कि श्रव हम पहाड़ पर चढ़ते हैं. तुम जहाँ हमारे पाद-चिह्न पर्वत मे उघड़े हुए देखो वहाँ पत्थर इकट्ठेकर रखना, जब तुम्हेराज्य मिलेतव वहाँ मंदिर बनवाना। फिर बोले कि हमारी बात का तुभी विश्वास न आवेगा, परंतु यदि तेरा पिता आज के पंद्रहवे दिन मर जावे तो जानना कि सब सत्य है। ऐसे वचन कह योगी तो रम गये। भीम का पिता सचमुच पंद्रह ही दिन में मर गया. तब उसकी नाथ के बचन पर विश्वास बँध गया। कुछ द्रव्य खर्च कर उसने ध्रपने ५०० भाई-बंधुय्रों की इकट्टा किया। इधर घोघों ने मेरवी में नुकसान किया था इसलिए मोरवी वीरमगाँव के थाएं के तुर्क तीन हज़ार श्रचानक घोघो पर चढ श्राये। सात सा श्रादिमयों का खेत रक्खा श्रीर दूसरे भाग निकले। तुर्कों के भी बहुत से श्रादमी मारे गये। लूट न करके तुर्क तो पीछे लीट गये, परंतु जब भीम ने ये समाचार सुने तो तुरंत चढ धाया श्रीर राज पर श्रधिकार कर लिया। रावाई का तिलक सिर पर लगाया श्रीर कच्छ का स्वामी हो गया। रहे-सहे घोघों ने जब सुना कि भीम ने राज ले लिया है ते। वे जुड़कर भीम पर ग्राये, परंतु परास्त होकर पीछे गये। घोघों का एक भाई काठियों में मोरवी के पास जाकर ठहरा, जिसके वंशज मोरवी हलोद्र (हलवद ) के बीच में रहते हैं। दूसरा माई पारकर श्रीर सांतलपुर के बीच की भूमि में श्राया, वहाँ कांश्रहनाथ

योगी रहता था। उसने योगी के चरण पकड़े और कहा कि हमकी गरीबनाथ का शाप हुआ है जिससे हमारा राज्य गया, अब यदि आपकी छुपा हो जावे तो हम यहाँ टिक सकें। योगी ने उत्तर दिया कि जो मेरी पादुका ऊपर स्थिर करके उसके नीचे तुम कोट बनवाओ तो रहे।।! तब घोघों ने वहाँ पादुका बनवाई और योगी के नाम पर उस स्थान का नाम कांथड़कोट रक्खा जहाँ आज तक वे रहते हैं। तीन सी गाँवों मे उनका अमल है और उस प्रदेश में कांथड़ के अनुयायी योगियों का कर लगता है।\*

भीम कच्छ का राजा हुआ, गरीबनाथ की जो वचन उसने दिया या उसका पालन किया और आज तक योगियों की लागतें नियत हैं। गरीबनाथ की पादुका पर घीषोद में मंदिर बनवाया और पास ही गढ़ भी कराया तथा योगियों का आसन बँधवाया। भीम के वंशज अब भुजनगर के राव हैं जिनकी पीढ़ियाँ—१ भीम, २ लाखा, ३ हमीर, ४ राष्ट्र, ५ काहिया, ६ अलइया, ७ भोजराज, ८ रायध्या, ६ हमीर (दूसरा), १० कंमा, ११ मूलवा, १२ महड़, १३ भीम (दूसरा), १४ हमीर (तीसरा), १५ खंगार, १६ भारा, १७ भोजराज (दूसरा), १८ खंगार (दूसरा)।

गीत कुँवर जेहा (जैसा) भारावत का— दीयण छात्र बड़गात्र जग बंभेसर, दूसरी अवर दातार नह कीय एहे।। हेक उंनड पछै जाम रावल हुवा, जाम रावल पछे हेक जेहे।।।१।। सिंधपत पखे कुण दिये दत सांमई अवरपत सिंघपत विगत अनेक। सिंधपत समबड़ी हेक हाली समय, हालारी समबड़ी रायधण हेक।।२।।

<sup>.</sup> धुंधलीमल येगी की कथा का वर्णन, थोड़े अतर के साथ, जेठवाराणा नागभाण के समय में भी इसी प्रकार मिलता है।

बॉदगी गेठि घाहूर लग सते, सुतन बंभवंस खटतीस सोढो । सुतन बंभवंस समभीट जैमालसुत, मालसुत लखणसुत सत्तमो मीढो ॥३॥ लखण दर हाथ निज लेख घाहूत लख, घव़ल हर सहस बावनै टलियो । हेतुवां ग्रजेखे खेंग हेखे गहर, बड़ा लाहड़ां बडम घाक वयालिया ॥४॥

#### गोत दूसरा

साहिब दूसरे। खंगार सवाई, दावो सिर दातारां जेहे। ।
कवी दियंता जंगम हसिया बेचण हारां।। १।।
भूलो नहों श्रंजण माया (मे?) भूम जिण कीरत हितजाणी।
सोदागर चेहरिया सांमै, मोटेरा मालाणी।। २।।
दीखाविया सुदिन पर दीपै, रायजादे बढ राजा।
भारमलोत तिकेनवदै भड़ है चाड़े जेहाजां।। ३।।
श्रोडनड़ लाखा श्रहिनाणै।

बसुंह उबारण नारां घोड़ादे घमड़ेाह घातिया हेड़ा उहै कारां ॥४॥ बात लाखा की

भद्रेसर से चार कोस किलाकोट में बड़ी ठकुराई हुई। लाखा से कितनी ही पीढ़ियों पीछे होला धीर रायध्य दे। भाई हुए जिनकी संतान हाला धीर रायध्य कहलाती हैं। वे निर्वतात के समय में घोघों के राज्य में मुकाती हेकर रहते थे। रायध्यियों की अपेचा हालों के दक्ष पाँच गाँव विशेष धीर दस भाइयों की जोड़ भी ध्रिक थी। जब भीम हमीरेत ने लाखड़ी का राज्य लिया तव हातों ने विचारा कि अब हम किसी दूसरे स्थान में जा रहें तो ठीक है धीर भद्रावल योगी के नाम पर बसे हुए भाद्रेयसर (भद्रेसर) को खाली देखकर वहाँ जा बसे। वहाँ घोघों ने आकर उनको कहा कि जो तुम हमें सहायता दो तो हम भीम से ध्रपना राज्य मीछा लेकर तुमको दो-तीन सी गाँव एक ही कोर में देवें। तब

ते। हाला उनकी मदद करने को तैयार हो गये। जब भीम ने यह बात सुनी तो हालों को कहलाया कि तुम घोघों के पच मे क्यों बँधते हो ? जब तक मैं हूं तब तक तो राज्य अपने घर ही मे है, तुमने जो धरती दबाई है वह तुम्हारी और जो मेरे पास है वह मेरी, इस बात का कील वचन देता हूँ। हालों के अधिकार मे भी भूमि बहुत सी थी और भीम उनका भाई ही था, इसलिए उन दोनों मे परस्पर कील करार हो गये, देवी आसापुरी को बीच मे दिया और होनों ने घोघों को देश से निकाल दिया। रायधणिये राव और हाला जाम कहलाने लगे, आपस में प्रीति बढ़ती गई।

बारह या चौदह पीढी पीछे हालों मे जाम लाखा हुआ श्रीर रायधियायों मे हमीर। एक दिन राव हमीर पची सेक सवारों के साथ भटेसर के पास गाँव से आया था। राव ने विचार किया कि निकट ग्रा गये हैं तो लाखा से मिलते चले। लाखा के यहाँ गया, उसने भी बड़े श्रादर-सत्कार से पहुनाई की! लाखा के (पुत्र) रावल के एक जवान कन्या थी। रावल की उसके मामा ने वह-काया कि लाखा की तो अकल मारी गई है; हमीर तुम्हारे घर आया हुआ है उसे मार डालो, इसका पुत्र छोटा ही है सो भी उठ जावेगा. कच्छ का राज्य ईश्वर ने तुमको घर बैठे दिया है। रावल भी लोभ मे श्रा गया। दुपहर के वक्त राव हमीर सोया हुआ था। वहाँ जाकर रावल उसकी पग चंपी करने लगा। राव की निद्रा आ गई, तब खड़ से उसका सिर काटकर वहाँ से भाग चला। थोड़ी देर मे रैं। ला पड़ा। लाखा को मालूम होने पर वह रावल के पोछे लगा और तीर चलाये। आगे एक काठियों का गाँव था जहाँ रावल एक बाड़ में कूद पड़ा। लाखा ने जाना कि निकल जावेगा. तब पसवाड़े पर तलवार चलाई। हाथ छिछलता पड़ा, गुदड़ो में एक

यंगुल बैठी। (रावल बचकर निकल गया) श्रीर काठियों में जा पहुँचा। लाखा लीट श्राया श्रीर हमीर के सवारें। सहित भुज गया। श्रपनी तरफ़ से टीके में घोड़े भेट करके खंगार (हमीर के पुत्र) को गही पर बिठाया। कई दिन तक लाखा वहाँ इस विचार से रहा कि कदाचित् खंगार सुक्तको मार डाले तो मेरे सिर पर से कलंक टल जावे। खंगार इस बात को भाँप गया श्रीर बोला ''काकाजी घरे पधारें। जो बात श्रापके मन में है वह मैं कदापि न कहँगा, मेरा बैर तो रावल ही से है।'' लाखा बोला कि ''देवी श्रासापुरी को साची देकर कहता हूँ कि मैं इस बात में कुछ भी नहीं जानता हूँ।''

अपने जीते-जी लाखा ने फिर रावल को अपने पास न आने दिया। कितनेक दिनों पोछे लाखा थोड़े से साथियों समेत किसी काम को गया हुआ था। वहाँ घोघों ने आकर लाखा को मार डाला और रावल उसके पाट बैठा। राव खंगार भी उस वक्त बीस बाईस वर्ष का हो गया था। उसने अपना राज्य सँभाला और पिता का बैर लेना ठान रावल पर चढ़ा। आठ नी सहस्र सेना सहित सीप नदी पर आया। इधर से रावल भी सात आठ हज़ार मनुष्यों की भीड़-भाड़ लाया और लड़ाई शुरू हुई। रोज़ दिन दिन को तो युद्ध होवे और रात होते ही दोनों ओर के योद्धा अपने अपने शिविरों को चले जावें और प्रभात को फिर लड़ने लगें। इस तरह लड़ते लड़ते बारह बरस बीत गये। कई बार आसापुरी देवी को बीच में रखकर रावल वचन-बद्ध हुआ परंतु अपने वचन पर स्थिर न रहा इससे उसका बल घटता और राव का बल बढ़ता गया। तब रावल ने अपने अमात्य लाड़क को कहा कि अब और तो कुछ भी उपाय विजय का नहीं रहा है, तुम्हारी अवस्था भी आ गई है, यदि तुम अपनी जान पर खेलकर किसी ढव

से खंगार को मार डालो ते। अलवत्ता काम बन सकता है। तेरे पत्रों की पद-प्रतिष्ठा मैं सदा बढाता रहुँगा। लाइक ने इस बात की मंजर किया। दुसरे दिन छल करके रावल श्रीर लाडक परस्पर चडभडे थीर रावल ने उस पर अपना बॉस चलाया। तब क्रोध करके बूढ़ा मंत्री राव खंगार के पास चला गया। चार पाँच दिन पीछे राव को पड़ाव में कहीं आग लगी, राजपूत सब आग बुक्ताने की गये श्रीर राव के पास श्रकेला लाडक रह गया। उसके मन मे चुक करने का यह प्रवसर ग्रच्छा जँचा, परंतु हाथ धूजने लगा। राव ने देखकर पृद्धा कि तेरा हाथ क्यों धुजता है तो कहा कि योंही. बृद्धा-वस्था के कारण। फिर राव की भ्रोर देखकर पोछे से उस पर खड़ का प्रहार किया। घाव पोठ पर लगा. परंत राव ने फुर्ती के साथ मुडकर घातक की गईन पकड उसे पृथ्वी पर दे पटका और उसका हाथ मरोड़कर खड़ हाथ से लिया थ्रीर उसी से फटका देकर उसका सिर उड़ा दिया। इतने में राव के साथी भी आ पहुँचे, घाव पर मरहम-पट्टी की। उसी रात की कोई मर गया था. जिसका ध्रप्रि-संस्कार किया। यह देख रावल ने जाना कि राव मर गया है, परंतु प्रकट नहीं करते हैं, तब वह अपने इल बल की सँभाल एका-एक राव की सेना पर दूट पड़ा, घमास्नान युद्ध हुआ और खूब तलवार चली। दूसरे दिन भी दोपहर तक लड़ाई होती रही। प्रभात से जुटे हुए योद्धा चार घडी दिन शेष रहे तक पीछे न हटे, तब राव बोला कि सुफ्तको अपनी शय्या पर से ऊपर उठाग्री। लोगों ने डठाकर खड़ा किया। सैनिकों ने देखकर जाना कि राव जीवित है। उनकी हिम्मत बढ़ गई थ्रीर शत्रु-दल पर निराशा छाई। लड़ाई होते हुए समय भी बहुत हो गया था, श्रंत में रावल की सेना इट-कर अपने पड़ाव को चली गई। रावल ने विजय की आशा छोड़- कर कहा कि मैंने देवी को बीच मे देकर भी अपने वचन को लोपा उसी का यह फल है। देवी मुक्ससे रूठ गई, अब हमारा निर्वाह इस घरती मे नहीं होगा। ऐसा ठान वह वहाँ से चल दिया। तीस पैंतीस कोस के परे सोरठ के प्रदेश में जैठवे राज करते थे। वहाँ से उनको निकालकर उसने साठ-सत्तर कोस के मध्य की भूमि ली और वहीं अपना राज्य खापन किया। सं०१५-६६ वि० मे रावल जाम ने नया नगर बसाया और भद्रेसर राव खंगार ने लिया, जो आज तक भुज के अधि-कार में है।

रावल जाम फिर गिरनार (जूनागढ़) के स्वामी चीगसखाँ ( चंगेज़ख़ाँ ) गोरी से मिला श्रीर मैत्री बढ़ाई। उसने कहा कि तू गुजरात के बादशाह से मेल मत कर धीर मेरा साथी बना रह। जैठवे श्रीर काठियों ने इकट्रे होकर सलाह की कि यह (रावल) श्रपनी धरती में जबर्दस्ती से म्रा घुसा है, यदि यह यहाँ जम गया ता हमे अवश्य मारेगा। इसलिए लड़ाई कर उसे निकाल देना चाहिए। दस सहस्र मनुष्यों की सम्मिलित सेना लेकर वे उस पर चढ़ आये। रावल भी श्रपने छ: हजार सवार लेकर सम्मुख हुआ। बरडा के परगने में युद्ध हुआ, जिसमें रावल के भाई हरधवल ने एक स्नहस्र अश्वारोहियों से एकदम शत्रु पर धावा कर दिया और उनके बड़े बड़े सर्दारों को घराशायी किया धौर ग्रंत में ग्राप भी खेत रहा, परंतु खेत रावल के हाथ रहा। शत्रुदल के सर्दारों में जेठवा भीम. काठी हाजा और वाढेलभाग सात सी योद्धाशीं, समेत काम आये और शोष भाग निकले । जेठवे वहाँ से भागते हुए समुद्र-तट पर छाइये में जा रहे, जहाँ जेठवा खींवा बड़ा राजपूत हुद्या। ( ग्रव जेठवें का राज्य पोरबंदर में है।)

जेठवे, बाढेले थ्रीर काठियो के पहले ४५०० गाँव (सोरठ मे) थे, उनमें से बाढेलों के १०००; काठियों के — जिनमे धाज तक चैाथ काठो लेते हैं—-२०००; श्रीर जेठवें के १५००। रावल जाम लाखावत ने ४००० गाँव दबाकर ग्रपना बड़ा राज्य स्थापित कर लिया। एक बार रावल ने अपने राजपूतों से कहा कि यद्यपि हम लोगों ने एक नया राज्य जमा लिया है तथापि राव खंगार ते हमारी बपौती की भूमि हमसे छीन ली: अतएव अपने राव की एक धक्का देवें। यह ठान, बरसात के दिना मे, जब राव थोड़े से साथ से धी खोद की पहाडी पर गया था, तब रावल ने अपना भेदिया भेजा। उसने लीटकर सब वृत्तीत कहा तो रावल ५०० सवार साथ लेकर चढ़ा। राव धीषोद के समीप ही टिका था, उसके पास उस वक्त पचासेक राजपूत थे: शेष सब इसके पुत्र के साथ गये हुए थे. जो स्रमरकोट ब्याइने को गया था। राव बैठा था; घोड़ी, सॉड़, गार्ये ग्रीर भैंसें उसके सामने चर रही थीं, दूध मटकियों मे गरम हो। गया था। धीर पीने की तैयारी हो रही थी। इतने में सनसनाता हुआ एक तीर पास से निकला। तुरंत सोहा नंदा ने राव की कहा कि डिंग, शत्रु द्या गया है। राव चट से पहाड़ी पर चढ़ गया धीर पीछे से रावल भी ग्रा पहुँचा। उसने देखा कि राव ग्रभी यहाँ से गया है, श्रतः वह इधर-डधर ताक लगाने लगा। रावल के साथियों में से रमधीर गाजिया, जो पहले राव खंगार के पास रहता था. बोला कि यो क्यो देखते हो, सॉहिया घेर लो। खंगार आये बिना रहेगा नहीं। तब मुड्कर सॉट्टें घेरी श्रीर धीरे धीरे चलने लगे। रावल बार बार पीछे फिरकर निहारता था कि अब तक खंगार भ्राया नहीं। इधर खंगार ५० सवार साथ ले चढ़ा। कितने ही साथियों ने मना भी किया, कि आपका साथ (सैनिक) थोड़ा है,

खंगार ने उत्तर दिया कि "न करे श्रीठाकुर जी, रावल ते साँहे ले जावें धीर मैं बैठा देखा करूं। " पहाड़ी की लॉघकर उपरवाड़े के मार्ग से सोलह कीस आगे गवल के सम्मुख गया। रावल के साथी रसाधीर ने एक वृत्त पर चढकर देखा कि खंगार आता है या नहीं तो आगे भीडभाउ देख पडा। रावल से कहा कि यह खंगार ही है। रावस ने भी देखा और कहा कि हमकी ता वे थोड़े ही से म्रादमी दीख उडते हैं, परन्तु खंगार सीधा मुक्त पर प्रावेगा इस-लिए ग्राप बीच में रहा श्रीर अपने २५० योद्धा थे। कं वॉई श्रीर और २५० की दाहिनी स्रोर पंक्तिबद्ध खड़े स्कख़े स्रीर कहा कि जब शत्र हमार बीच मे आ जावे तब एक एक बर्का मब फेकना। इस तरह पाँच सी आज़ी के लगने से इस उसे मार लेगे। प्रातेइंडियों में से खंगार के साई साहब और पितृयाई (पितृब्य) फून ने कहा कि हम खंगार की मरता हुआ देखना नहीं चाहते अनएव आओ पहले श्रपने ही मर मिटें। इनको धातुर देखकर खंगार बाला कि इतनी खतावली क्यों करते हो ? तुम समभते होगे कि इस मर छुटें। ऐसा कह अपने पचासों पूर्ण शस्त्रबंद सवारी का गाल बांधकर उसने घोड़ों की बागें उठाई। रावल के सैनिक जो धामखे खड़े थे. उनमें से कितनक ही अपने बर्छे चला सक, शेष को अवसर ही न मिला, कि ये तो त्राकर जुट गये श्रीर लगे तलवार धजाने। रावल के प्रधान को खंगार ने मार लिया थ्रीर दूसरे भी कई याद्वाश्री को खेत रक्खा। रावल की फौज भागी तब ते। रावल ने भिड़ भिड़कर तीन बार अपने घोड़े की शत्रु-दल में पटका, साहब पर फटका किया, वह उसके टाप पर लगकर टल गया। बहुत से छोड़ भागे, परंतु रावल अपने घोड़े की पटकता रहा। तब खंगार ने प्रपने योद्धाओं से कहा कि रावल की मत मारी! और

उसके माथी राजपृती को ललकारा कि "ग्रपने बाप को ले क्यों नहीं जाते हो !" सीढा नंदा ने रावल के एक बूड़ी (बर्छे का बॉस) लगाई, तब किसी ने कहा-"'भूला नहीं हूँ, साँड़ की आंकना (दागना) कहा है, मारना नहीं।" रावल ने फूल पर वर्छी चलाई ग्रीर वह भेवडे में लगकर टूट गई। तब ते। राजपूत यह कहकर रावल को ले निकले कि ''ग्रभी तुम्हारे दिन श्रच्छे नहीं हैं।'' पचीस ग्रादमी रावल के मारे गये श्रीर चार-पाँच खंगार के। घायलां को डोलियां मे डालकर रावल पीछा फिर गया। उसके साथ वानां में से जो बर्कान चला सके थे उन्होंने ग्रपने अपने बर्के के बॉस तो उकर फनों को घोड़ों के तोबड़ों में रख दिया। रावल को यह भालुम हो गया, तब उसने घेाड़ों को धान चढ़वाने के बहाने से सबके ते।बड़े रंगवाये, तो उनमे से १२० वर्छियों के फल पूरे निकले : रावल बेला कि इन लोगों को यही दंड है कि आगे की इनकी घोड़ियो के बछेरियाँ होवे उनकी तो ये रक्खें थी। जो बछेरे हों वे सर्कार मे दिया करें। उन राजपूती की सतान से आज तक बछेरे ले लिये जाते हैं। तदुपरांत फिर रावल ने खंगार से छेड़-छाड़ न की। नये नगर में रावल का प्रताप बहुत बढ़ा, उसने बड़े बड़े दान किये, बावन इज़ार घेाड़े याचकी की दिये, ईसर बारहट को कोड पसाव दिया। (बारहट) बीछू (बीठू) के कहे हुए दाहे-

ग्रेग खांगी ग्रवियाट, तुरका ही नृं तेवडे,

भाला ही नूं भाट, हाला ही नूं हेक है।" खंग है किया खड़ाक, सी लेगा सुरताय सूं, मीरॉ मीजक नूमार छोइयॉ उतरी लाक।"\*

<sup>\*</sup> हिन्द राजस्थान में लिखा है कि हमीर ने दगा से राव ळाखा के। मार डाला। ळाखा के ४ पुत्र—जाम रावल, उरधवल, रावली श्रीर मोडा थे।

पीढ़ियाँ ( नये नगर के जाम की )—जाम लाखा, रावल, वीभा, सत्ता, प्रजा ( जेसा ) लाखा ( द्वितीय); रणमल । सत्ता जाम हुन्ना, परंतु पीछे रायखि ह ने राज्य ले लिया । नये नगर से कोस तीन की दूरी पर रायखि ह लाखावत कुतुबक़ाँ से लड़कर काम प्राया । जाम तमाइची, बंभणीया जस्ता लाखा की—एक बार तो कुतुबक़ाँ ने छल से जस्सा को मारकर खत्ता रिणमलीत को नये नगर की गद्दी पर बैठा दिया, परंतु रायसिह के पुत्र तमाइची ने राज पीछा उससे छीन लिया । गीत लाखा प्रजावत का—

"निस दिह न थाक क्यूंही नांखता असगज कनक सुनग अतर।" "सिर तो साख साँच कही सामंद्र लाखेरी किसड़ी लहर।" "द्वारमती रहते दीठा, सिल महल चका दीठा मेल।" "बधे घणुं तोही बेलावल, बीभाहर ज्यूं नाखे वेल।" "है हाटक हाथी नग है कें, संखता दिस सीपनी सहि।" "अम्ह दिस नांखल हर अजावत इसड़ी नांखी जे डबहि।"

उन्होंने हमीर की मारकर बाप का वैर लिया और उसके राज पर अधिकार किया। हमीर के पुन्नों ने श्रपनी वहन कमरवा का विवाह सुल्तान महमूद बेगड़ा के साथ कर उसकी सहायता से कच्छ का राज पीछा जाम रावल से छिया। रावळ श्रपने तीनों भाइयों समेत, परास्त होकर, सेारठ मे श्राया श्रीर राणपुर के जेठवा खीमजी का हळाका दवाया श्रीर देहातमान्वी के पर्गने भी . खोस लिये। सं० १४६६ में नयानगर वसाकर उसे श्रपनी राजधानी बनाया।

## सत्रहवाँ प्रकरगा

# जाड़ेचा फूल धवलात को बात

सुजनगर से ⊏ तथा स कोस दिच्या, समुद्र से ५ कोस केला-काट नाम की बस्ती थी, जो धभी उजड़ो हुई है, कोट धीर घरों के खंड-हर अब तक मीजुद हैं। वहाँ फूल राज करता था। कितनेक वर्षों तक वृष्टि अच्छी होने से वहाँ बहुत सुकाल हुआ और बनियों के घरों मे अस के ढेर लग गये, इसलिए उनको बहुत नुक़सान उठाना पड़ा (क्योंकि अनाज विकता नहीं था)। बनियों ने मेह बँधवाने की नियत से किसी बर्तियं (संत्रवादी) को कहा। (पहले जब दुष्काल होता तो भोजे लोग ऐसा समस्तते थे कि किसी ने मत्र-बल से मेह को बॉध दिया है, आज तक अज्ञानी प्रजा मे ऐसे विचार पाये जाते हैं।) बर्तिये ने कहा कि एक हरिया मँगवाओ। जब वे हरिया लाये तो एक पत्र पर यंत्र लिखकर उसके सींग में बॉधकर उस हरिया को दो एक कोस पर एक पहाड़ो में छोड़ दिया, तब बनियों से कहा कि मेंह बॉध दिया है\*, जब यह कागज भीगेगा तभी मेह बरसेगा नहीं

ऐसी ही मेह बांधन की एक कहानी रासमाछा (भाग प्रथम ) में वाजा (काठियों की एक शाखा) ऐभळ के वास्ते लिखी हैं। अंतर इतना ही है कि ऐभळ ने जब वह चिट्ठी मृग के सींग पर से खोळकर पानी में डुबोई तो मृसळधार मेह बरसने लगा, जिसकी मार से ऐभळ के साथी तो मर गये और वह अचेत अवस्था में किसी गाँव में पहुँचा जहाँ सब खिया ही थी, पुरुष दुष्काल टालने की माळवे गये हुए थे। सांई नेहड़ी नाम की एक चारण की खी उसकी घोड़े पर से उतार अपने घर में ले गई। उसने आखीं गन देने व सेंकन-तपाने का प्रयोग तीन दिन तक जारी

ते। वृष्टि होनं की नहीं। उस दर्भ केलाकोट के चार हज़ार गाँवें। में एक बूँद भी पानी न वग्सा। वनियों का घान सब विक गया।

रक्खा। ऐभए मावधान हुआ श्रीर नेहडी से कहा कि इस सेवा के बदले कुछ सांग। सुंदरी ने उत्तर दिया कि समय पडन पर मांग लूंगी। ऐसल अपने र्गाव तलाजे में श्राया। कितनक दिन पीछे चारुशी का पित घर श्राया नव किसी नं उससे कह दिया कि तेरी अनुपस्थिति में तेरी खी नं किसी अजनवी पुरुष को तीन दिन तक घर में रक्खा था। यह सुनने ही गढ़त्री (चारण्) मारे कोध के जल उठा श्रीर लगा स्त्री के। ताइना करने। नेहडी ने शकला-कर सर्थनारायण से प्रार्थना की कि यदि मैं कलंकिनी है। डॉ ते। सुके की ही बना, नहीं तो श्रकारण सुभी दुम पहुँचानेवाला कुष्टी होये। गढ़वी की कीढ़ का रोग हो गया, तब वेहड़ी उसकी रोवा शुश्रषा करने लगी श्रीर श्रत में उसे लेकर ऐभल के पास पहुँची। उसने भी बहे ब्रादर के साथ उसका श्रातिथ्य-सत्कार किया श्रीर पूछा कि क्या चाहती है। बोली कि मेरा पति कुछ रोग से पीड़ित है, यदि एक वत्तीस लक्ष्णांवाले सनुष्य के रुधिर से उसका स्नान कराया जावे तो रोग मिटे। ऐभल ने कहा कि ऐसा पुरुष कहा मिले ? कहा तेरा पुत्र श्राणा इन लच्चों का है। यह सुनते ही ऐभल शंकि-सागर में डूब गया श्रीर मलिन सुख किये श्रन्तः पुर से गया । श्रपनी ठकराणी की खारी हकीकत कही श्रीर बीला कि चारणी की मैंने वचन दिया था तदनुसार अब वह पुत्र के प्राण हरण करना चाहती है। यह सुनकर श्राणा बाल उठा कि पिताजी! विलंब न कीजिए, इससे श्रपनी श्रमर कीर्ति है। जावेगी । ऐसे ही ठक्कराणी ने भी पुत्र के प्रस्ताव की स्वीकार। और दहने लगी कि ''लोग कहेगे कि ऐसा पुत्र-रत ऐसी ही माता की कोल से उत्पन्न है। सफता है।" यह सुनते ही ऐभल बेटे का मस्तक काटकर ले श्राया श्रीर उसमें से भारते हुए रुधिर से चारण को नहलाया। कोढ मिट गया श्रीर चारकी ने येगमाया के प्रताप से श्राणा के। पीछा जिला दिया । ऐभल का गीत मामहिये चारण का कहा हश्रा-

<sup>&#</sup>x27;'प्रथम मेह बांधियो कोढ़ टालियो पछे, वालो सतवादिया जेत्रवाही।'' '' तखतभूगं शिर शिरोमण तलाजू, गादियां शिरोमण वले प्राही।''

<sup>&#</sup>x27;कोड़ परणाय तल दीह एके कन्या, भयंकर भांज तल शेर भेभा।''

<sup>&</sup>quot; शाप उतार तळ नेहड़ी सांह्ये, श्राणा रे। श्राप तळ शीस ऐभी।"

बनिये श्रीर वर्तिया उस हरिए की प्राय: देखा करते थे : इस तरह तीन-चार वर्ष तक वर्षान हुई, घेार दुर्भिच रहा और विना धन्न के पजा भरने लगी। उडती उडती यह बात फूल के कान तक पहुँची कि बनियों ने वर्तिये से मेह वॅथवाया है। उसने उनको बुलाकर पूछा कि सत्य कही क्या बात है। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि बात सही है। तब फूल ने पूछा कि वह इरिशा जीवित है या मर गया ? कहा जीवित है। कहाँ है ? इस सामने की पहाड़ी में धीर हमारे मनुष्य दूसरे-तीसरे दिन जाकर उसका देख भी आते हैं। फल तत्काल चढा थ्रीर उन आदिमयों की साथ लेकर एक हजार सवारों सहित पहाड पर जाकर उसका घेरा दिया। हरिस दृष्टि द्याया तो उसके पीछे घोड़े छोड़े। बर्तिया बीला कि मैंने ५ वर्ष के लिए मेह की बॉधा है सी अभी हरिए के सींग में से यत्र निका-लना उचित नहीं। फूल ने उसको तो यही उत्तर दिया कि ठीक. पर ग्राप उसके पीछे लगा चला गया। ५० तथा ६० कोस पर बरडेसर कं पहाड़ पर जाता उसकी मारा श्रीर सीग में से यंत्र निकालकर पानी मे गला दिया। यंत्र का जल में डूवना था कि नभ-मण्डल मे बादल घिर आये श्रीर लगा मुसलधार मेह बग्सने। फूल पीछा फिरा, उसके साथी सब विवश हो पीछे ग्ह गये थीर में हमे पिटता हुआ फूल भी अचेत हो गया, उसका धोड़ा उसे खेरड़ी गाँव मे ले पहुँचा। वहाँ जमला नाम का अहीर रहताथा। किसी स्त्रों ने फूल की यह दशा देखकर अहीर को खबर दी कि कोई राजपुत्र बहुत से आभूषण पहने हुए बेसुध घाड़े पर पड़ा हुआ है। जमला ने आकर देखा ता पहचाना कि यह

<sup>&</sup>quot; पातरी सूर रो सूर जेरी पिता, मीज मेहरायहिं दवाया माजा।'

<sup>&</sup>quot; बसारा जवसण जवसण बसावण, रांकरे। माळवे। घमेराजा।"

ता फूल ग्रीर हमारा परम शत्रु है। यदि यह सर गया ता जाडेचे मात्र इमारे वैरी हो जावेंगे। गाॅव कं बड़े-बृढे सब इकट्टे हुए। फूल को बहुत सा सेंका तपाया परन्तु उक्षको चेत न ग्राया। नव वैद्य को बुलाया। उसने उसकी दशा देखकर कहा कि इसके बचने का ते। कंवल एक ही उपाय है कि कोई युवती कुमारी इसकी अपनी छाती से लगाकर सोवे तो उसके ग्रंग-स्पर्श की ताप से यह होश में धावे। जैसले अहीर ने अपनी बड़ो ज़मारी बेटी से कहा कि त इसको छाती से लगाकर इसके साथ सो जा. परन्तु कन्या ने कहा कि पर-पुरुष के साथ ऐसे सोने में सुक्ते दीव लगता है, मैं तो कदापि इसकी न स्वीकार कहरा। कन्या के पिता ने इस विषय से बहुत आग्रह किया तब वह बोली कि जो मेरा विवाह इसके साथ कर हो ते। मैं से सकती हूँ। यह मृतप्राय तो हो ही रहा है, जो मेरा भाग्य बलवान हागा तो जी उठेगा। पिता ने उसी श्रवस्था में फूल के साथ कन्या कं फोरे कर दिये थ्रीर उसे उसके साथ सुलाया। दीपहर से वह कुमारी फूल को छाती से भिड़ाये छाधी रात तक वैसे ही सीती रही तब फूल को चेत धाया। उसने धाँखे खोलीं धौर उस खो की धोर देखकर पूछा कि तू कीन है श्रीर यह क्या मामला है ? तब उसने विस्तारपूर्वक सब कथा कह सुनाई कि इस तरह से तुम अचेत दशा में मेरे पिता के गाँव खेरड़ी में अपये थे, उसने तुमकी पहिचाना श्रीर कहा कि यह तो फूल है, कदाचित् यह मर गया ते। पहले ही तो इसके साथ अनवन है और फिर विशेष हो जावेगी, लोग कहेगे कि जैमलाने उसकी सेवा-शुश्रूषा नहीं की, जिससे फूल मर गया। जब बहुत प्रयत्न करने पर भी तुम हारा में न द्याये तब वैद्य ने कहा कि कोई षोड़शी कुम।रिका चार प्रहर तक इसको अपनी छाती से भिड़ाये रक्खे ता यह जीवित रह सकता है ग्रन्यथा नहीं। पिता ने

मुफ्ते आज्ञा की, मैंने कहा कि जो मेरा विवाह इसके साथ कर दोती मैं यह काम कर सकती हूँ नहीं तो दोष की भागी नहीं होऊँगी। श्रामे जैसा भाग्य मे लिखा होगा वही होगा। मेरा विवाह किया थ्रीर मैं तुमको अपने हृदय से लगाकर सोती हूं, परमात्मा ने खैर की, आपकी आयु शेष भी श्रीर मुक्ते यश आना था, इससे आप सचेत हो गयं। यह वृत्तान्त सुनकर फूल बहुत प्रसन्न हुआ श्रीर शेष रात्रि रस-रंग मे विताई। इसी रात्रि की उसके गर्भ रह गया । प्रभात होते ही फूल अश्वाकृढ होकर जाने लगा तब जैमला की बेटी बोली कि मैं ग्रापसे गर्भवती हुई हूं, श्राप ते। चले जायँगे श्रीर कल लोग सुभी कलकित करेंगे. श्रतएव श्राप कोई निशानी देते जाइए। फूल ने भपने पष्टनने की मुद्रिका उतारकर दंदी श्रीर एक लिखत भी कर दिया। दो दिन फिर ठहरकर पीछे केलाकाट की प्रस्थान किया। अपनी पहली पटराशी धरा से भी वष्ट बहुत प्यार रखता था सो घर पहुँचकर अहीर-कन्या को भून गया। अविधि पूर्ण होने पर उसके पेट से लाखा ने जन्म खिया। अपने नाना के घर से वह पलता रहा, आठ-दस वर्ष का हुआ तब एक दिन अपनी माता से पूछने लगा कि हम लाग कीन हैं, श्रीर मेरा पिता कीन है ? माता बोर्ला, बेटा तू इस घरती के धनी फूल का पुत्र है। लाखा ने कहा तो फिर हम यहाँ क्यों रहते हैं वहाँ क्यों नहीं चलते ? तब उसकी माता ने सारा वृत्तान्त कह सुनाया। लाखा बोला-सुभे पिता की दी हुई निशानियाँ दे, मैं उनके पास जाऊँगा। माता ने वह लिखत श्रीर मुद्रिका दे दी। उनको लेकर लाखा केलाकोट पहुँचा, पिता से मिला, उसकी दी हुई वस्तु इसं दिखलाई तब फूल ने हुई पूर्वक लाखा को अपने पास रक्खा। लाखा तो अवतारिक पुरुष था। बालक होने पर भी

बुद्धि-बल से राजा का सब काम वही करने लगा। फूल के दसरा कोई पत्र तो या नहीं इसलिए सब दार-मदार लाखा ही पर था। फल प्राय: बांग बलोचों की तरफ थायों में रहा करता धीर लाखा केलाकोट मे काम चलाता था। वह रूप और गुरा का भी भंडार था। उसका रूप देखकर राणी धण का मने।भाव विकार को प्राप्त हुआ। एक बार राग्री ने उसकी अपने महल में बुलाकर ध्यपनी दृष्ट वासना को उस पर प्रकट किया। लाखा ने उत्तर दिया कि तू तो मेरी माता है. मुक्तसे यह वचन कैसे कहती है ? सम्मसे ऐसा कुकर्स कदापि नहीं होगा। रागी ने कोघ में श्राकर कहा कि मैं फुल को लिखकर तुभो देश से निकलवा दूँगी। लाखा ने निवेदन किया कि जो तेरी इच्छा हो सो कर, परंतु मुक्तसे ऐसी धाशा मत रख। राग्री ने पत्र लिखा श्रीर एक सॉडनी-सवार के हाथ वह पत्र फूल के पास भेजा। कोई आवश्यक काम के होने पर ही सॉडनी सवार भ्राया करता था, इसलिए फूल ने उसे भ्राता देखकर यह स्राधा दोहा कहा-- 'कच्छ करीरै छंडियो क देसहो क सुत्त।" उसके उत्तर में कासिद ने कहा—"लाखे। फूल महिलयाँ खिया देवर खिया पुत्त। '' धया ने यह समाचार कहलाये हैं। सुनते ही फूल को कोध श्राया। उसने श्रपने सर्दारों को लिखा कि मैंने लाखा की देश-निकाला दिया है सी उसे वहाँ से निकाल देना ! जब यह बात लाखा पर विदित की गई तो वह बोला कि मेरे पिता की चतुर्थ प्रवस्था ( बुढ़ापा ) है छीर तुम मुक्ते निकालते हो ग्रत-एव यह याद रखना कि जो किसी ने प्राकर मुक्तका ये शब्द कहे कि "फूल मर गया" तो मैं उसकी जीम कटवा डालूँगा। इतना कहकर लाखा अपने मामा के पास खेरडी चला गया। कुछ समय बीतने पर फूल की मृत्यु हुई श्रीर रानी धण उसके साथ चिता पर चढ़कर जल मरी, परन्तु लाखा को यह समाचार पहुँ बावे कैं। विना राजा के देश शून्य, तब सबने मिलकर यह निश्चय किया कि कोई ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे लाखा श्रावे, परन्तु जीम कटाने के भय से उसको जाकर कहे कैं। वह जाकर उसको कहेगी। सन्मिति हुई कि डाही डोमनी को भेजो, वह जाकर उसको कहेगी। तदनुसार डाही भेजी गई। उसको देखकर लाखा ने पीठ फेर ली श्रीर उसे लाख पसाव दिया। डोमनी वीणा (रवाव) बजाती थी। तंत्र को सँभालकर उसने यह दोहा गा सुनाया—

''फूल सुगंधी वाड़िया भाटी देख सिषाण। तो बिन सूनी सिधडी बल लाखा महराण ॥'

यह सुनते ही लाखा मुडकर सम्मुख हो बैठा श्रीर बोला—
"क्या फूल मर गया ?" डोमनी ने कहा कि ये शब्द ते। ध्राप ही
के मुख से निकलते हैं। लाखा ने कहा तो मेरी जीभ कटाना
चाहिए, क्योंकि मेरी यही प्रतिज्ञा थी। पाँच भले ध्रादिमयों ने
समम्बा-बुभ्वाकर एक सुवर्श की जिह्वा बनवाई श्रीर उसे सात बार
काटकर प्रतिज्ञा पूर्ण की। डाही को लाखा ने पान का बीड़ा दिया।
उसने उसे सीस पर चढ़ाकर सादर प्रहण किया। लाखा ने पूछा कि
इसका क्या कारण ? डोमनी ने श्रर्ज़ की—

"लख लाखा द्रह जाय, जो दीजे मुख बांक है। पान कुटक्के रहि करें जो जीयें सो भाय॥"

अर्थात् पहले ते। आपने पीठ फेरकर लाख दिया, वह किस काम का और यह बोड़ा जे। सम्मुख होकर बख्शा से। लाख से भी बढ़कर है। फिर केलाकोट आकर लाखा राजगहो पर बैठा।

लाखा का पिता फूल बगा के थाणे में रहता था से। लाखा ने भी नहीं रहना ठाना। जब पयान करने लगा ते। उसकी प्रिया

सोढी रागी ने कहा कि ''प्रोतस ! आपके दर्शन बिना मेरा सन यहाँ नहीं लगेगा से। मुक्ते भी साथ ले चिलिए । ' लाखा ने समकाया कि वहा तुम्हारा काम नहीं, वहाँ तो ब्राठ पहर दे। इ-धूप लगी रहती है। सोढो ने अज़ की ''तो आपके ओढने का एक पछेवडा मुक्ते बिखाए, मैं हर घड़ी उसके ही दर्शन कर यहाँ बैठी रहूँगी. धीर इस मनभोलिये नामी डे।म की यहाँ छोड़ जाइए, जी महल के नीचे खड़ा होकर प्रतिदिन ध्रापका यश सुक्ते सुनाया करेगा जिसके श्रवण करने ही से मैं अपने मन की बहलाऊँगी।" लाखा ने कहा बहुत अच्छा। अब वह ते। बांगार बिलोचां के थागे चल दिया. जहाँ उसकी रहते हुए पाँच-सात महीने हो गये, पीछे से पावस ऋतु आई, मेह की भड़ लगो, विजली की चमक हुई, बादल गरजे। उस वक्त आधी रात के समय मे रागी सोढी भरोखे मे आन बैठी. उसके मन में कामाग्नि घधकी, नीचे डोम बैठा ग्रलाप रहा था. उसको ऊपर बुलाया धौर उससे लपटकर पलंग पर जा सोई। लाखा के पछवड़े की नीचे बिछा होनों रित-रंग मनाने लगे। फिर ते। परस्पर प्रीति की गाँठ घुल गई।

एक दिन द्रार्थ रात्रि की लाखा जागा धीर लघुशंका के वासे डेरे से बाहर द्राया, ऊपर धाकाश की धीर घाँख उठाकर देखा धीर यह दोहा कहा—

> ''किरती माथे ढल गई, हिरणी गई डलतथ। सुवै निचीती गोरड़ी, डर माथे दे हत्थ ॥''

लाखा के साथ एक वरसेड़ा मावल नामी राजपूत था। उसने वह दोहा सुना, बोला—राजने जो दोहा कहा वह इस तरह पर है—

> "हिरगी माथे ढल गई, किरती गई ब्लत्थ । नारी नरां सनाहियां, पड़े मड़े। फल हत्थ ॥''

मावल श्रीर लाखा के मध्य रात्रि की ऐसी बातचीत हुई। प्रभात को लाखा ने मावल से कहा कि एक बार मैं केलाकोट जाकर घर की सुधि लेना चाहता हूँ । उसने कहा-जो इच्छा। तुरंत सहायी को बुलाकर पूछा कि कोई ऐसा अध घुड़साल में है जो संध्या तक कोलाकोट पहुँचा दे। उसने उत्तर दिया कि हैं तो बहुतेरे. परंतु उनकी ऐसी परी हा कभी की नहीं है। तब कहा कि ऊँट ला ! ऊँट चढ़ लाखा चला । केलाकोट इस ग्यारह कोस रहा होगा कि लाखा ने उस ऊँट पर छड़ा चलाई, जिसकी चेाट से करहा ( ऊँट ) बलबलाया । सोडी ने सोते हए ही वह शब्द सुना ध्रीर कहने लगी-"भीगो करह करूकिया. रीगो मंभकरांह. फूलाग्री कां बेटिया, उमाइड़ा घरांह।" डाम का कहा कि लाखाजी ष्पाये. मैं उनकी बोली सुनती हूँ । डोम बेला बंगा यहाँ से सी कोस दूर है, वह अभी कहाँ से आ सकते हैं ? इतना कहकर होनें। पीछे सी रहे। रात्रि एक प्रहर के लगभग गई थी तब लाखा आ पहुँचा श्रीर उतरकर सीधा सीढी के महल मे गया। वहाँ क्या देखता है कि मनबोलिया के साथ गलबाहीं किये सोढो सोती है। यह देखते ही उल्टे पॉव फिरकर लाखा दूसरी राणी के महल में जा सोया। पोछे से ये दोनी जागे। कहने लगे कि ठाक़र आये और उन्होंने अपनी दशा देख ली, तब डोम वहाँ से उठकर नीचे चला गया। प्रभात होते ही लाखा गोख मे ब्रान बिराजा। डोम को बुलाया धीर कहा अरे मैंने तुमको सोढी दी श्रीर साथ ही सोढी को भी कहला दिया कि मैंने तुभो डोम के हवाले किया है। तू जो कुछ ले सके लेकर अभी निकल जा! डोम ने यह दोहा कहा-

'चोर भलां ही धन हरें, सतपुरसां घर जार। दीठा दोसज पर हरें, लाखा सो दातार॥"

डोम तो सोढी को लेकर चला गया, फिर कई मास पीछे लाखा पाटका नगर में ज्याहने की आया। वहाँ वह डोम भी साँगने की गया था, बाढी साथ में थी। लाखा ने डोम की देखकर पूछा कि सोडी प्रसन्न तो है ? "जी कुरालता है।" सोडी ने भी लाखा का दीदार किया और उसका वह रूप और रंगत देखकर मन में बड़ा पश्चात्ताप करने लगी श्रीर अन्न जल का त्याग कर दिया। यही प्रशा लिया कि लाखा अपने हाथ से शूले (कवाव ) बनाकर खिलावे तो खाना नहीं तो निराहार ही रहना। यह खबर लाखा को मिली। उसने चार सीख बनवाकर भेजी। उन्हें देखकर वह बोली कि ये गूलें तो लाखाजी की बनाई हुई नहीं हैं। तब ते। लाखा ने ग्रपने हाथ से तैयार कर वस्त्र खेटक श्लों उसके पास भेजों। उस सीख की देखते ही सीढी ने पहचान लिया कि वह लाखा ही की बनाई हुई है और उसको हाथ में लेते ही सोढी के प्राग्रामुक्त हो गये। दाख ने पीछा जाकर खाखा को कहा कि महाराज ! सोढी मर गई। उसने अपने चार राजपूतों को भेजा, थीर उन्हें कहा कि कुछ ग्रगर-चंदन ले जाकर सोटी के शव की भरम कर आयो।

## अठारहवाँ प्रकरण बाव जाम कवड की

जाम ऊनड़ ने रोहिड़िया किन सांवल सुध की आठ कोड़ पसाव दिया जिसकी वार्ता यह है—

सांवल सुध कविराज लाखा फूलागी के पास रहता था। लाखा बड़ा दातार था। एक बार जाम ऊनड़ (सिध के स्वामी) के मन में समाई कि किसी महापात्र की बड़ा दान देना चाहिए। तब उसने ( अपनी राजधानी ) सामाई में सावल की बुलाया और उसका वडा श्रादर-सत्कार किया। तीन या चार बार सांवल ऊनड के मुजरे को गया। जाम कहता है कि ''जस करे। '' तब सावल लाखा के बखान करता. वह ऊनड़ के मन में भाते नहीं। चै। घे दिन जब कवि दर्बार में आया तब फिर वहीं बात कही कि "क्रें ज जस करे।" चारण ने कहा कि मैं लाखा का जस पढ़ता हूं, वह श्रापकी तो सहाता नहीं परंतु लाखा को जैसा दातार श्रीर कीन है ? ऊनड़ ने पूछा कि लाखा कैसा दानी है ? वह तो सुवर्ध का पुनला बॉटता है श्रर्थात् मृतक को घर मे रखता है, जिससे सृतक लगता है; यदि बड़ा दानी है तो सारे सुवर्ण पुरुष की एक साथ ही क्यों नहीं किसी की हे देता ? सांवल बोला कि ग्राप तो ग्राऊठकोड़ बम्भणवार के स्वामी हैं, लाखा के पास इतना देश कहाँ है, वह तो सत तीलता है। यदि ग्राप दातार हैं तो ग्रपना सारा राज्य किसी को क्यों नहीं है देते ? ऊनड़ ने चारण की इस बात को दिल में रखकर अपने प्रधान की ब्राज्ञा दी कि हम ब्रमुक स्थान की ब्रापने राजलीक सहित यात्रा करने जावेगे से। तैयारी करे। उसने सब प्रबन्ध कर दिया। तदुपरान्त शुभ मुहूर्त दिखा जाम ने अपने सब सदिरिं को बुलाकर दर्बार भरा और सांवल सुध कविराज को डेरे से बुला अपने सिद्दासन पर बिठा दिया और आऊठ लच्च सामई का महापसाव देकर आप गाड़ं जुतवाकर समुद्र के बेट (द्वीप) कराडा में चला गया। गीत जास ऊनड़ का—

'कोट दियम कीधो करणीगर, भण दातार कवीचैमाग।'' ''म्राउठ लाख तणो छत्र ऊनड़ तो बिण कियहिन दीधो त्याग।'' ''सी लाखांलग दान समिपयो, वांसै घातेहतणां बखाण।'' ''तो जिम गह तखत बड़ त्यागी, सुकवि किहीन किया सुरताण।'' ''सवा कोड़ लख मागै सुयणै पात्र भणावै महापसाव।'' ''लोभाऊदियो लाखावत. सिधतणो छत्र सामा राव।''

इस तरह श्राऊठ कोड़ सामई दान में देकर जाम ऊनड़ समुद्र के पास बैठ में जा रहा श्रीर वहाँ ५०० गांवों पर श्रपना श्रिषकार जमाया, परंतु इनमें उसकी साहबी का निर्वाह नहीं होता था। पास ही ३०० गांव हुर्मुज़ के पट्टे के श्रा गये थे, बीच में थोड़ा सा जल था। इन्होंने विचारा कि यह (ऊनड़) निकट श्राया है सो मार-कर धरती ले लेगा श्रीर ऊनड़ भी इसी विचार में था, परंतु वे तो पहले ही से भयभीत हो श्रपना धन-माल नौकाश्री पर लादकर हुर्मुज़ को चले गये श्रीर गाँव ऊनड़ के हाथ श्राये। इसके श्रितिरिक्त कुण्डले गुलाई के पर्गने के सुमरा के ७०० गाँव समुद्र पास के श्रीन लिये श्रीर सिघ के निकट उसका महाराज्य हो गया। भुज की तरफ जलमार्ग से नौका द्वारा जाने में तीन-चार दिन लगते थे। कुण्ड श्रीर गुलाई के पर्गने राव हमीर खंगारात ने ऊनड़ के पास से लेकर भुज में मिला लिये। फिर श्रकवर बादशाह ने जाम को

मुसलमान बनाया सो अब तुर्क ही हैं। बड़े दातार हैं, कोई भी चारण चला जावे तो उसको पाँच महमूदी (चाँदी का सिका) दी जाती हैं। अब तक बड़ी साहबी है और आठ नी हजार मनुष्यों का थोक है। सिध के निकट गाँव के लोग उनको नियत कर देवें हैं, राव खंगार और रावल जाम का युद्ध हुआ, जिसका गीत ईसर बारहट ने कहा—

''परानॉख पिडहार, विड पर्चंग छोड़े परा, परापुड़ ऊपडे वेढ प्राभ्ती।'' ''राहिंबै हर प्रबल हर धवल राहिबो मोभिये बाजिया श्रायमांभी।''

राव् ने नया नगर लिया तब हाजा ने हरधवल ( रावल के भाई) की मारा था, फिर जाते हुए हाजा की हरधवल के पुत्र जस्सा ने पीछा कर पकड़ा थ्रीर उसे मारकर वाप का वैर लिया।

जाम सत्ता धौर अमीख़ान आज़मख़ां से जो युद्ध हुआ उसकी वार्ता—जब अकबर बादशाह ने आज़मख़ाँ को गुजरात की सूबे-दारी पर भेजा उस वक्त गिरनार में अमीख़ान गोरी राज करता था। जाम सत्ता का उसके साथ मेल था। आज़मख़ाँ ने जाम को मिलाना चाहा। जाम तो उसकी बातों में न आया धौर उसके प्रधान जैसा ने उनमें विरस करा दिया। फिर इधर से नवाब ने चढ़ाई की धौर उधर से जाम ने। आज़मख़ाँ की सेना १३०००, काठियों की ४०००, भालाओं की ४०००, जेठवें की ४०००, वाढेलों की ५०००, राव पंचायण की ५००० सेना थी। दस हज़ार सवारों से नया नगर से १२ कोस धवलहर में आ उतरा। पहले तो बहुत सी कहासुनी हुई, परंतु जाम ने एक न सुनी, दोनों सेनाएँ मुक़ाबले पर आ जमों। अमीख़ान का एक चाकर काठीला हामा था, जिसके साथ जाम ने पहले कुछ बुरा बर्तीव किया था वह धौर अमीख़ान की सेना तो युद्ध किये बिना ही मुड़ गई धौर दूसरा साथ भी फिरा।

जाम का प्रधान जैसा और कुँवर अजा बड़ी वीरता के साथ काम आये, भाई भतीजे भी मारे गये, भांजे अपने ६७ सैनिकों समेत खेत पड़े और जाम के १८०० योद्धा धराशायी हुए। आज़मख़ां के भी ७०० मनुष्य मारे गये, परंतु खेत आज़म के हाथ रहा। फिर उसने नयानगर जा लूहा। अंत मे जाम ने संधि कर ली, थोड़े ५ मज़र किये और थोड़े १० सालो साल देने ठहराये। अब ता ६० घोड़े जाम प्रतिवर्ष देता है। गीत जाम अत्ता के----

''परीराल पतसाह बल बांह ग्रहमद पुरा, द्यारंग लखधीर इस कियो द्यागै।" ''सतो मांगे नहो घीं माहण समंद. मीर जामीर सूं बाख मांगी।" 'श्रमी खंगार नह मुदाफर ऊगरै. हुत्रा छलगा विनै भाटके हाथ।" "खाह राखे सरह बीजा सरस. सूर मांगै सता बाथ समराथ।" "धादि लगी सरग साधार लाखाहि मे. भलो सत साल इस भला भावां।" ''मांगी पतसाह मां मांगू जुध मीरजां. श्राव मैदान मैदान भौदान श्रावां।'' ''पैसंता लार लाख दल पैठां. ढाल वालियां लोषां हेर।" "निप्रह फौज फाड़ नीसरतै. सतै घातिया पाखर सेर।" ''सता तयो। बढ लोप न सकियो। लोपी नहीं लोहची लीह।"

<sup>41</sup>पैपंडर घररां पाडंते, दरै गरा पड़िया तिया दी ह।" ''सता वीसदीकंवण संभारे, सदीस कंवण वदै संप्राम ।" ''पंचहजारी किता पाडिया. किता हज़ारी श्राया काम।" ''त्रिकट भ्रनै हथगापुर तीजा, घड़ा खुइखग्र एकग्र घाय ।" "इग्र निसपति भ्रमपति सू वड़ो, रिया काछियो जु काछी राय।" गीन ग्राखा बह्या ने कहा-"तवल व।ज गजराज, सक्षवंध सक्षवर तणां, रहाचिया मीर हालै रंढाले।" "सतै त्राफालिया भला खुरसाण सूं, काछ पंचाल से। राठा कालै। " ''सारसी पारसी सिधु रीसाइयां, गडडिया सोर नीसांग गुडिया।" ''भ्रोतरा पाछमां लाखदल भ्रावटै, जाम सूं कावली थाट जुड़िया।" "उहै ढीचाल रत खाल खलके धरा, जुड़े घड़ पड़े भड़दड़ जडाली।" "सताविण अवर कुण साइस् समवड़ै, पाधरे पैज मैदान पाली " ''जाम भोकियो श्राजीज सेालेहवो.

इसी की हुवी भाराथ आगै।"

## ''कियो खल खट दलां काछ कालंबरां, बीररी वर्ली सरधोर वागी।''\*

: सन् १४७३ ई० (सं० १६३० वि०) में गुजरात के सुलतान सुजफ्कर शाह तीसरे से श्रकबर पादशाह ने गुजरात ली । मुज़फ्फ़र राजपीयजे की तरफ भागा। सन् १५७७ मे पादशाही सूबेदार शहाबुहीन घ्रहमद ने जूनागढ के अमीनखा पर चढ़ाई की, जाम सत्ता उसकी सहायता पर गया श्रीर दोनें ने मिळकर शहाबुद्दीन की परास्त किया। इस सहायता के बदले श्रमीनखा ने जाधपुर चर श्रीर भोंद के पर्गने जाम के। दिये। सुज़फ़्फ़रशाह गुजराती राजपीपले से नयानगर श्राया श्रीर जाम से सहायता चाही। तिस पर सुगल सुबेदार श्रजीज़ के।का ने नयानगर श्रा घेरा, जाम श्रपने दूसरे पुत्र जस्सा के। लेकर सुकाबले पर गया। घरोल के पास युद्ध हुआ, श्रमीनख़ॉ का बेटा दै। बतर्खां श्रीर काठी हामा खुमाण जाम की सहायता की श्राये, भयंकर युद्ध हुआ। श्रंत में दीलतालां श्रीर काठी सर्दार जाम का साथ छोड़कर चले गये, इससे जाम की सेना हटी श्रीर वह भी राजधानी में भाग श्राया। पुत्र श्राज्जा ने पिता का रगाखेत से भागना सुना तो जोश में श्राकर युद्धस्थल को गया ग्रीर काम श्राया। जस्सा ने जब देखा कि मैं श्रकेला शत्र से बाजी नहीं ले जा सकता, तब नगर के। भागा । जाम ने अपने कुदुम्ब की डेांगियों मे चढ़कर रवाना कर दिया श्रीर श्राप पहाड़ीं में छिप रहा। मुसलमानीं ने नगर लिया।

भागाजी जेठवा की राणी कछनवा ने मेर श्रीर रेबारियों की सेना एकत्रित कर इस श्रवसर की हाथ से न जाने दिया श्रीर राणपुर तक श्रयना इलाका पीछा नयानगर के श्रधिकार से निकाल लिया। छन्न्या की राजधानी बनाकर श्रपने पुत्र खीमजी की गद्दी पर बिटा दिया।

इंत में जाम ने बादशाह से संधि कर खिराज देना स्वीकारा। ४६ वर्ष राज करके सं० १६६५ में जाम सत्ता ने संसार से कूच किया। (हिंद राजस्थान)

मैं यहाँ जाड़ैचें का थोड़ा सा प्राचीन हाळ पाठको के सम्मुख घरता हूँ। हिंद राजस्थान की गुजराती पुस्तक में तो उसकी उत्पत्ति के विषय में ऐसा लेख है कि ''श्रीकृष्ण के पुत्र सांब ने मिसर देश के राजा बाणासुर के प्रधान कै। मांड की कन्या से तिवाह किया। उससे उध्योक पैदा हुमा श्रीर उसे अपने नाना का राज्य मिला। उध्योक से अठहत्तरवीं ीड़ी में देवेंद्र के एक पुत्र नरपत ने गृजनी के बादशाह फ़ीरोजशाह की मारकर वहां का राज लिया श्रीर जाम पदवी धारण की '। जाप शब्द के लिए विद्वाना ने सिन्न सिन्न कल्पनाएँ की है, परंतु ग्राश्चर्य्य नहीं कि यह मह आपा का शब्द हो, जिसका अर्थ पिता का है श्रीर इसी जा खोजिंगवाची जामण शब्द माता के वास्ते बोला जाता है।

जाडेचों में दो मुख्य शाले है। सम्मा और सुमरा। सम्माया सामेना एक जाचीन जाति है, वे तो अपने की श्रीकृष्ण के पुत्र सांब के वंशज बतलाने हैं. कोई उन्हें नूह के पुत्र साम की संतान टहराते, श्रीर कोई साम की सीम का अपभंश मानकर उन्हें चंद्रवशी कड्ते हैं। सिध की पुरानी तवारीख तुहफ़्तुलिकराम में लिखा है कि जाला फूजाणी के पेाते श्रीर जनड के बेटे का नाम लाखा था, उसके एक पुत्र सम्मा के वंशन सम्मा कहलाये त्रीर सन्ता के पौत्र व रायवन के पुत्र सन्ता की संतान समिजा प्रसिद्ध हुई। सिंब के दसरे प्रराने इतिहासो में बिखा है, कि सम्मा श्रीर सूमग ग्रपने की हिंदू कहते हैं, गीमांस नहीं खाते, परंतु भैंमा खाते हैं। बांबे गैज़ेटियर जिल्द ४ पृष्ठ ६४ में लिखा है कि जाडेनों के रीति-रिवाज मुसलमानों से मिळते थे। सन् १८१८ ई० तक वे मुसलमाना का बनाया खाना खाते, जो चीज़ शरह के अवाफिक हजाज है। उसकी काम मे जाते, क़रान की शपय करते खीर मुसलमानों की खपनी बेटियाँ भी ब्याहते थे। श्रव हिंदु शों की रीति-भाँति पर चलने लगे है। श्रव तो जाड़े वों के संबंध प्रतिष्ठित राजपून क़वों में होते हैं। यह भी एक कलाना है कि सिकंदर प्राज़म ने जिस सांबस पर चडाई की, वह सम्मा जाति का था श्रीर राजधानी उनकी सिडिमन थी। कटिंश्रस उसकी साबस जिलता है, प्रोफेनर विजसन् उसे संस्कृत का सिंधुमान बतलाते हैं और कोई उसे सहवास भी कहते हैं। जनरळ कनिंबम का अनुमान है कि सिंधवन का सिंडिमन हो गया है। कहते हैं कि सम्मा लोगो। ने मकली के पहाड़ पर सामूई का गढ़ बनाया और तगूरा-बाद का नगर बसाया। संभव है कि सन् ईसवी की नवीं शताब्दी के लगभग ये लोग कच्छ की तरफ़ श्राये श्रीर चावड़ों से यह भूमि ली हो।

स्मरा श्रपने एक पुरुषा स्मरा के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनका राज पहले सिंध मे था। तारीख़ मासूमी का कर्ता लिखता है कि जब श्रव्धर्रशीद सुलतान मसऊद गृज़नवी ( सन् १०४६-४१ ई०) भोग-विलास मे रत हुआ तो राजकाज ठीक न चलने से प्रजा बिगड़ बैठी। उसने स्मरा नामी एक श्रादमी के सिध का हाकिम बनाया था, जिसने साद ज़मींदार की बेटी से विवाह किया श्रीर उसके पेट से भूगार पैदा हुआ। स्मरो की राजधानी महम्मद त्र नामी नगर था। सं० १४० में वि० से कुछ पूर्व तक स्मरा सिंध के स्वामी रहे फिर सुल्तान श्रलाउद्दीन ख़िल्जी के खेनापति श्रलगृखा ने दूधा स्मरा के पराजित किया, वह भागकर कच्छ की तरफ़ श्राया, मुसलमानों ने भी पीछा किया। कच्छ के राव इवरा सम्मा ने स्मरों के सहायता देकर मुसलमानों से लड़ाई ली, परंतु मारा गया।

सं० १२०० के खगभग सम्मा सिंध के स्त्रामी हुए और नगर ठट्टे में राज धानी स्थापित की। इस वक्त वे सुसलमान हो गये थे। जाम जनड़ बावनिया के राजसमय में देहली के सुल्तान फ़ीरोज़शाह तुगलक ने सिंध पर चढ़ाई की, परंतु बहुत हानि उठाकर दो बार सुल्तान की हट जाना पड़ा, तीसरी बार विजय प्राप्त हुई। सं० १२७७ वि० तक सम्भा सिंध के राजा रहे पीछे बेग-खार आईन ख़ान्दान के शाह हुसैन ने उनसे राज छीन लिया।

सुलतान शम्भुद्दीन अलितमश या गोरीशाह के गुलाम कवाचा के सिंध फ़तह करने पर दूसरे सम्मा भी कच्छ की श्रोर श्राये। मोड़ के पुत्र साद से पूल पैदा हुश्चा, जिसका बेटा प्रसिद्ध लाला फूलानी था जिसने कन्या-वध का नियम चलाया। लाला ने काठियों का निकालकर केराकेट में अपनी राजधानी बनाईं। लाला के पुत्र पूरा के निस्संतान मरने पर उसकी रानी सिंध के सम्मा ख़ानदान में से जाम जाड़ा के बेटे लाला की गोद लाई, जिसके वंशज जाड़ेचा कहलाये।

सम्मा सामेजा श्रीर सूमरों में से भिन्न भिन्न पुरुषों के नाम से कई शाखाएँ चर्ली। जाम सम्मा के दंशज श्रपने की सम्मा या सामेजा कहते, जी जाड़ेचीं से बहुत पहले कन्छ में श्राकर बसे थे। केर, मनाई के वंश में हैं। जनड़ से, जो मनाई का भाई था, चौथी पीढ़ी में जाम जाड़ा का बेटा लाखा हुआ जिसके

दंशज ढांग कहलाये। उनमें बड़ी शाखाएँ श्रवड़ा, श्रामर, बाराच, भोजदे, बुटा हेदा, गाहड़, गज्जन, हे। दी, जाड़ा, जेसर, काया, कारेट, मोड़ व पायड़ श्रादि है। राव लाखा के बेटे रायधन के पुत्र गज्जन के दूसरे बेटे हाला ने कच्छ का हचिया-पश्चिमी भाग लिया श्रीर हाला शाखा का मूल-पुरुप हुन्ना। जाम रावल ने सारे कच्छ पर श्रधिकार कर लिया था, परंतु राव खंगार ने उसे निकाल दिया श्रीर उसने काठियावाड़ में जेठवें का बहुतसा हलाका दवा कर नया राज स्थापित किया, वह प्रदेश श्रव हालार नाम से प्रसिद्ध है। जाड़ेचों में तीन शाखाएँ है—सायब, रायब श्रीर खंगार।

# उन्नीसवाँ प्रकरण

### सरवहिया यादव

स्वरविद्या पहले गिरनार के स्वामी थे। राव मंडलीक बड़ा रजपूत हुन्ना। वह बीस हुज़ार सवारों का ऋधिपति या श्रीर उसके छोटे भाई का नाम जैसा था। कहते हैं कि राव मंडलीक नित्य एक नया तालाव बनवाता, गंगाजल से नहाता धीर गंगाजल का ही पान करता था। चारण रक्का सुरताणिया उसका प्रोलपात बार-हट था, जिसकी को नागही चारणी देवी का अवतार थी। नागही को पुत्र खूट का विवाह एक पश्चिनी की के साथ हुआ था। उसका पुत्र नागार्जुन प्रहमदाबाद के वादशाह महसूद बेगड़ा की याचने के लिये गया। बादशाह ने उसे लाभ धौर लच्मी नाम की दे। घोडियाँ दीं। नागार्जुन बनको अपने घर लाया, जहाँ बनके ऊँचासरा श्रीर अमोलक नाम को दो बछरे उत्पन्न हुए। ये दोनों बड़े बड़े अध हो गये। राव मंडलीक ने उनकी प्रशंसा सुनी श्रीर चारण के पास से वे बोड़े मँगाये, परंतु चारण ने दिये नहीं, तब राब खयं उन घोड़ों को मॉगने के लिये चारण के घर छाया, तो भी चारण नट ही गया। कितनेक दिन पीछे रावका एक नाई नागही के गाँव गया हुआ था। उसके पास से नागही ने अपनी पुत्रवधू पिद्यानी को नाखून कटवाये थे। नाई ने पश्चिनी का बखान गव मंडलीक के पास जाकर किया। उसके रूप की प्रशंसा सुनकर राव इतना लुभाया कि उसे देखने के लिये नागही को गाँव जाने की तैयारी की। राव की राग्री सीसी-दगी ने पति को बहुत समभ्ताया श्रीर मना किया, परंतु राव ने उसकी बात न सुनी-

होहा—''चारण बड़ी खूंटियो, चक्रवत जेहै चाव। बालो बल बीसल धणी, मोहल रावे। शव ॥"

मंडलीक चारणी के घर आया! इसने भी अपनी छोटी सी कोर्रो में में सेर्रेट की सारी सेना की सीधा-सामान दिया। तब राव के चाकरों ने नागड़ी के देवी सी होने की बात राव की सुनाई। उसने मानी नहीं छीर अपनी हठ पकड़े रहा। फिर जिस बट वृत्त के नीचे राव बैठा था उस पर से रुधिर की वर्षा हुई तो भी वह न समभा और नागही को जाकर कहा कि अपनी पुत्रवधू को मुभ्ने दिख्जा। चारगी भी शृंगार कराके वहू को सामने नं धाई। वह देवरूपी थी, उसके पग पृथ्वी पर नहीं लगते थे। गव ने उसका हाथ पकड़ना चाहा, तब तो क्रोध में धाकर देवी ने शाप दिया कि ''तेरी बृद्धि भ्रष्ट हो गई है अतः तेरा गढ़ छूटेगा श्रीर वह मैं तुओं की दूँगी। तू तुओं की सेवा करेगा, बड़ा कब्ट **बठावेगा श्रीर धूल चाटता फिरेगा।'' ऐसा शाप सुनकर राव के चेहरे** का रंग फीका है। गया, पीछा मलिन मुख अपने घर आया। पश्चिनी भो कंदार में जा गली और देवी ( उसकी सास ) बादशाह महमूद वंगड़ा के पास पहुँची और उससे कहा कि मैंने तुक्ते गढ़ गिरनार दिया। बादशाह ने कहा कि सुक्ते तेरी बात का विश्वास कैसे प्रावे ? देवी बोली कित् जब प्रभात को सोता उठे उस वक्त तेरी पाग मे से रंगीन चावल निकलें तो मेरी बात को सत्य जानना । प्रभात को चावल निकले। बादशाह ने चढ़ाई कर गढ़ गिरनार जा घेरा। मंडलीक पागल सा बन गया। गढ़ की कुष्जियाँ उसने बादशाह के हाथ दीं धौर श्राप नीचे उतर श्राया। बादशाह ने राव की मुसलुमान बनाया. गोमांस खिलाया श्रीर तुर्कों के साथ भोजन कराया। राव के एक हज़ार राजपूत शत्रु से लड़कर खेत पड़े। गढ विजय कर पठानें।

का थाना विठाया थ्रीर बादशाह पीछा राजधानी को ग्राया। तत-पश्चात् शाह बेगडा ता शीघ्र ही मर गया. गिरनार के यानेवाले पठानों ने महमूद के बेटे की बंदगी से सिर फीरा श्रीर सीरठ पर श्रपना श्रधिकार जमा लिया। महमूद के पीछे गुजरात के सुल्तानी में ऐसा जबरद्दात कोई न हुआ। चार-पाँच पीढ़ी तक तो सीरठ पठानों के हाथ में रही. फिर सं० १६२ ह कार्तिक सुदी १५ की धकवर वादशाह ने गुजरात लिया: ध्रीर उससे दस या १५ वर्ष उप रांत नवाब त्राज्ञसखाँ वहाँ की सुबेदारी पर त्राया। उस वक्त गिरनार का स्वामी श्रमीरख़ान था धीर जाम सत्ता के साथ उसकी मैत्री थी। त्राज़मला ने गिरनार भीर नयानगर पर चढ़ाई की, युद्ध हुन्रा, जाम सत्ता व ग्रमीरख़ाँ दोनों परास्त हुए । तब जाम ने भी उसका साथ छोड़ दिया थ्रीर वह भागकर गिरनार श्राया। श्राज्ञमखाँ ने गढ़ की आ घेरा। तीन वर्ष तक विश्वह चलता रहा और इसी असे<sup>°</sup> में ध्रमीरखान गढ़ रोहा में मर गया श्रीर उसका पुत्र टीके बैठा। इसने अपने प्रधान से बिगाड कर लिया तब प्रधान व राजपूत इससे बिलग होकर प्राज्ञमला से जा मिले थीर गढ़ प्राज्ञमला के हाथ धाया। राव मंडलीक के चाकरों में ये राजपूत धच्छे थे — धपर **डो**डिया, चावडा ग्रीर चांपा बाला ै।

<sup>(</sup>१) श्रमीख़ां (श्रसंबी नाम श्रमीरख़ां) तातारख़ां गोरी का पुत्र था, जिसे गुजरात के सुल्तान सुज़फ़्रशाह ने जूनागढ़ (गिरनार) का राज्य राव खंगार छुटे से खेकर सं० १६४२ के श्रासपास जागीर में दिया था।

<sup>(</sup>२) मुँह्योत नैयसी गिरनार के यादवों के। सरविहया लिखता है, जो चूड़ासमा की एक शाखा है श्रीर चूड़ासमा यादवों के। भड़ोंच के स्वामी बतलाता है, जो पीछे धंधूके में प्रासिये थे। जूनागढ़ गिरनार पर पहले चूड़ासमा यादवों का राज्य था श्रीर राव मंडलीक इसी वंश में हुआ। चूड़ासमा नाम पड़ने के लिये कई भिन्न भिन्न दंत-कथाएँ है, परंतु संभव ते।

सरविद्या जैसा की बात—राव मंडलीक पागल हुआ, तब उसके छोटे भाई जैसा ने देशोद्धार का भार अपने सिर पर लिया। देश के सारे राजपूती को साथ लेकर पर्वती में जा रहा श्रीर देश में

यह है कि इस वंश का प्रथम राजा रा गारिय सम्मा जाति का था और उस हे दादा का नाम चूड्चंद्र था श्रत चूड् के वशज सम्मा चूड्समा कहलाये।

जूनागढ़ गिरनार के यादव राजाओं को प्रबंध-चिंतामिण के कर्ता मेरुतुंग ने अहीर (आभीर) लिखा है जो प्राहरिपु के बंश के थे। वे फिर श्रहीर राजा भी कहळाते थे। चूड़ासमा की तीन मुख्य शाखाएँ है, जो काठियावाड़ के उस विभाग पर अब तक श्रिथकार रखती है, जिसका उन्होंने पहले-पहळ लिया था। सरवहिया, रैजदास श्रीर वज। सरवहिया शत्रुंजय नदी के किनारे ऊंडसरवैया श्रीर बालाक में, रैजदास, जूनागढ़ के राजा मडलीक के वंश के समुद्र किनारे चारवाड़ मे थोड़े से है, बज जीपर पहाड़ श्रीर समुद्र के बीच के प्रदेश मे रहते है।

#### चूड़ासमा राजाश्रो की वंशावली

( जूनागढ़ के दीवान श्रमरजी रगाछोडजी की तवारीख़ से ) रा दयाल ( द्यास ) चूड़ाचंद्र के पौत्र रा गारिया से तीसरी पीढी मे हुआ ..

रा नवधग्-

सं॰ ८६४ एक ऋहीर ने पाला था।

,, खंगार—

,, ६१६ श्रयहिलवाड़े के राजा ने मारा।

,, मूलराज—

,, ६५२

,, जंखरा—

,, ६८२

,, नवघण दूसरा

,, 9008

, मंडलीक—जब सुखतान महमूद गृज़नवी ने सोम-नाथ पर चढ़ाई की तब मंडलीक गुजरात के सेाळंकी राजा भीमदेव प्रथम के साथ सुखतान से लड़ा था— ,, १०४७ बड़ा बिगाड करने लगा। गढ़ गिरनार में (गुजरात को) बादशाह का बड़ा थाना था थ्रीर दूसरे भी कई थाने स्थल स्थल पर नियत कर रक्खे थे तथापि उपद्रव न मिटा। बादशाह (महमूद बेगड़ा) ने कई उपाय किये। राहु की तरह पीछे पड़ रहा था तो भी जैसा हाथ नहीं घाता था। उस वक्त किसी ने बादशाह को कहा कि चारग

```
रा हमीरदेव--- स० १०६४
,, विजयपाल —
                  ,, 9905
,, नवधण तीसरा— ,, ११६२ सिद्धराज जयसिंह ने भारा।
" मडलीक दूसरा---
                   ,, ११८४
,, श्रालणसी—
                ,, ११६५
,, धनेश--
                   ,, १२०६
,, नवघर्य चैाथा—
                   ુ, ૧૨૧૪
,, खंगार दूसरा—
                   ,, 1228
,, मंडलीक तीसरा— ,, १२७० निरनार पर नेमिनाथ का मंदिर
                            बनवाया ।
,, महीपाल या कैवाट— ,, १३०२
,, खंगार तीसरा- " १३३६सोमनाथ के मंदिर की मरम्मत कराई।
., जयसिंहदेव—
                    ,, 9380
,, सुगत या मोकळसिंह-,, १४०२
,, मधुपत--
                   ,, ૧૪૧૨
 ,, मंडलीक चैाथा--- ,, १४२१
" मेलग (मंडलीक का भाई) १४४६
 ., जयसिंह देव—
 ,, खंगार चैाथा—
                   ,, १४८६
   सुल्तान श्रहमदशाह
   गुजराती ने जूनागढ़ लूटा
 ,, मंडलीक पाँचवाँ--- ,, १४८६
   सुलतान महमूद बेगड़ा ने
   सं० १४२८ में गिरनार लिया
```

बीरधवल लांमड़िया, जो बादशाही राज में रहता है, जैसा का बड़ा कृपापात्र है। वह बड़ा कवीश्वर है श्रीर उसके कथन को सरवहिया मानता है। यदि उसके कुटुंब कवीलों को कैंद किया जावे श्रीर उसको कहा जावे कि जो तू जैसा को लावे ते। ये बंदी छूट सकते हैं तो वह जहाँ श्राप चाहेंगे वहाँ जैसा को ले श्रावेगा। बादशाह ने चारण के सब परिवार को कैंद करा लिया। चारण बादशाह के

```
रा भूपत
                     स० १४२६
., खंगार पाँचवाँ—
                   ,, १४६०
,, नवघग्--
                     ,, ዓধ⊏ዓ
,, श्रीसिंह—
                     ,, १६०८
,, खगार छठा—
                      ,, १६४२
  सुळतान सुज़फ्फ़रशाह
  गुजराती ने तानारखा
  गोरी के बेटे अमीरखाँ के।
   जुनागढ जागीर में दिया।
       (इस दंश के शिलालेखों में की हुई नामावली)
मंडलीक ( श्रमरजी की वंशावली का मंडलीक तीसरा )
नवघरा
महीपाल
खंगार
जयसि ह
मुक्तसिंह या मोकलसिंह स० १४४४ मे विद्यमान था।
मंडलीक दूसरा
मेलिग
जयसिंह सं० १४७३ में विद्यमान था।
महीपाल
मडलीक तीसरा-इसका विवाह मेवाड़ के महाराणा कुम्मा की पुत्री
रमाबाई के साथ हुआ था।
```

पास पहुँचा, बहुत सा धन देने को कहा, परंतु उसकी ध्रर्ज़ क़बूल न हुई। उत्तर मिला कि चाहे तू कितना ही धन दे, परंतु द्रव्य से तेरा कुटुंब नहीं छूट सकता, वे ते। तभी छोड़े जावेंगे जब तू सर-विचया जैसा की यहाँ लावेगा। चारगा ने बहुत सा उक्र किया परंतु बादशाह ने एक न सुनी, यही टेक पकड़ी कि एक बार जैसा को आँखों दिखला दे। लाचार चारण जैसा के पास गया चौर उसका जारी इकीकत सुनाई। जैसा बाला भली बात है, यदि मेरे चलने से तुम्हारा कुढुंब छृटता हो तो मैं तैयार हूँ। एक बड़े ध्यस्व पर आरुढ़ हो वह चारण के साथ हो लिया और घहमदाबाद की एक बाडी पे क्या उतरा। च।रशा की कहा कि तूजाकर बाद-शाह को खबर दे! बादशाह ऐसे समाचार सुनकर हर्षित हुआ. थीर नकोब द्वारा अपनी सेना का एकत्रित करा स्वयं चढ़ा थीर बाड़ी को जा घेरा। साथवालों को आज्ञा दी कि सब सावधान रहें, जिसकी द्यनी मे होकर जैसा निकल जावेगा वह मारा जावेगा। चारण वीरधवल की कहा कि बाड़ी में जाकर जैसा की बाहर ला। चारण गया, देखता क्या है कि सरवहिया सुख की नींद में स्ना रहा है तब चारण ने यह दोहा पढ़ा-

> ''सूतेा नीं ह निसांगा, सुगी नहीं सुरतागारा। जैसा थयो ध्रजागा, कैफूटा कनवाट उत ॥'

सरविश्या जागा, श्रांखे छाँटीं, घोड़े का तंग कसकर ऊपर सवार हुश्रा श्रीर बाग के बीच में श्रा खड़ा हुश्रा। चारण ने सारा वृत्तांत उसकी कह सुनाया। सम्मुख श्राकर जैसा ने चारण से पूछा कि बतला बादशाह कीन सा है ? उसने कहा कि वह जो हाशी पर चढ़ा हुश्रा है। जैसा ने फिर कहा कि तू निकट जाकर शाह की मुक्ते बता दे श्रीर उससे श्रपना बंदी छुड़ाने की बातचीत कर। चारण ने बादशाह को पास जाकर अर्ज़ की कि वह जैसा हाज़िर है,
मैं अपने वचन के अनुसार उसे ले छाथा हूँ, अब आप मेरे मनुष्यों
को मुक्त कीजिए। बादशाह ने उनको छोड़ देने की आज़ा दी।
उस वक्त सब जैसा की ओर देख रहे थे कि खरवहिये ने घोड़े को
एड़ देकर बादशाह को हाथी की तरफ़ उड़ाया। उसके पाँव गजराज
को दंत-शूलों पर जाकर टिकं थे कि जैसा ने बादशाह की कमर पर
हाथ पटका। बादशाह ने हैं।दे की पकड़ लिया। जैसा शाह की
कमर से कटार लेकर पीछा उड़ा और अळूता निकल गथा। सब
देखतं ही रह गये, कोई भी उस पर शक्त न चला सका! उस वक्त

''ग्रो जो जैसे। जाय, पाड़ नहीं पतसाहरै। ग्रायो उंडल माय, मरवहियो सुरतागरै।''

इस तरह सं जैसा निकल गया धीर बादशाह ने चारण के कुटुंबियों को छोड दिया। उसने अपने जीते जी घरती से शांति न होनं दी। उसके पीछं बीजा भी अच्छा राजपूत हुआ, खृब देखें लगाये, परंतु जैसा के समान नहीं।

## वीसवां प्रकरण

## भाटी

(भाटियों का राज्य ग्रभी जेसलमेर में है,) जेसलमेर की हकी-कत विद्वलदास की लिखाई हुई—

जेसलमेर से खडाल दस कीस है; कगावण देवाडावाला स्रीर पोला है: हताग्रु कोट जेसलमेर से कोस ४०, कीर हूंगर से कीस ५०, खडाले में इतने गॉव हैं—खीरड़ खालनें की, खीवलसर ब्राह्मणों का, खालसा रु० ४०००) का है। टेहिया, डांबर नेहड़ाई, हाबुर, मुंगाह, सपहर, देवा, सीतहल, लबीह, भरा, हुजासी, मायथी, खाकुवाई, तेषाट, बांधड़ो, सापलो, महाऊ, सजडाऊ, खारी, घंटियालो, दुजासर. श्रासी, कोलु, घोड़ाहड़ो, हडेल, फलोडो, देरासर, तग्रुसर। गाँव जेसलमेर के पूर्व मे हैं। वासग्रीपी, जैराइत, डाभला, ध्राकल, पछवालो, तई धर्हतरा, मोकलाइत, जैसु राणरा, जिगया, चाहडु, धाहप, छोड़ा, धासणी कीनीट, बालो, बहालो, कोटड़ी, भंभारा, श्रासलोई, बीभोता, बसाड़, गोयंद, सांवत सी का गाँव ईकड़, खुइड़ी. मालागड़ो, कांग्राऊ, कुंछाऊ, खत्रियाली, घाहाली, टोवरीयाली. खडोरां का गाँव, बालों का गाँव, भांवरी, रावतसर, लाखेला, गोही, काछो, ब्रह्मसर, काणावद, कीला हूंगर, खवास का गाँव, जिजियाकी, भादासर, रबीरा, गजिया, हेकल, तेजसी का गाँव बापासर, सोभ्नेवा, ध्ररजाियारी, यहिघायबुजैरा, खडीऊनाव जेसलमेर से कोस पाँच पश्चिम में; काक नदी का जल धावे, कीटडा छही टगा के पहाड़ी का जल स्रावे जिससे भरे। चारों श्रीर पहाड़ श्रीर बीच में ऊडाई है। कीस

तीन के घेरे मे जल भर जाता, तब इस पंद्रह बॉस पानी चढ़ आता है। पानी निकलने की जगह में काठे गेहूँ का बीज १५००० बोया जाता जो साठे (साठ दिनों में) पक जाते। बीज के जितना भोग आता है, और भी लागतें बहुतेरी हैं। पानी कम होने पर ४०० बेरियाँ (छोटे कूवें) मीठे जल की होतीं जिन पर (जिनके जल से) छोतरे (साग विशेष), गेहूँ, साग, भाजी आदि पैदा हो जाते हैं। इनके अतिरिक्त चने, मूँग, ज्वार, गन्ना इत्यादि भी होते हैं। इस मील पर बाह्मणों के १२ गाँव हैं—हिस्से ५ डोडवाड़ (डेड़ा), कूंता (भोग कूंते से पॉचवा भाग) लिया जाता गाँव—खीवा, शुलाया, बोघरी, दमोदर, नीभिया, गलापड़ी, सेलावट, कुंभार का कोट, जीगिया, निनरिया, जालिया, घामट।

मुहार के खडी श की भील जेसल मेर से छ: सात को स दिश्य वड़ी जगह है, ग्रासपास की पहाड़ियों का जल ग्राने से एक को स में पानी भर जाता, उसमें भी ५००० गेहूँ का बीज बोया जाता है। इतना ही भोग ग्रा जाता। पानी सूखने पर शाह में कई बेरियाँ बनी हुई हैं, जिनमें से बीस या पचीस तो पक्षी बँधी हुई हैं। जल उनका मीठा, उन पर छोतरें, साग, भाजी, ईख पैदा होते हैं। यह भी बड़े हासिल का श्यान है। उस भील पर बाह्यणों के तीन गांव हैं—गोरहरा, फांभोरा, सियलारा; छुद्रवों का सीयल, पँवार छुद्रवा की प्रजा की नाई भोग देते हैं। मुहार पहले रावल भीम के समय में भीखासी माल देवात के था पीछे रावल मनोहरदास के समय में मान खीमावत की पट्टे में दी गई।

राणा चांपा के पीछे जेसलमेर में जो रावल गही पर बैठा उसने कोटड़े से इतने गाँव लेकर जेसलमेर में मिलाये—मांडाही, बीजेाराही, कोड़ीवास, रिड़ो, पेथोड़ाई, सीतहड़ाई, भूवा, धनवा, ग्रोला, बापणा- सर, जालेली, डांगरी, साँगण, सेलियाई, पीपलवा, नेगरड़ा, भागी-नड़ा, ग्रोडा, घारम, चोचरा, जानरा धीर काणासर।

जैसलुमेर से ७० कोस सोढो का ऊमर (ग्रमर) कोट है जिसके याघेटे कोस्स ३५ दागजाल में जेसलुमेर श्रीर ऊमर कोट की सीमा मिलती है, वहाँ पास गाँव एक भाँमेरा कोस १८ भूणकामलीं का वतन है। गाँव दहोस्रतीय भाटी सत्ता का जेसलमेर से कीस २२; गाँव फूलिया भाटी मेहाजल का जेसलमेर से कीस ३०, उससे ५ कोस ग्रागे दागजाल है।

मुंहता लक्खा ने सं० १७०० माव बदि ६ की मेड्ते के मुकाम जेसलमेर का हाल लिखाया-माल की बुमाई, कस्बे मे महाजनों के घर प्रति द्रगाणी (तॉबे का सिका) लगती है। महाजनों के घर २५०० से ५००) वसूल होते। उन अहाई हजार में से १५०० घर श्रोसवाल ग्रीर ५०० महेसरी हैं। दिवाली होली की पावन रु० ५००) गुड को। मंगलीक का पेशकश (नज़राना) इस तरह पर है— ह० १५०००। सब देश के खालसे के राजपूत सुसल्लमानीं से श्राते: देशवाली लोगों से जिजिया और बाव (दण्डवराड़ ?) के रु० ४०००); कः २०००) दाय (सायर) व तुत्तावट को दाया में चत्रते हुए एक ऊँट तोला २० का मन और रेशम के रु० ३५); माजीव रु० ५); घृत कः प्रः; ह्वहारा कः प्रः; नारियल कः प्रः; कई कः प्रः; मोम कः ६ ]; फिटकड़ों रु० ४); लाख लोवड़ों रु० ६); किराने का ऊँट रु० ३); बीकार्नेर के देश से अवे तो चलते हुए के !!!) लगें; घोड़ों की कारवान चलती हुई फ़ी घोड़ा ४) लिये जाते । इन सब के रु० १५०००) स्राते हैं। करने में जो चीज़ विके, उसकी तुलावट विक्री एक मन भर वस्तु पर एक सेर, धौर रू० ४०) पीरोज़ी पर १) लगता, जिसके ५०००) रू० थाते हैं। टकसाल ब्याज में है वह पहले ४ था फिर द हुआ जिसके क् २०००) फुटकर पाठ १, खत्री, कसाई, तंबाकू ब्रादि के क १०००); खारी, गुगाल, नमक आदि ऐसी जिस ४ या ५ के रू० ८०००): वेडि ६० ३०००) १०००) = ४०००) ६०। गाँवों का हासिल ३१०००): ब्राह्मणी गाँव ६० या ७० हैं जो एक मन का डेढ़ मन भाग देते हैं, श्रावण् फसल का भाग २०००, धीर उत्तालू का भाग एक मन का डेड़ मन लिया जाता जिसका १००० प्राता है। देशवाल लेगों के गावों में बहुत से राजपूतें की जागीर में हैं जिनके एवज़ वे चाकरी देते हैं। जीड़ नाचगा जेसलमेर से २ कोस. पूर्व की तरफ एक कोस, घासकरड़: एहेखरा जेसलमेर से कीस २ दिला घाससैनग श्रीर दी कीस के बीच में खरगा है, लुद़ वे के पास घेड़ा धावड़ी बाँकी जगह है। मुहारादासी जेसलमेर के कीस १६ खडाला में। त्राक्षणी कीट गाँव से २ कीस. घाससैवण; ब्राह्मणो गाँव कोटड़े की तरक पश्चिम में जेसलमेर से परे हैं। बीमोलाई, सी नहलाई, कोडियावास, मांहिडिहाई, पेयड़ाई, ऊना, रीडिया, वाभ्नताइया, घतुवा, बुचकटा, जीनापुड़ो, लाणेला, खंडार की तरफ जेबलमेर से पश्चिम; जेसूराणा, गुलिया, कुत्तवर, चंदेरिया का गाँव। खेतवालिया का टीत्री, देवा, नेइड़ाई, टेइया, भानिया, जानड़, पोटलिया, पूर्व में जैसलमेर से पेहिकरण की तरफ वासणापी. ष्प्रासनी कोट कोस १२।

रतन् गोक्कल (चारण) की लिखाई हुई भाटियों की वंशावली— आदि-१-श्रीनारायण, २-कमल,३-ज्ञह्या, ४-अत्रि, ५-सेम,६-वृध, ७-पुहरवा, ८-प्राग, ६-परिश्राइत, १०-निर्नोष,११-राजा जनात ( ययाति ),१२-राजा जदु,१३-जादम ( यादव ),१४-सहस्रार्जुन, १५-स्रसेन, १६-वसुदेव, १७-श्रीकृष्ण, १८-प्रधुम्न श्रीर माब, १६-श्रनिहद्ध, २०-वज्ञनाम, २१-प्रेतारथ, २२-हिचर, २३-पद्य- ऋषि, २४-गीतम २५-सहजसेन, २६-जैन्सेन, २७-अर्धविंब, २८-राजा शालिवाहन (के पुत्रो से) बोटी छीर खोटी शाखा चली जो वाल डी हवाण के पास है। २८-भाटी छीर राजा रसाल दोने भाई थे। २०-वच्छराव, ३१-विजयराव, ३२-मंभ्रमराव, ३३-मंगल राव, ३४-केहर बड़ा, जिसने केहरोर बसाया, ३५-तणं जिसने तंणोट बसाया। ३६-विजयराव चूड़ाला केहर का पुत्र, ३७-देवराज जिसने देरावर बसाया, ३८-मंध, ३५-चळू के वशज अग्रधामाटी वापाराव के पाहू भाटी, सिघराव, दुसाभ्र, जेसल, रावल दुसाभ्र का, इसका भाई देसल (दूसरी वंशावली मे वैजल नाम दिया है) जिसके वंशज अभोहरियाभाटी, अभोहर विठांडा (भटिडा १) के पास है। भाटी दै।लतखान फ़ीरोज़शाह (तुगलक़) का मामा (इसी शाखा मे था)। रावल शालिवाहन, रावल काल्हण जेसल का जिसके वंशज डाभलेवाले बनरभाटी छीर भेंसड़े व वासग्रपीवाले। रावल

<sup>ं</sup> तारीख पीरोज्याही का रचिता शमस शीराज़ अपीफ़ खिंखता है कि तुग्रक कादशाह के भाई सिपहसालार रज्जब ने, जो देपालपुर का सूबे-दार था, किसी हिन्दू राजा की बेटी से विवाह करना चाहा। सुना कि रख-मल भाटी की बेटी बड़ी क्वस्रत है तो उसने रखमल से मांगी। परन्तु उसने मंजूर न किया। तिसपर मुसलमानों की फांज भाटियों के इलाक़े में पहुँची और प्रजा की लूटने लगी। खेगा तक आकर रखमल के पास आये और उनका बुरा हाल देखकर रखमल की माता रोने लगी। बेटी के रोने का कारख पूछा और जब सुना कि यह सब कच्ट उसी के निमित्त हो रहा है तो माता से कहा कि मुक्ते क्यों नहीं दे देते। ऐसा ही जानना कि एक लड़की की तुर्क ले गये। रखमल ने उसे रज्जब के पास मेज दी, नाम उसका सुलताना कहवानू रखा गया और उसी के पेट से फ़ीरोज़शाह तुग्लक पैदा हुआ।

चाचग है, तेजसी राव कालड़ का, रावत कर्य, रावत जैतसी वड़ा, रावल मूलराज, राया रवसी जैतसी का, रावल देवराज मूलराज का, रावल चड़सी रवसी का, रावल केहर देवराज का, रावल लच्मण केहर का, रावल वैरसी लच्मण का, रावल चाचग है वैरसी का, ऊमरकीट के सीढों ने मारा, रावल देवीशस चाचग का, रावल जैतसी, रावल ल्याकर्य, रावत मालहेव, रावल हरराज, भवानीदास, सिच, रावल हरराज, रावल भीम, रावल कर्याणमन, अर्जुन, भाखरसी, सुरलाण, रावल मनोहरदास कलावत।

भाटी छात्राला कहलावें जिसका कारण आडा महेशहास ने सं० १७०६ फालगुण शुदि १५ की यह बतलाया—प्रथम ते। कोई रावल पाट बैठे तब छत्र अपने बारहटीं को ऊपर घरावे अर्थान् छत्र का दान देने से छात्राला कहलाते। दूसरी जनश्रुति यह भी है कि हिल्ली में छत्र, गुजनी में छत्र, और भारत में जेसल मेर छत्र है।

(दूसरी वंशावली)—भाटी सोमवंशी हैं, हरिवंश पुराण में इनकी उत्पत्ति ऐसे लिखी है कि श्रीकृष्ण के पुत्र प्रद्युन्न की संतान भाटी हैं जो उनके गुण गीतों में कहा जाता है। सुन, नयानगर के स्वामी जाड़ेचा साम कहलाते क्यों कि सुना जाता है कि वे श्रीकृष्ण के पुत्र सांव की संतान हैं। प्रथम राजा यह से पीढ़ियाँ कही जातीं इसलिए ये यादव प्रसिद्ध हुए। प्रदुन्न के पीछे भाटी हुन्न जिसका वंश भाटी कहनाया। मयुरा छूटने पर कई हिनों तक भाटी लक्खी जंगल में गुढ़ा बाँधकर रहे, जहाँ अब मटनेर हैं, जो पीछे से वहाँ

<sup>ं</sup> भादिशे के नो गढ़ कहताते हैं — तेम उमेर, पुंगल, बीकमपुर, बरसळ-.पुर, मम्मण, बाहण, मारेठ, देवरावर भास ग्रीकेट, श्रीर केहरोर।

ध्राबाद हुद्या धौर भाटियों के कारण से उसका नाम भटनेर पहा।
भुज नयानगर के जाड़ेचें की शाखा—सरबिद्या जूनागढ़ के स्वामी,
चूड़ासमा भडेंच के स्वामी ग्रब धंधूका के परगने में प्रासिये हैं; यादक
बाधोर करोलीवाले वज्रनाभ की संतान हैं।

मंगलराव मक्तमराव के पुत्र से—जिसको ऊपर तेतीसवां पीढ़ी में बतलाया है, यहाँ वर्धन धारंभ किया जाता है। मंगलराव के पुत्र—१-नरसिंह, जिसका बेटा राखा राजपाल केलखोंवाली खरड़ का स्वामी था। (इस शाखा का वर्धन धागे किया जावेगा)। २-केहर, किसने ध्रपने नाम पर सिध में नया शहर केहरेर बसाया।

३-तणुं, केहर का पुत्र, बड़ा राजपूत हुन्धा, श्रीर अपने नाम पर उसने खाडोल में तणोटगढ़ बनवाया। फिर श्ररेड़ भक्खर की सेना ने उस पर चढ़ाई की जिसके साथ युद्ध करके तणुं काम श्राया। तणुं के पुत्र—विजयराव चूड़ाला, श्रीर जैतुंग।

४-विजयराव चूड़ाला—बड़ा वीर राजपूत हुआ, उसकी ठकुराई पहले ते बहुत अच्छी थी, फिर सिध से उस पर सेना आई। विजय-राव देवी का बड़ा भक्त था। माता से इच्छा की कि यदि यह सेना मुक्स परास्त होकर पीठ दिखावे ते में तुरंत अपना मस्तक तेरे भेट करूँगा। यह बात उसने मन ही मन मे रक्खी किसी से कही नहीं। जब शत्रु-दल से युद्ध हुआ तो देवी रथ पर चढ़कर राव की सहायता को आई और विजयराव ने विजय पाई, मुगल भागे, (विजयराव के समय में ते मुगलों का होना संभव नहीं परंतु पोछे से ख्यात लिखनेवालों ने मुसलमानों के वास्ते मुगल शब्द ही का प्रयोग किया है)। घर पर आकर अर्धरात्रि को राव अकेला देवी के मंदिर में गया, हाथ पाँच पखाल, अपनी छुपा खीच कर कमल पूजा के वास्ते अपनी गर्दन पर धरी कि देवी बोली ''नहीं!

नहीं ।।" राव ने जाना कि पीछे कोई मनुष्य भ्राया है इसलिए इसने खड़ हटा लिया। इधर उधर दृष्टि फेंककर फिर गला काटने को उद्यत हमा. तब देवी ने साचात् होकर कहा कि "विजयराव त कमल पूजा मत कर! हमने तेरी पूजा मान ली। तिसपर भी वह तो सिर उतारने ही लगा तब देवी ने फिर कहा कि ऐसा मत कर ! मैंने तुभने बख्शा और समा किया। तब राव बोला कि माताजी, ऐसे ते। मैं टलने का नहीं। देवी ने अपने हाथ की से।ने की चुड उतारकर विजयराव के हाथ में पहना दी थीर उसे घर भेजा। उस चुड के हाथ में रहने से ही वह चुडाला (चुडवाला) कहलाया। विजयराव खाडाल में रहता था धीर ऊँच देरावर में वरिष्ठाहा राजपूती का, जो परमारी में मिलते हैं, श्रिधकार था। भाटी वरिहाहीं का सदा बिगाड किया करते इससे वे मन मे उनसे पूरी शत्रुता रखते थे। वरिहाही ने विचारा कि ऐसे तो हम इनसे जीत सकते नहीं कुछ छल करना चाहिए। यह निश्चय कर उन्होंने ( संबंध के ) नारियल विजयराव के पास भेजे राव ने स्वयं ता नारियल लिये नहीं, परंतु धपने ५ वर्ष के पुत्र देवराज की मिला-कर उसका संबंध स्थिर कर लग्न दिन भी नियत कर दिया। श्राप श्रपने बालक पुत्र की ब्याहने गया। विवाह हो गया. दूसरे दिन दावत की गई, राव के साथ के सब आदमी आये। तब वरिहाहों ने चुक करके ७५० साथियों समेत विजयराय की मार डाला। इस वक्त देवराज की धाय डाही ने देवराज की पुरोहित लूगा के सुपुर्द कर कहा कि तेरे पास एक बहुत तेज चलनेवाली साँढ़ है प्रतः डस पर सवार कराके तू अपने स्वामी को ले भाग और डसके प्राण बचा। लूगा ने वैसा ही किया। पीछे बरिहाही ने डेरे में देवराज को बहुतेरा हुँ हा परंतु पता न लगा। तब किसी ने कहा कि खोज

देखो, कोई उसे लेकर ते। नहीं चला गया है। मार्ग में सांढ के पाँव दिखे. उन्हों खोजों से कितने एक भ्रादिमयों ने पीछा किया परंतु सांढ कब हाथ धानेवाला था। पुरोहित लूगा का घर पोकन्है था जहाँ देवराजसहित वह कुशलतापूर्वक पहुँच गया। वरिहाहे भी वहीं न्नापहुँचे, भ्रीर लूगाके पुत्र रतनासे पूछा कि क्या तुम देवराज को लाये हो ? लूणा ने कहा हम तो किसी को लाये नहीं धीर जो तुमको बहुम हो तो हमारा घर देख लो। उन्होंने फिर-फिराकर सारे गाँव के बालकों की देखा। उनमें देवराज भी नज़र श्राया, जो श्रज-नबी सा दिखता था। पूछा कि यह लड़का कै। बाह्य बोला कि यह मेरा पुत्र है। वरिहाई बोले कि यदि तेरा पुत्र पैात्र है ते। तुम शामिल बैठकर भोजन करे। तब हमकी विश्वास आवे। लुगा आप ते। शामिल न बैठा, परंतु अपने बड़े पुत्र रतनू को देवराज के साथ बिठाकर खाना खिलाया। यह देखकर वरिहाहे लीट गये धीर देवराज बच गया। लूणा की जाति को ब्राह्मणों ने रतनू को जातिच्युत किया। तब वह योगी बनकर सेारठ में चला गया, वहाँ लूणोत नामी ब्राह्मणों की जाति चलाकर वसुदेव के सिंह यली गाँव में रहने लगा।

देवराज बड़ा हुन्ना, धौर तुकों की सेवा में रहा। एक बार उस गाँव का एक साँगी नाम रैबारी विरहाहों के गाँव में गया था, वहाँ देवराज की सास रवाय ने उसकी भाई कहकर बातचीत की, और अपनी बेटी हुरड़ की उसे दिखाकर बहुत दु:ख प्रकट करने लगी। रैबारी ने कहा तू इतनी दुखी क्यों होती है ? बोली कि बेटो जवान हो गई धौर इसके पित का पता नहीं है। न जाने मर गया या साधु संन्यासी होकर कहीं चला गया है। रैबारी ने कहा कि मुक्ते बधाई दो, तुम्हारा जामाता जीता-जागता है, जवान हो गया है, धौर बड़ा योग्य है। यह सुनकर रवाय बड़ो हिषत हुई

श्रीर दीनता कर कहने लगी कि किसी ढब से एक बार इंब-राज को यहाँ ला। रैवारी ने उत्तर दिया कि सुक्ते तेरा श्रीर तेरे पति का भरोसा नहीं ब्राता। रवाय ने बहुत सीगंब शाय किये ब्रीर वचन दिया ( कि उसकी किसी प्रकार का कष्ट कदापि न होगा )। तब रैवारी गया श्रीर गुप्तरीति से देवराज की ससुराल मे ले श्राया । सास ने उसकी घर में छुपाकर रक्खा। कितने एक दिनों बाद हुरड के गर्भ रह गया, तब तो उसकी माता ने कई उपाय कर अपने पति को समभाया। उस पर सब भेद प्रकट किया, जमाई की किसी तरह की हानि न पहुँचाने का उससे पूरा पूरा बेाल बचन ले लिया धौर देव-राज को उस से मिला दिया। कई दिनों तक देवराज ससुराल में रहा। एक योगीश्वर एक रस-क्रंपिका रवाय को सौंप गया था। वह उसको भेद से निरी श्रज्ञात थी. श्रीर वह कुलो उसी कमरे मे रखी थी जहाँ देवराज सोता था। श्रकस्मात् उस कुष्पी में से एक बूँद छनकर देवराज को कटार पर आ गिरी, श्रीर वह लोहे की कटारी सुवर्ण की हो गई। प्रभात को जब देवराज जागा श्रीर ध्रपना कटार देखा तो उसे निश्वय हो गया कि इस कुप्पो में रसायन है, ग्रीर उसकी उठाकर भ्रपने हस्तगत किया. ग्रीर कमरे में आग लगा दी। रवाय को विश्वास हआ कि कुष्यो आग में जल गई।

कुछ समय व्यतीत होने पर देवराज ने अपने सास सधुर से कहा कि लोग मुक्ते "हुरड़ बना" कहकर पुकारते हैं, इसलिए मैं तुम से अलग रहूँगा और नदी के दूसरे तट पर जाकर अपनी कोपड़ी बाँध वहाँ रहने लगा। लोग उस स्थान की "हुरड़ वाह्य" कहने लगे, और अब तक भी वह इसी नाम से प्रसिद्ध है। देवराज ने मन में विचारा कि यहाँ रहने से तो मेरे माता-पिता का नाम

इबता है: श्रत: वहाँ से अपने मामा भुट्टो (जो देरावर के समीप रहता था) को पास आ रहा। मामाकी अच्छी सेवा उसने की। धन तो इसके पास उस रसायन के प्रभाव से बहुत सा या ही, सदा इधर उधर पॉच दस कोस फिर धाता और गढ़ को वास्ते कोई घ्रच्छा स्थान देखता था। किसी ने उसकी वह ठीर बतलाई जहाँ देरावर है और कहा कि कोस ४० की उजाड़ तो सिध की तरफ है, कोस ६० तथा ८० का रेगिस्तान माड की छोर है छीर यहाँ जल बहुत है। देवराज ने मामा भूट्टी की अपनी सेवा से इतना प्रसन्न किया कि एक दिन मामा ने कहा कि भानजे. कुछ माँग ! मैं अपने घर की शक्ति के अनुसार तुभी दूँगा। देवराज ने कहा--जहा बाचा रुद्र बाचा. मैं दी एक दिन में सोच विचार करके मांगूँगा। दी दिन पीछे कहा कि आश्रय के निमित्त अमुक स्थान पर थोड़ी पृथ्वी चाहता हैं। मामा ने तो स्वीकार कर लिया, परंतु उसके प्रधान ग्रीर भाइथों ने कहा कि तुम जानते ही कि यह किस घराने का छोरू है। यदि यह यहाँ बस गया ते। तुमको दु:ख देगा, धीर मारेगा। तब तो मामा भी प्रथ्वी देने से इनकार कर यथा। देवराज बोला कि मैंने कब तुमसे धरती की याचना की थी ? तुमने अपनी खुशी से ही मुक्तको मुजरा कराया, अब इनकार करने में मेरी श्रीर तुम्हारी दोनों की बदनामी है, क्योंकि पाँच पंच इस बात की जान गये हैं। मामा ने लिखत कर दिया कि एक भैंसे को चर्म जितनी धरती मैंने तुमको दी। देवराज ने वह पट्टा सिर पर चढ़ाया, भुट्टी ने भ्रपने ग्राइमी साथ दिये तो देवराज ने कहा कि आप इनको आज्ञा दीजिए कि भैंसे के चर्म को भिगोकर चिरावें श्रीर बॉघ कढ़ावें. उस बॉघ के नीचे जितनी धरती आवेगी उतनी ही लूँगा। सुट्टी ने देखा कि बात बेटब हुई परंत करे क्या वही कहावत सिद्ध हुई कि बील बीला धीर धन पराया। देवराज ने बहुत ही बारीक बॉध कढ़ाई थ्रीर जहाँ जल था इतनी प्रथ्वो के चारी ग्रीर वह चर्म-रज्जु फिराकर उसे ग्रपने ग्रधिकार में कर लिया। फिर बहुत से घोड़े खरीदे. बहुत से मनुष्य नौकर रक्खे, श्रीर वहाँ गढ़ की नींव हाली। दीवार बनने लगी, परंत दिन मे जितनी दीवार चुनी जाती उसकी रात्रि के वक्त वहाँ का देवता गिरा देता। देवराज हैरान हो गया। तब उसने देवी की भाराधना की. पाँच-इस दिन लंघन किये। देवी प्रसन्न हुई श्रीर कहा मॉग ! विनती की कि गढ़ बन जावे. ग्राप उसकी रचा कीजिये। माता को ब्राह्मा हुई कि गढ में एक पक्षी ईंट तेरी और एक एक कची ईंट मेरे नाम की रखकर चुनवाता जा ता यह दुर्ग अचल श्रीर वज्रमय बनेगा, बाहर का कोई इसे जीत न सकेगा. भीतर के मनुष्य का दिया हुआ जावेगा। देवराज ने, देवी के आज्ञानुसार, काम किया और बडा दुर्बन गया। उस गढ़ में ४ पक्के कूएँ ध्रदृट मीठे जल के धीर एक तालाब भीतर धीर एक बाहर भीत के नीचे खाई की ठौर है। सारी सिध की सीमा पर यह दुर्ग सिरमीर हो गया. मुलतान श्रीर सिंध का मार्ग भी उधर ही से चलना शुरू हुआ। आस-पास के लोग मिलाप के साथ तालाब के जल का खपयोग करें, बल-पूर्वक कोई उधर जा भी नहीं सकता था। गढ़ के लगाव कोई नहीं, बड़ा हतू, श्रीर दस-पंद्रह कोस में वहाँ जल भी बीर स्थल पर कहीं नहीं है। गढ संपूर्ण हुआ, देवराज ने उस रसा-यन के प्रभाव से अमित धन प्राप्त कर बहुत थे। हे राजपूर्ती की जे। इ बना ली धीर वरिहाहीं से घ्रपना वैर लेने का विचार किया। श्रख-शक्य का भी बहुता सा संप्रह कर लिया, ध्रीर गढ़ की सुरचित बनवाया।

वरिहाहों को मारने की सहस्रां दाव-पेच करने लगा, परन्तु जे। प्रवन्ध वह यहाँ करे उसकी ख़बर वहाँ पहुँच जावे जिससे वे लोग भी सदा चाक-चै।बन्द रहते थे।

इसी अवसर पर वह रस-क्रिपिकावाला योगी देवराज की सास के पास आया श्रीर उससे अपनी घरे। इर मॉगी। वह बोली कि कुष्पी मैंने महल की ग्रेगवरी में रक्खी थी. मेरा जमाई वहाँ सोता था. एक दिन उस ग्रेविरी में ग्राग लग गई श्रीर कुष्वी भी वहीं जलकर भस्म हुई। यह वृत्तान्त सुनकर जोगी मन में समक गया कि अवश्य उसमें की बूँद पड़ने से लोहा क अन बन गया होगा। कुप्पी उस जमाई ने ली और किसी की उस पर मन्देह न हो. इस-लिए उसने धाग लगा दी। योगी ने रवाय से कहा कि वह कुपी जलने की नहीं. तेरे जमाई ने लाय लगाने का प्रपंच रचकर रसायन ले लिया है। वह बोली कि जमाई धव हमारे बस का नहीं, उसने छल कर हमारी धरती ली, और अब हमारे मारने की निरंतर उपाय कर रहा है। वह देवराज यहाँ से ३० कीस पर नया गढ बनवाकर वहाँ बसा है। योगी ने भी समाचार मँगवाये तो यही बात सत्य ठहरी। तब वह योगी देरावर गया। उसके ललाट श्रीर मुख के तेज की देखकर श्रटकल से देवराज ताड़ गया कि यह रसायनवाला योगी है, आगे बढ़कर उसके चरण छूए धीर उसका बड़ा भादर-सत्कार किया। योगी भी देवराज की देखकर प्रसन्न हुन्ना, उसके (देवराज के) भाग्य ने ज़ोर किया, बाबा के विचार इसकी तरफ अच्छे वँधे। पहले दिन ता योगी ने कुछ बात पूछी ही नहीं, दूसरे दिन एकान्त में कहा कि "बाबा उस कुप्पो का क्या हुन्रा १'' देवराज बोला कि जैसा कुछ हुन्रा वह तो भ्राप सब जानते ही हैं, मुभे ते। भ्रापने सींपी ही न थी, यह अ। पके ही प्रसाद से मेरा दिन फिरा है। जोगी प्रसन्न होकर कहने लगा कि सब बात मैंने जानी। अब तू मेरा नाम श्रीर सिका सिरपर चढ़ा, देवराज ने कहा बहुत खूब, मेरा ग्रहो भाग्य है कि श्रापका हाथ मेरे सीस पर रहेगा, इससे मेरी वृद्धि ही है ग्रीर मेरा गया हुन्ना राज्य भी पीछा च्या जावेगा। वरिहाहों के साथ मेरा वैर है वह भी ले सक्रा और आपकी कृपा से सब प्रकार से आनंद ही होवेगा। योगी ने आशिष दी कि तेरे बल की बृद्धि हो ! फिर अपनी कंथा, पात्र धीर नाद देकर कहा कि जब पाट बैठे तब, दिवाली दशहरे के दिन, यह धारण किया करना। देवराज ने कंघा श्रीर नाद गले मे डाले, पात्र की आगे घरा, धीर जोगी का भेष बनाया। \* तब प्रसन्न होकर नाथ ने फिर श्राशीष दी कि तेरा राज्य दिन दिन बढ़ेगा, तुमसे या तेरी संतान से यह धरती कभी न छुटेगी भ्रीर तू अपना वैर हो इतना कहकर जोगी हो चला गया श्रीर देवराज ने वरि-हाहीं संबदला लेने की साथ इकट्टा किया। उसकी स्त्री हुरड़ नित नये रूप बनाकर यहाँ के सब समाचार पिता के पास पहुँचाती थी इसी से देवराज का वरिहाहें। पर बल नहीं चल सकता था। दिन देवराज पलॅंग पर बैठा हुआ था तब बिलाई बनी हुई हुरड़ पलॅंग को नीचे से निकली। देवराज ने पहचान लिया श्रीर बर्का पड़ा था सो उठाकर उसके मारा। इधर तो बिल्ली मरी श्रीर वहाँ हरड काल-कवित हुई। अब देवराज चढ़ा श्रीर ६०० मनुष्य वरिहाहों के मारकर उनके गाँव लूटे, ध्रपने श्वशुर का घरबार भी लूट लिया. सास रवाय के वस लोगों ने देवराज की दृष्टि तले खींचे परंतु उसने चनको मना न किया, देवराज के स्रोने के मीर उड़े ( मनीरथ सुफल

<sup>⊹</sup> जेसलमेश मे जब नया रावल पाट बैठता तो श्रव तक जोगिया भेष पहनता है।

हए )। सास ने देवराज को गृप्त रीति से घर में रखकर उसकी मेवा की थी इसलिए उसने यह दोहा कहा-"विरस भन्ना बरि-द्वाहि, मिंत भन्ने। नहिं भाटियो। जे गुग्र किया रवाहि, ते सब कालर क्रिवा। "' वरिहाहों का खे। ज उठा दिया, बहुत सा धन माल और धोड़े ऊँट देवराज के हाथ ग्राये, सारी धरती पर उसने ग्रपना ग्रमल किया और उसकी ठकराई ख़ब बढ़ी। सिंध की भी बहुत सी पृथ्वी हाथ ग्राई ग्रीर माड की मही पर अधिकार हुआ । ऐसे भाग्योदय के समय मे देवराज ने रतनू को याद किया, उसके पिता लांप को सिंहयली से बुलाकर पूछा कि रतनू कहाँ है जिसको तुने मेरे साथ भोजन कराया था। खांप ने उत्तर दिया कि उसकी ते। इसके भाइयों ने तब ही जाति से बाहर कर दिया था इस्रलिये वह योगी होकर सेरिट गुजरात की चला गया। देवराज ने कहा कि त वहाँ जा. मैं अपने श्रादमी तेरे साथ देता हूँ श्रीर मार्ग-व्यय भी दँगा इसकी जहाँ होने नहाँ से दूँदकर ला, क्योंकि सुक्ष पर रतन का वडा श्रष्ठसान है. मैं उसका श्रच्छा बदला दूँगा। लांप और देवराज के मनुष्य सारठ से रतनू की लाये, देवराज ने उसको अपना बारहट बनाया, सिर पर छत्र मंडाया, धीर देशा चारण की पुत्री के साथ उसका विवाह करा दिया। इस रतनू के 'शज माटियों के चारण रतमूँ हैं।

एक बार देवराज धार (परमारों की) पर चढ़कर गया तब देरावर अपने भांजे की सुपुर्द कर गया था। भांजे ने गढ़ पर अपना अधिकार जमा लिया, परंतु जब देवराज ने धावा किया तो भयभीत है। कर उसने दर्वाज़ा खोल दिया। यह देखकर देवराज के मन में यह शंका उत्पन्न हुई कि इस गढ़ की भूमि बीरभूमि नहीं और दूसरे स्थान पर राजधानी करने का विचार किया। उस वक्त

लुद्रवे में परमारी का बड़ा राज्य था थ्रीर दूसरे भी कई स्थान उनके अधिकार में थे। वह लुद्रवा लेने के दाव-पेंच करने लगा। पहले तो चार महीने तक उनकी (पँवारों की ) खुशामद सी की, अच्छी भ्रच्छी चीज़ें उनके पास भेजने लगा. साथ में श्रपने विचचण पुरुषों को यह समकाकर भेजता कि वहाँ का सब रंग-ढंग देख ग्राना। इस प्रकार ग्राव-जाव का मार्ग खोला. फिर च्यारेक मास पीछे भ्रपने चार प्रतिष्ठित पुरुषों के साथ सिध के वस्त्र पँवारों के पास भेज पत्र लिखा कि आप कही तो खाडाहल में. जहाँ कोई जलाशय नहीं है में तालाब बँधवाऊँ, क्योंकि मुक्ते तीन तालाब बँधवाने हैं। इसमें मेरा तो नाम होवेगा श्रीर तालाव तुम्हारी प्रजा व तुम्हारे राज-पूतों के काम आवेगा। पहले ता पॅवारी ने साफ इनकार कर दिया। तब देवराज के भले छादमी महीने तक वहाँ रहे, द्रव्य के बल से सबको वस किये थ्रीर जेसलमेर से कोस कालाडूंगर खाडाल का मध्य भाग है जहाँ तीन तालाब बनवाने की इज़ाजत ले ली । देवराज **उनसे बहुत प्रसन्न हुआ थ्रीर त**र्णुसर, विजयरायरस थ्रीर देवरावसर नाम को तीन तालाब वहाँ कराये। उनके लिए पहले ता सब मसाला श्रपने कामदार सहित वहाँ भेजा. फिर उस बहाने से श्राप भी वहाँ जाने लगा। अपने रहने के लिए छोटी सी इवेली भी वहाँ बनवाई श्रीर रहने भी लगा। पॅवारी का कोई भी श्रादमी श्रावे ते। उसके संमुख उनकी बहुत बड़ाई करे थीर कहे कि वे ता राजा हैं. तालाबें में हमारा क्या है, जिसकी घरती उसका पुण्य है छौर जा उनका मनुष्य श्राता उसकी द्रव्य देकर खुश करता। मसाला लेने की चसके चाकर लुद्रवे जाया करते। उनके द्वाथ वहाँ के कामदारां, पास-वानीं, खवास, छड़ीदारीं ग्रादि के वास्ते ग्रन्छी ग्रन्छी चीज़ें भेजता। इस प्रकार सारे राज्य को उसने अपने वशीभृत कर लिया। कोई

ऐसा कहनेवाला न रहा कि यह देवराज एक एक दो दो महीने यहाँ रहता है सो प्रच्छा नहीं है। अब तालाब तो संपूर्ण होने की प्राये। तब उसने पैवार ठाकुर की कहलाया कि ग्राप कन्या देकर सभी राजपूत बनाइए, पॅवार बे।ला कि मैं देवराज से डरता हूँ, तेा उसने ध्रपने ध्रादिमियों की दी-एक महीने वहाँ रक्खे। वे राजलीक (रग्र-वास ) मे अच्छी अच्छी वस्तुएँ भेजने लगे और रागी के द्वारा फिर कहलाया। राजा बोला कि यह ग्रादमी (देवराज) श्रच्छा नहीं है, कभी न कभी दगा देगा। राग्यी ने कहा कि क्या दगा देगा। हम उसे कहला देंगे कि सौ श्रादमियों से ज्याहने की प्राना विशेष भीड साथ मत लाना नहीं ते। धाने नहीं देंगे। अंत मे यही निश्चय हुआ, देवराज ने भी इसको स्वीकारा। फिर उसने अपने आदिमियों के हाथ कहलाया कि मेरे सिर पर शत्र बहुत हैं। अमुक दिवस विवाह के लिए मैं आऊँगा। आप इसकी विशेष चर्चा न करें। खुद्रवे के १२ दर्वाज़े हैं, इम श्रवेरे-सबेरे किसी दर्वाजे से ध्रावेंगे इसलिए सब दर्वाज़ों के द्वारपालों की ध्राज्ञा हो जावे कि इम जिस पैल से धावें एक दुलहें धीर सी सवारों की धाने देवे ऐसा हुक्म लिया। द्वारपाली को खुब द्रव्य देकर पहले ही से हाथ मे कर लिया था। लग्न को दिन १२ दुल हों। को सिर पर मोड़ बॉधकर बारह जानें बनाई', प्रत्येक वर के साथ एक एक सौ सवार शस्त्रवंद ऊपर ढीले वस्त्र पहने कसिरिया किये द्वए थे। इस प्रकार बारह सौ सवार एक साथ बारहां दर्वाज़ों से नगर में प्रवेश हुए श्रीर भीतर घुसकर पॅवारों को मार गिराया श्रीरं लुद्रवे पर श्रमल जमा लिया। देवराज ने श्रपनी श्राम दुहाई फेरी। कितने एक दिनों पीछे अरोड़ के तुकीं ने उसे आखेट करते हुए मारा।

उस वक्त धार में परमारी का राज्य था, उनके एक महता बडा प्रसिद्ध प्रधान था। एक बार उस पर बहुत सा द्रव्य छीर एक सी हस्ती का दंड राजा ने किया। रुपये ते। उसने ज्यों त्यों करके भर दिये. परत हाथी कहीं मिले नहीं। राजा ने प्रधान के परिवार को कुँद किया श्रीर कहा कि बिना हाथी दिये नहीं छुटेंगे। महता कई राज्यों में फिर गया, परंतु इतने हाथी कहीं मिले नहीं। माँगे हुए हाथी देवे कीन, उस समय रावल देवराज बडा हाता, वडा जुम्तार श्रीर बडा नामी महाराजा था। इसिलये महता उसके पास गया श्रीर उसके श्रधिकारियों से मिला। उन्होंने उसका बहुत **ष्ट्राति**थ्य-सत्कार किया, ग्रपने यहाँ टिकाया धीर ग्राने का कार**ण** महता ने अपनी सारी व्यथा कह सुनाई तब उन्हेंाने उसे रावल से मिलाया श्रीर उसकी हकीकत एकांत में कर्णगोचर की। ध्रगले राजा बड़े सज्जन थे। इस प्रकार ऐसे चपकार करने की सदा उनकी इच्छा बनी रहती थी। देवराज ने अपने अधिकारियों से कहा कि यह बड़ा आदमी बड़े दर्बार का प्रधान मेरा नाम सुनकर इतनी दर श्राया है तो इसका मनोरथ श्रवश्य पूर्ण होना चाहिए। महता को एक सी हाथी थ्रीर घोडा सिरोपाव देकर विदा किया। हाथियों के लिए मार्ग ज्यय भी देकर कई महावतों की भी साथ भेजा थ्रीर उन्हें धाज्ञा दी कि इनको धार पहुँचा खाछो। महता धार में पहुँचा। हाथियों की सजाकर धार के ध्या की नजर किया. उसको बड़ा धाश्चर्य हुआ और पूछा कि ये हाथी किसने दिये ? कहा रावल देवराज भाटो ने। यह सुनकर राजा मन में बड़ा लिजत हुन्ना, विचारा कि मैं तो ऐसे घर के नौकरों से घर घर भीख मेंगवाऊँ धीर देवराज उपकार के वास्ते सी सी द्वार्था दे देवे। परंतु इस विचार को मन में रखकर प्रकट में कहा कि भाटियों के द्वाथी मारे मूख के मरते ये सी उन्होंने जैसे तैसे करके घर से निकाले श्रीर महता के सिर पर यश ग्रहा. महता का कुटु व छूटा श्रीर महता ने मार्ग व्यय देकर महावतेंं को विदा किया, वे पीछे देवराज के पास भ्राए थ्रीर महताका पत्र नजर किया। रावल ने पूछा कि हाथियों को इंखकर प्वारों ने क्या कहा? किसी ने अर्ज की कि वे तो ऐसा कहने लगे कि ''भाटियों के हाथी भूखें। मरते थे सो नजर से श्रोभल किये। ' यह बात देवराज की बहुत बुरी खगी। उसने तत्काल अपने दे। भले ग्रादमी घार को बिदा किये श्रीर कहलाया कि "हम भूखे हैं इस्रतिये हमने अपने हाथियों को आँखें। अदीठ किया ता पीछे भेज दीजिए। नहीं भेजागे ता तुन्हारे श्रीर हमारे बीच भगड़ा होगा।" वे आदमी धार धाये. पैवारों से मिले धीर रावल का संदेशा कह सुनाया। हँसी में विष पैदा हो गया. देवराज को नाम से सब कोई जानकार थे कि वह जो बात कहता उसे कर दिखाता है. परंतु सौ सौ हाथी खाली बातों के बल से कौन लीटा देता है। रावल के मनुष्य बहुत कुछ कहा-सुनी करके पीछे ग्राये ग्रीर कहा कि पँवार तो हाथी देते नहीं हैं। तब रावल ने घार पर चढ़ाई की, पॅवारें। को भेदियों ने इसकी खबर पहुँचाई ता मेड़ते में प्राकर पँवार देव-राज से मिले धौर दंड देकर संधि कर ली।\*

<sup>ृ</sup> मैं नहीं कह सकता कि यह रिवायत सही है या भाटों की गढ़ंत। परंतु देवराज का समय सं० ८४० या ६०० वि० के लगभग टहरता है, जिसके लिखे आगे मैं अपने लिखे हुए जेसलमेर के हाल में कहूँगा और मालवे का राज लेनेवाला चंद्रावती का परमार राजा उत्पलराज या उपेंद्र या कृष्णराज था, ( इसका विशेष वृत्तांत परमारों के हाल में देखो।) जिसका समय विक्रम की दसवीं शताब्दि मे आता है तो फिर देवराज का धार के परमारों पर चढ़ाई करना कैसे बन सकता है ?

# इक्रोसवाँ प्रकरण

## भाटियां की शाखाएँ

देवराज के पीछे रावल मूँध पाट बैठा। उसके पुत्र बळू (वस्सराज या बछराज) ध्रीर जगसी (जगत्सिइ) थे।

रावल बद्धू (बद्धराज), रावल मूँध के पीछे पाट बैठा। फिर इसका पुत्र दुसाभ या दूसभाराज का स्वामी हुआ। रावल दुसाभा के पुत्र रावल जेसल, रावल विजयराव लोजा, देसल, जिसके ध्रभो हरिया भाटी हुए।

रावल विजयराव लांजा—रावल दुसाम का पुत्र, वड़ा राजा हुआ। उसका विवाह जयसिहदेव सिद्धराव (सोलंकी) की कन्या के साथ हुआ था। सिद्धराव के यहाँ कर्पूर वासिये जल की कुछ चर्चा हुई तब विजयराव ने पाटण में जितना कपूर था सो सब मोल लेकर सहस्र लिंग सरोवर में डलवा दिया जिससे सारे नगर ने कपूर का सुगंधवाला जल पिया. तभो से वह लांजा विजयराव कहलाने लगा।

भाटियों में एक शाखा मॉगिलिया हैं। उनके लिये पहले ती ऐसा सुना था कि वे मंगलराव की संतान हैं, परंतु पीछे गोकुल रतनूँ ने कहा कि वे रावल दुसाम के पुत्र विजयराव लांजा के वंशज हैं। पहले तेा वे हिंदू थे, पीछे सुसलमान हो गये। उनका निवास-स्थान जेसलमेर से २५ कोस पश्चिम मंगली के थल में है। वहाँ द्रम (पोला बालू) है। जानकार मनुष्य तो पगडंडी से चला जाता सीर धातान पगडंडी से हट जावे तो घोड़ा सवार होनों बालू में

धंसकर मर जाते हैं। मंगली यल की सीमा कमरकोट खाडाल से मिलती है; एक ग्रोग सिंघ के सावड़ों से चीन्हा में भाखर के गाँव हिंगोल से, ग्रीर खाटहड़ा खारीसे के पास मैहर से भी सीमा मिली हुई है। मैहर तुर्क यल में रहते, ग्रीर जेसलमेर के चाकर हैं। गाँव साँखली, खुहिया, लोखारा, बघट ये देजगर ठट्टे के पादशाह की प्रजा, जिनका दें। सहस्र मनुष्यों का थोक है। मंगलियों में तीन थड़े (शाखा या विभाग) हैं—चावंडदे, वीरमदे, ढेढिया। इनका मूल गाँव बीरमा, ग्रीर दूसरी का साहलवा है। जल वहाँ कहीं तो १४, कहीं ३० ग्रीर कहीं ६० पुर्से तक नीचा है। वहाँ चंडीश महादेव का स्थान है जहाँ मकर-संक्रांति के पीछे ८ दिन तक लिंग के नीचे जल बहता रहता है।

रावल विजयराव के एक पुत्र राहड से राहड़िये भाटियों की शाखा निकली। इनके जेसलमेर राज्य में तीन गाँव हैं। खाडाल में भोपत राहड़ोत के वराह और वर के दे। गाँव, थोक १०, एक पुन-राजारा और दूसरा साजनारा। देरासर तालाव पर २० गाँव पौत्र (वंशज) बसते हैं—नीलपा, समदड़ा, काका, देवरासर की वापो, बीखरण में बावड़ी १४०१ धोघाराणां, राहड़ोत का पोतरा, गाँव मालीगड़ा उमरकीट के कांठे (मिला हुआ) जेसलमेर से १५ कोस जहाँ पचास,साठ घरों की बस्तो है। उसके पास हटहटारा, सिहगणा, करड़ा सत्ता का, पोछीणा गाँव हैं। (उपर्युक्त) गाँव नह-वर के कोहर (कूप) से ५ कोस हैं। बीकानेर इलाके भरेसर के पास की लाप मंडाराठी की जहाँ जस्सा का पुत्र वैरसल राहड़ ४ वर्ष तक रहा था। रावल विजयराव के पुत्र—भोजदेव, राहड़, देहल, बापाराव। रावल विजयराव से इतनी शाखें चलीं—मांगरिया, पाहू बापारावण व बापराव बछ, का। गाहिड़, जिनका गाँव

क्याड जोधपुर इलाक़े में है, धौर बीकानेर में गाहिड़वाला गाँव बीकानेर से तीन कोस पर है।

पाहू भाटियों के ३ गॉव जेसलमेर में हैं—बीभोता, कोटहड़ा और सेताराई जेसलमेर से ८ कोस किसनावत भाटियों के गाँव पहले तो पूंगल में थे, अब तो बीकानेर के ताल्लुक हैं। ये ४० तथा ५० गॉव पाहुओं के कहलाते हैं—खीखारा, नाराग्येहर, रायमलवाली, हापासर, मोटासर।

लांजा विजयराव का एक विवाह ग्राव् के पँवारें। के यहाँ हुग्रा था। उसकी सास ने जब उसके दही का तिलक लगाया तब कहा था कि ''बेटा उत्तर दिशा का भड़किंवाड़ (रचक) होना।'' रावल विजयराव तो काल-प्राप्त हुआ और उसका पुत्र भे जिदेव जेसल मेर की गही पर बैठा। निपट बड़ा राजपूत हुआ. कहते हैं कि उसने १५ या १६ वर्ष की अवस्था मे पचास लड़ाइयाँ जीती थीं। उस वक्त गजनी का पादशाह अचानक आबू पर चढ़ आया और रावल भोजदेव को कहलाया कि तुम हमारी चढाई की खबर प्राव मत भेजना। हम तेरा कुछ भी बिगाड़ न करेगं, तू अपने लुद्रवे (राजधानी) में बैठा रह। रावल दुसाभ का पुत्र जेसल भोजदेव से विगडकर प्रासिया वनकर बाहर निकल गया था। उसने पादशाह से कहा कि पँवार भोजदेव के मामा हैं. वह उनकी ख़बर दिये बिना रहेगा नहीं। भीजदेव ने पाइशाइ को विश्वास दिलाया कि मैं तुम्हारे कटक की सचना ध्राब म दूँगा। भोजदेव की माता (पँवार) ने यह बात सुनी तब इसने धुत्र को कहा कि बेटा! मेरी माता ने जब तेरे पिता के लालाट पर दही लगाया तब कहा था कि "बेटा जमाई ! उत्तर दिशा के भड़किं-बाड़ होना। " तेरे पिता ने उसकी बात खीकार की थी, अब वह तेरे पिता का वचन भंग होता है। हे पुत्र ! आखिर एक दिन भरना

ते। है ही। यह सुनते ही रावल भोजदेव ने नकारा बजवाया, पादशाही कटक लुद्रवा से एक कोस मेढ़ों के माल में खतरा हुआ था, उसने नकारा सुना। जेसल तो पहले से आग भड़का ही रहा था। पादशाह लुद्रवे पर चढ़ आया और भोजदेव वीरता के साथ युद्ध कर काम आया। पादशाह ने नगर लूटा और जेसल के तिलक लगाकर रावलाई उसे दो, और आप वहाँ से पीछा फिर गया। भोजदेव वाल्यावस्था ही में कट मरा था। उसके पुत्र नहीं था।

रावल जेसल-गजनी के पादशाह ने भीजदेव की मारकर इसे पाट बिठाया था। जेसल के मन में विचार हुआ कि यह स्थान चोड़े में है, मेरे सिर पर हजार दुश्मन, इसलिए किसी बॉकी ठैर पर गढ़ बनाना चाहिए। वह गढ़ के लिए जगह देखता फिरता था। अन्त मे जेसलमेर से पश्चिम मे सोहाश के पहाड़ में गढ़ बनवाना निश्चय किया। ईसा (ईश्वर) नामी १४० वर्ष का एक बृद्ध ब्राह्मण था जिसको बेटे रावल की चाकरी करते थे। गढ को वास्ते सामान को गाड़े ब्राह्मण को घर को पास से निकलते थे। उनकी हाह सुनकर ईसा ने अपने पुत्रां से पूछा कि यह (हल्ला गुल्ला) किसका होता है ? उन्होंने उत्तर दिया कि रावल जेसल लुद्रवे से ध्रप्रसन्न होकर सोहगा के पहाड़ पर गढ़ बनवाता है। उसके दें। बुर्ज़ बन चुके हैं। तब ईसा ने पुत्रों से कहा कि रावल की मेरे पास बुला लाग्री। मैं गढ़ के लिए स्थान जानता हैं सी बतलाऊँगा। उन्होंने जाकर रावल से कहा और वह ईसा के पास आया। ईसा ने पूछा कि भाप गढ़ कहाँ बनवाते हैं ? जेसल ने कहा सोहाया में। ईसा कहने लगा कि वहाँ मत बनवाइए. मेरा नाम भी रक्खो तेर गढ़ की ठीड मैं बतलाऊँ, मैंने प्राचीन बात सनी है। रावल ने देमा का कथन खीकारा तब उसने कहा कि मैंने ऐसा सुना है कि एक बार यहाँ श्रीकृष्णदेव किसी कार्यवश निकल त्राये. त्राजुन साथ में या भगवान ने त्रार्जुन से कहा कि "इस स्थान पर पीछे हमारी राजधानी होगी''--जहाँ जेसलमेर का गढ़ है थ्रीर उसमें जेसल नाम का बड़ा कूप है--- "यहाँ तल सेजेवाला बड़ा जलाशय है।" ईसा बोला कि वहीं मेरी डोली (दान में दी हुई भूमि ) कपूरदेसर की पाल के नीचे है, उस सर में अमुक स्थान पर एक लंबी शिला है, श्राप वहाँ जाग्री थै।र उस शिला की उलटकर देखे। जो उसके पीछे लेख हो तदतुसार करना। वहाँ पर लंका के आकार का त्रिकोण गढ़ बनवाना, वह बड़ा बाँका दुर्ग होगा ध्रीर बहुत पीढ़ियों तक तुम्हारे भ्रधिकार मे रहेगा। जेसल भ्रपने श्रधिकारियों श्रीर कारोगरें को साथ लेकर वहाँ पहुँचा, ईसा की बताई हुई शिला को उत्तटकर देखा ती उस पर यह दोहा लिखा था-''लुद्रवा हंती ऊगमग्र पंचेकोसै मांम, ऊपाड़ै श्रोमंड ज्यो तिग्र रह श्रम्मर नाम।" कपूरदेसर की पाल पर एक रड़ी (ऊँची जगत) साधा। वहाँ रावल जेसल ने सं० १२१२ श्रावण बदि १२ श्रादित्यवार मृत नचत्र में ईसा के कहने पर जेसलमेर का बुनियादी पत्थर रक्खा। थोडा सा कोट थ्रीर पश्चिम की पैाल तैयार हुई थी कि पाँच वर्ष के पीछे रावल जेसल का देहांत हो गया थीर उसका पुत्र शालिवाहन पाट जेसल ने ५ ही वर्ष राज्य किया।

रावल शालिवाहन जेसल का बहुत बड़ा ठाकुर हुआ। जेसल ने जेसलमेर के गढ़ का काम शुक्क किया परंतु गढ़ महल पैल क्रादि सब शालिवाहन ने बनवाये। बडा भाग्यशाली राजा

<sup>(</sup>१) कर्नेख टॉड ने जेसलदेव का सं० १२०६ वि० में राज पाना श्रीर सं० १२२४ वि० में काल प्राप्त-होना खिखा है।

या, उसने बहुत सी भूमि लेकर राज में मिलाई, बाईस वर्ष राज्य किया (इसी ख्यात में दूसरो ठीर १२ वर्ष लिखा है)।

किवत्त भाटी शालिवाहन के—

"सहस्र बीसाहण्यू बंगसर ढोल समचलत।

तिण ऊपर अड़ अभंग लीण मतवालो डेालत।।"

"दस सहस्र पायदल, फरह पायक फरीधर।

बीस षट्ट बाजंत्र, रेालहण लारिणत्पाखर।।"

"खट तीस बंस दरगह खड़े, दीपै जे दीवाण गहि।

जादव नरिंद जै जै जपत, सकल कमल सालवाहण लहि"।।१।।

"दुअति दुअति ताय दीपत नमत, ध्यनमीत ताय नामत।

कहत कहत नन करत. कमें जाय करत सुनकरत।।"

<sup>(</sup>१) कर्नल टॉड ने जेसलदेव के पुत्रों का नाम सलभन श्रीर केलन लिखा है। "रावल सलभन ने काठियों पर चढ़ाई की जो जालोर श्रीर आबू के बीच में रहते थे, फिर श्रपने पाटवी पुत्र बीजल को राज की रचा का भार दे श्राप सिरोही के देवड़ा मानसिंह की बेटी से ब्याह करने के। सिरोही गया।"

<sup>(</sup>सं० १२२४-३० के द्रिमियान में देवड़ों का श्रिधकार ही सिरोही प्रदेश पर नहीं हुआ। यह मानिसंह सिरोही का राव नहीं किंतु जालोर के राव समरिसंह का पुत्र था, जिसके वंश में सिरोही के देवड़े हैं। उसका समय सं० १३२४-३० के लगभग था न कि १२२४-३०।) "एक था माई के बहकाने से बीजल राज का मालिक बन बैटा श्रीर यह प्रसिद्ध कर दिया कि रावल सलभन को वन में सिंह ने मार डाला है। जब सलभन पीछा श्राया तो उसको जेसलमेर का फिर से हाथ श्राना हुष्कर दिखाई पढ़ा श्रतः वह खाडाल को चला गया श्रीर वहाँ बिलोचों के मुकाबले में मारा गया। (क्या भाटियों की ख्यात में भी चहुवायों की तरह एक सा वर्ष का श्रंतर है १) बीजल के तीन पुत्र बीजड़, बन्नर श्रीर हंसराज थे।"

''रचै दुरंग छु:रूप, थ्राप पित नाम श्रचिल चल। वारंगना चंदन करत, जगतिधन संभ्रम जेसल ॥" ''सेहरो चंद सूरै समझ, राहन सक्के तू डरिहा जादव नरिंद जै जै जपत. सक्ल कमल सालवाह्य लहि"।।२॥ "सहस एक शृंगार, काम द्वामा के करिश्रत। त्रिहुथानह, त्रियरमइ, सुसुर बाजित्तर बाजत ॥" "ग्रह्रेसर मद लहै, कोड़ प्राखड़ी कीजत। लीला ग्रंग सुरंग, त्यैरा बल रीमत ॥" ''धनभाख साख धन धन धनर, धमल मही दाभी धसहि। नादव नरिद जै जै जपत, सकल कमल सालवाहण लहि"।।३॥ "कुंक्या दामण संघण, काठ पंवाल निरंतर। स्रेतबंध रामेस, लगा नव दीयांसायर ॥" "भाड्खंड मेवाड्, खंड गुज्जर वैरागर। बागड़ महियड़ सहित, खेड़ पावड़ पारकर ॥" ''मुरधरा खंड धाबू मंडल सहित पाल ईठिह सबै। स्रालवाह्य एती सुपद्द, भोम भेयटी भोगवैं" ॥४॥ "सासण कोड़ सवाय, डभै इस्ती सौ हैमर। दस सहस दरक, सहस दस भैंसा सद्धर॥" "सहस गाय सूवाय, सहस दस गांडर छाली। माणो एक मोतीयड़े, वसुंह, देवी जब भारती ॥" "सालवाह्या जेसल संभ्रम, कवि दालिई कप्पियो। करि वीर मूठा बूजो सुकव, थिर वारहट थिपयो "।।।।। रावल शालिवाहन ने चारण रतनू के पुत्र बूजा की सिरवा गाँव शासन में दिया जो त्रासणी कीट से दो कीस पर है। पानी श्रासणी कोट से आता है।

रावल बैजल (या बोजल) पाट बैठा, परंतु उसमें कुछ बुद्धि नहीं थी इसलिये भाटियों ने उसकी मारकर निकाल दिया?।

रावल कालकर्ण (केलण) जेसल का पुत्र गही पर बैठा और १८ वर्ष राज किया। उसका परिवार बहुत बढ़ा, और जैसे जोधपुर में रणमलोतीं का पलड़ा भारी है, उसी प्रकार जेसलमेर में कालण के परिवार पर सारी साहिबी का दारमदार है। (भाटियों की) बहुतसी शाखाएँ कालण से मिलती हैं। कालण के पुत्र—रावल चावगरे, आसराव, भुणकमल असराव का; भांभण, भुणकमल का; भुवनसी विथरा भांभण का; डगा थिरा का; मेहाजल डगा का; देवा मेहाजल का; अमरा देवा का; तेजसी अमरा का; आसा तेजसी का; अज्जू आसा का। इनके गाँव—भांभरा उसरकीट के मार्ग पर—जूरा, जेसलमेर से १० कोस उत्तर, विकुंपुर में नौखचारणबोला, बीकानेर में हदारा बासजभ के निकट, एक उदिलयावास खोंदा सर के निकट।

पालाय कालाय का—जिसका पुत्र जसहड; जसहड़ के पुत्र दूदा श्रीर तिलोकसी, सांगय, द्रेग, चैंगया, चंदन। इनके गांव भैंसड़ा, राकड़वा, साजीत, लूगोई, नैडाया, जैवांध।

लखमसी कालगा का—जयचंद व बीकमसी लखमसी के। साल्ह बीकमसी का; सीहड़ साल्ह का। इनके ब्रह्मसर श्रीर मदासर गाँवरे।

<sup>(</sup>१) कर्नेळ टॉड का लेख इस ख्यात से उत्तरा है।

<sup>(</sup>२) कर्नेळ टॉड इसकी गद्दीनशीनी वा सं० १२४७ देता है श्रीर विखता । है कि उसने विवोचों के सर्दार खिजर खाँ को जीता श्रीर १६ वर्ष राज करके सं० १२७४ में मरा। उसके पुत्र चाचगदे, पाल्हण, जयचंद, पीतमसी

रावल चाचगदे—कालण के पीछे गहो बैठा ग्रीर ३२ वर्ष २० दिन राज किया। इसके पुत्र रावल कर्ण, तेजाराव<sup>9</sup>।

रावल कर्या चाचगदेव का—इसने २८ वर्ष ५ महीने राज किया। (इसी ख्यात मे दूसरी जगह २८ वर्ष ५ महीने २० दिन राज करना लिखा है)। रावल कर्या के पुत्र—राबल जैतसी बड़ा, बहुत वर्ष तक जिया। रावल लखग्रसेन ।

श्रीर उसराव थे। पाल्हण श्रीर जयचंद के वंश के जसरे श्रीर सिहाना भाटी हैं।

- (१) टॉड राजस्थान के अनुसार चन्ना राजपूतों से छड़ा, उमरकोट के से हा रागा की जीतकर उसकी कन्या के साथ विवाह किया। खेड़ में राठोड़ों का राज हो गया था, चाचकदेव ने उन पर चढ़ाई की परंतु राव चाड़ा के बेटे राव टींडा ने अपनी बहन उसके ज्याहकर संधि कर ली। बत्तीस वर्ष राज करके सं० १३०० में रामशरण हुआ (जोधपुर की ख्यात के अनुसार राव टीडा सं० १३६४ में राज पर था)। उसका पुत्र तेजसिंह पहले ही मर गया था। उसके दो बेटो में से बड़े जैतसिंह की गही न मिली, छीटा कर्या पाट बैटा।
- (२) कर्नल टॉड कहता है कि कर्ण का बड़ा भाई स्टकर गुजरात के सुसलमान हाकिम के पास चला गया। उस वक्त नागोर में मुजफ्फरख़ाँ (शायद जफ़रख़ाँ हो) हिंदु श्रो पर बड़ा जुल्म करता था। बराहा जाति के मूमिया हासा की बेटी भगवती उसने माँगी। भूमिये ने इनकार किया श्रोर घर बार छोड़कर जेसळमेर की तरफ चला, मुजफ्फर खाँ मार्ग में से उसके सकुटुंब पकड़कर नागोर ले गया। यह सुनकर रावल कर्ण नागोर पर चढ़ा श्रीर लड़ाई में मुजफ्फर की मारकर भगवती की सपरिवार छुड़ाया श्रीर उसे श्रपना ठिकाना पीछा दिलाया। बीस वर्ष राज करके सं० १३२७ में मरा ( उस वक्त गुजरात में मुसलमान हाकिम कहाँ था श्रीर नागोर में मुजफ्फर बा जफ़र नाम का हाकिम तो करीब दो सौ वर्ष पीछे हुआ था।)

रावल लखणसेन (लच्मणसेन ) ने १८ वर्ष राज किया बहत भोला राजा था। राव कान्छ इदेव सावंतसी होत उस वक्त जालोर में राज करता था। उसने ध्रपनी कन्या का नारियल रावल लखगासेन के पास भेजा। रावल की पहली रागी उमरकोट की सोढी वडी जोरावर थी. रावल तिनक भी उसके कथन की नहीं लोप सकता था। जब यह नारियल आया ते। वह बड़े संकोच मे पड़ा. सोढ़ी को पूछने लगा कि रावल कान्हडदे का बड़ी ठै।ड का नारियल आया है, यदि पीछा फेरें ते। सगे संबंधियों में बुरे दीखें, सी श्रव यदि तुम कही ती नारियल फेल ले। सीढी ने उत्तर दिया कि जो पहले निम्न-लिखित बातें। का पालन करने का वचन हो तो नारियल भेखने दूँ। रावल ने पूछा वे कीन-कीन सी बातें हैं: सोढो बोली--प्रथम तो सिन्हले में कुँवर बीरमदेव घावेगा तब धाप कहें कि सम्हिला (पेशवाई) चहुवायां की भी धन्छी है परन्तु सोढों के सुवाफिक नहीं। दसरे, जब गढ मे पधारो तब कहना कि नगर उमरकोट के जैसा नहीं है। तीसरा, जब सोन-गिरी से इथलेवा जोडो (प्राणिप्रहण हो) तब कहना कि इसका ष्टाय सोढी के समान नहीं। चौया. विवाह होने के उपरांत जब बिदा करें तो सोनगिरी की पीछे छोडकर आप जल्दी यहाँ चले मोले ठाक्कर ने सभी बातें स्वीकार कर लीं धीर जालेर गया, तब डन्हीं के धनुसार काम किया। रावल कान्हड़दे, बीरम-दे, श्रीर राजलोग (राणियाँ) सभी दिलगीर हो गये. फिर जब सीख हुई तो रावल कान्हड्देव ने ( श्रपने एक सामंत ) सूर माल्ह्या को कई ग्राटमियो समेत भपनी कन्या के साथ भेजा। रावल लखग्रसेन तो ( अपने वचन के अनुसार ) जल्दी कर सोन-गिरी को पीछे छोड़कर चला गया। स्नोनगिरी बड़ी उदास होकर चली धौर गाँव तिरसींगड़ी के तालाब मण्डल के पास उसकी सवारी का सुखपाल पहुँचा धौर जल के किनारे ठहरा। वहाँ तालाब में नीवा सीमालीत मृगमद लगाये स्नान कर रहा था। सोनगिरी ने दासी को कहा कि भारी में जल भर ला! वह तालाव से भारी भर लाई। सोनगिरी ने पूछा कि इस जल में ऐसी सुगंध क्यों धाती श्रीर ऐसी तिरवाली क्यों पड़ती है ? दासी ने उत्तर दिया कि नींबा सीमालोत अपने १४० मित्र मण्डल सहित तालाब मे जलकीड़ा कर रहा है, उसी से जल में यह सुगंध है। सानगिरी ता मन मे पहले ही से जली-भुनी थी, नींबा के पास दासी को मेजा थीर उससे बात-चीत की। सूर (सामंत) की कहकर उस दिन अपना डेरा वहीं कराया। नींबा ( शर्त के मुद्राफिक अचानक जालोर के साथ पर श्रान गिरा श्रीर ) सूर मालन को साथियों समेत मारकर सेानगिरी को भपने घर ले गया। रावल लखणसेन ने तो उसको कुछ भी न कहा, कुछ ऋर्से पीछे रावल कान्हड़ देव के दूसरा विवाह मंडा। नीबा के यहाँ ऊदलकर चली जानेवाली बेटी की माता पर कान्हड़-देव का प्रेम था। इस राग्धी ने हठ पकड़ा कि विवाह में मेरे बेटी जमाई को भी बुलाओ। कान्हड्देव ने बहुत समकाया कि अपने कैं।न हैं. श्रीर वे क्या हैं, परंतु स्त्री ने हठ न छोड़ा, तब नींबा के पास निमं-त्रण भेजा गया। उसने उत्तर भेजा कि मैंने अचाल की है सो यदि पंजू पायक (मेरी कुशलता का ) जामिन होवे तो मैं वहाँ धाऊँ। रावल पंजू का वचन दिलवाकर उसे बुलाया। वह भी ४०० ग्रादमियों को साथ लेकर जालोर धाया। वहाँ सूरमालन के पुत्र राजिंड्या ने नींबा को चूक करके मार डाला, इस पर पंजू पायक भी चाकरी छोड़ पादशाह के पास चला गया<sup>9</sup>।

<sup>(</sup>१) टोड लिखता है कि लखगसेन बड़ा भीला राजा था। चार

राठौड सीमाल पहले कान्हड्देव के पास रहता कान्द्र इसेव ने जालोर पर महल बनवाये जिनको हेखने के लिये सीमाल को कहा। उसने उन महलों में कुछ कसर बतलाई तब सूर बोला कि त क्या कान्हड्देवजी से भी अधिक समस्तता है ? इसमे उनमें परस्पर विवाद बढ़ गया, श्रीर सीमाल ने सूर पर तक्षवार चलाई परतु वार खाली गया और सूर की कृपाय ने सीमाल का काम तमाम किया। रावल लखणसेन ने कान्हड्देव की कन्या की ब्याहकर पीछे छोडी घ्रीर ग्राप ग्रागे जेसलमेर चला गया। कान्द्रड्देव ने अपनी बेटी के साथ सूर माल्हण की भेजा था। मंडल के तालाव पर ( सीमाल का पुत्र ) नीवा स्नान कर रहा था उस वक्त कोई शक्रुन हुआ (कोई पची बेला)। नींबाने शक्रुनी से उसका फल पूछा। उसने कहा कि यह शकुन कहता है कि जा तू चार पहर यहाँ ठहरेगा ते। तुभक्ते। बाप का वैर मिलेगा ध्रीर एक रूपवती सुंदरी द्वाथ लगेगी। तब नींबा तालाब पर ठहरा। इतने में सोनिगरी के सुखपाल के साथ सूर मालगा आया, नींबा ने उसे साथ सहित मार गिराया, श्रीर कान्हड़देव की बेटी की ली गया।

रावल पुण्यपाल—लख्यासेन का पुत्र अपने पिता के पाट बैठा, दें। वर्ष ५ महीने राज किया फिर रावल चाचगदे के पुत्र तेजराव के बेटे जैतसी ने उससे राज छोन लिया और उसे पूंगल की गही देकर उधर भेज दिया। कहते हैं कि मूल पसाव पुण्यपाल का पोता था, उसके जेसलमेर से कोस २० ढाण की तरक कुछड़ी गाँव जागीर में था। लूणराव के जेसलमेर में दें। गाँव सामना और धरजाणी

साळ पीछे सर्दारीं ने उसे गद्दी से उतारकर उसके बेटे पुण्यपाळ को राजा बनाया।

बाघग्र से ६ को सा। (इसी ख्यात में दूसरी जगह लिखा है कि पुण्य-पाल ने ६ महीने राज किया। वह अपनी विमाता से फँस गया था। इसलिये भाटियों ने मिलकर उसे गद्दों से उतार दिया)।

<sup>(</sup>१) टोड बिखता है कि यह बड़ा बदिमज़ाज था। एक ही वर्ष राज करने पाया कि जैतिसिंह गुजरात से बुबाया जाकर गही पर विटाया गया। पुण्यपाब के पेति राव राशिगदे ने जोड्यों से मारोठ श्रीर थीरियों से मास्र श्रीनकर वहाँ श्रपना राज्य जमाया।

# वाईसवाँ प्रकरण जेवलमेर के गढ़ का घेरा

रावल जैतसी (जैत्रसिंह)—इसने भुजवल से राज लिया बहुत प्रतापी राजा हुआ, श्रीर दीर्घ काल तक (१८ वर्ष ६ मास ६ दिन ) राज किया। इसके पुत्र मूलराज श्रीर रक्षसिह बड़े योग्य थे थ्रीर राज-काज भी वही सँभालते थे। प्रधान सीहड़ बीकमसी (विकमसिह) पर रावल का पूरा भरोसा था। त्राप ते। वृद्धावस्था के कारण बैठा रहता और प्रधान कारबार भले प्रकार चलाता था। रावल के भाईबंध उससे (प्रधान से ) द्वेष रखते थे, परंतु रावल एक की भी नहीं सुनता था। जब कुँवरों पर राज-काज की मदार हुई ते। सब बोकमसी की बुराइयाँ उनके आगे करने खगे और कुँवरों ने भी कान देना शुरू किया। मूलराज को पास जसहड़ को पुत्र दूदा ति-क्रोकसी, सांगण, बांगण रहते थे जा मन में धरती का प्रास बेध रखते. परंतु मूलराज रत्नसी जबर्दस्त धीर प्रधान बीकमसी सबला; इसलिये बनका कुछ बस नहीं चलता था। एक दिन ग्रासकर्ण जसहडीत ने मृलराज की कहा कि रावलजी ती बहुत बूढ़े हुए, धौर तुम बेपरवाह, राज की खबर लेते नहीं, प्रधान बीकमसी लांचें ले-लेकर अपना कास बनाता जाता है। उपज तो सब वह खा जाता है, तुमको कुछ भी नहीं देता। इस प्रकार आसकर्षा क्रॅबरों की बहकाने लगा। एक दिन दोनीं क्वेंबर दर्बार में बैठे थे धीर दूदा जसहड़ोत पास बैठा या। जिस वक्त गढ़ों को शाको की बात चली। दुदा ने कुँवरों से कहा कि जेसलमेर इतना बड़ा राज्य जहाँ पाँच सात पीढ़ी में कोई शाका (बड़ा युद्ध) न हुआ, शाके के बिना नाम नहीं रहता है, इस-लिए एक शाका अवश्य करना चाहिए। इस पर मूलराज रत्नसी श्रीर दूदा ने शाका करना ठान पादशाह से शत्रुता करना (छेड़-छाड़ करना) चाहा, परंतु बीकमसी ऐसी हर्कत नहीं करने देता था। आसकर्थ ने फिर चुगली खाई कि थोड़े दिन पहले बीकमसी ने न्यापारी शेखों के पास क० १३००० लिए थे और आपको केवल ७०० ही दिए। कुँवर भी उसकी बातों में आ गए और बीकम की मार डालने का विचार किया। देखा—

"निरभे दुरंग दुवानरां, सोह भ्रलोचैसीर। बीकम कंवरां सत्रहै, हियां पलट्टे हीर ॥" "मूल मंकण दे।यण मुखै, कर लागे। कूंडाल। बीकमसी वी सुत्र सा, रवन पूछवां डाल॥"

भासकर्य व मूलराज रतनसी ने बीकम को एकांत में बुलाकर कहा कि तू चला जा। वह बोला कि मैं कहाँ जाऊँ, परंतु इन्हेंने रावल की शपथ दिलाकर उसकी जाने के लिये तैयार किया।

### दोहा---

- "के यरया मूलू सुकुष, देखें नाहीं देख। ए बीकम के वेलिया, बैापारी ने सेख॥" "सोना रूपा सांवद्दं, लाखां लेखा लेह। लीख महाध्य लाख उत, लोम कंवर लो येह॥" "सोना जैत संभारिया, इय हय आयो हत्य। तूं भाई परधान तूं, बीकम छड़ कुवत्य॥"
- " डर करवत विह आपरे, सांठ भेंडा सप्रमाण। बोकम सिव मारग वहै, ले दीना मेा जाण॥"

" सांस पसावै सांमध्रम, कीधा मैं क्रम कोड़। प्रगट रिजक दिन पाधरे, जपै विकम करजाड़।।" " बीकमसी रावल वदें, करदे जो करतार। हूँ जेसलगिर हेकठां, बलै प्रधाने वार।।" " विकम विदेसज चालियो, बिडजड़ हाथा बांध। मृतौ तोड़ी मुणसुगुर, साहि श्रालम सुं सांध।।"

मूलराज बीकमसी के सामने कुछ छुचाल नहीं कर सकता था, वह उसे हर वक्त रोकता रहता था। जब वह स्वतंत्र हुआ तो उसने पादशाह से विमह करना ठाना। शाह का पीरजादा कम गया था, वहाँ के सुल्तान ने उसको एक करोड़ रुपए का माल दिया, पोछा लीटते हुए वह जेसलमेर होकर आया थीर वहाँ मुकाम हुआ। शेल की रचा के वास्ते २०० पादशाही सवार उसके साथ थे, मूलराज रत्नसी ने उन सबको मारकर उनका सारा माल असवाव खूट लिया थीर घेड़े भी ले लिए। देशहा—

"मोइ मोइमनो हिंदुनां, सिंगारे सुजड़ेह। तेरे कीड़ो माल ले, पीठ सइदां देह॥"

शेखजादा मारा गया। माल बहुत हाथ लगा, परंतु जाना कि इस पादशाही माल को लेने से उपद्रव अवश्य उठेगा। उसकी तो गढ़ को नीचे तहखानों में भरा, परंतु जिन ठाकुरों को बहकाने से यह काम किया था फिर उनसे मन फिर गया। यह खबर पादशाह को कान तक पहुँची, उसने बड़े कोप में आकर कहा कि मैंने इनकी कई बार माफ किया परंतु यह अपराध चमा नहीं कहाँगा। दोहा—

''जेखलमेर'दुरंगगढ़, बसैन काही वाक । खून बगस्सै काफरां ते सुरताग तलाब ॥'' ''ध्रालम दाढी कड्ढकर, घातै वे वै दाय। साल्रुंगढ़ हूं मूलरयगा, लेखूं चंद्रप्रसाय॥''

पादशाह ने सर्दार कुमालदीन की सात हजार सवार से जेसल-मेर पर विदा किया श्रीर उसने आकर गढ घेर लिया। दो तीन वर्ष ऐसे ही बीत गए परंतु गढ़ न दूटा। कमाल हीन की चौसर खेलने का शौक था। एक दिन मूलराज मामूली वस पहन धीर साई से शस्त्र बाँधकर वहाँ आया जहाँ कमाल चौसर खेत रहा था. श्रीर खगा दाँव बताने। वह दाव प्रच्छे देता था, कमाल उसके साथ खेलने लगा, दे। दिन तो मूलराज की जीत हुई धीर एक दिन कमालदीन बाजी ले गया। दस पंद्रह दिन ऐसे ही खेलते रहे. फिर कमाल मूलराज की पहचानकर कहने लगा कि तुम सहा च्याकर हमारे साथ खेता करो, मैं खुदा की बीच में देकर कहता हूँ कि यहाँ ध्राने जाने में कोई भी तुम्हारा कि बी तरह का बुरा न तब से रावल नित्य खेलने के लिये आने लगा। खबर पाइशाइ तक पहुँची, उसके करूर नाम का एक मरहटा पंच-इलारी उमराव था, उसने अर्ज की कि मूलराज व कमालदीन तो चौसर खेलते थ्रीर मित्र बने हुए रहते हैं, गढ़ लेवे कीन, यदि इज-रत नवाजिश फर्माकर हमें हक्म देवें ते। हम जाकर गढ फतह करें। पादशाह ने उसका मंसब बारह हजारी किया थ्रीर जेसल-मेर पर जाने का हुक्म दिया। कपूर ने अर्ज की कि हजरत किसी बड़े सेनापित की नायक करके साथ भेजिए, हम उसके नीचे काम देंगे। अपने भाक्जे धौर जमाई मिल्नकेसर ( मिल्रक केसर) को पादशाह ने बड़ो सेना के साथ बिदा किया। जब वह जेखल-मेर के निकट पहुँचा तो कमालदीन या काफूर (१) पेशवाई की गया श्रीर उसने कहा कि घावा करने से गढ़ हाथ न आवेगा, गढ़ में सामान न रहेगा तब द्वटेगा ध्रतएव तुम घेरा डाल है। डन्होंने यह बात न मानी। कमाल बोला कि जो न मानो तो मेरे नाम एक हका लिख दो कि तुमने जो घेरा डालकर पड़े रहने की सलाह दो थो वह हमें पसंद न धाई। मिलक ने हक्का लिख भेजा, तब दसने ध्रपना काम डनके सुपुर्द कर दिया, वे तो सीधे गढ़ पर चढ़ने लगे।

कमालदीन ने मूलराज की कहलाया कि मेरी रोजी जाती है. भव देखें तुम कैसा युद्ध करते हो। मूलराज रह्मसी ने अपने साथ को समभा दिया कि तुकीं को निकट आने दें। गढ़ के केंगूरे पर हाथ रखते ही कोई भी तीर गोली मत चलाना; शत्रु गढ़ पर चढ़ने लगे, ठठरियां की झोट देकर सीढ़ियों के द्वारा सैनिक जन ऊपर जा लगे, कपूरा योद्धाश्रीं को उत्तेजित करता हुआ बढ़ा, श्रीर मलिक-केसर पोली तक पहुँच गया। पंद्रह हाथियों को द्वार के कपाट ते। इने के लिये आगे किए। मुलराज सिष्टद्वार पर दे। हजार जुमारों की लिये शख सजकर तैयार खड़ा अपने साथियों की ताकीद कर रहा था कि भेरी के बजते ही प्रहार करना। जैसे ही तुर्क निकट थाए थीर कॅगूरो पर हाथ लगाया कि भेरी बजी, धीर ऊपर से मतवाले भांगर यंत्र चलने लगे ( यह यंत्र शायद नफ्या के समान हों )। बहुत से शत्रु मारे गए, इधर पौलि के पास से मुलराज टूट पड़ा। लोहे से लोहा मिला, रत्नसी ने भी द्वार खोल-कर साथ दिया धीर मलिककोसर व सिराजदी (शिराजुहोन) मारे गए, दूखरे भी कई उमरा खेत पड़े, धीर सत्तर इजार मनुष्य वहाँ काम घाए। (यह प्रतिशयोक्ति है)। पंद्रह ही हाथियों को मार गिराए, कपूर मरहटा भागा, और उसके साथ पादशाही सेना भी पतायन कर गई।

#### दोहा

"केसर मिलक सिराजदी, बेमूलू हत्वाह । जाये कंदोई ऊथले, खाजोमंम कड़ाह" ॥ १ ॥ "भायेजो पतसाहरो, जामादो पतसाह । पृमुसज खाधो मूलरज, सबले ऊभी बॉह" ॥ २ ॥ "रीमां सहर तायसी, खींचिय प्रायो बाय । सिरधड़ सहितो संप्रहे, लीधो जार विनाँय" ॥ ३ ॥ "सित्तर सहस निकंदिया, कोट भयंकर काल । बंधव सेया बिद्याड़या, के कूटंति कपाल" ॥ ४ ॥ "कांही सेवग सांभरे, कोस मरे के सांम । भारेहु केल भिर मूलरज, जीता गढ़ री कॉम" ॥ ५ ॥ "पनरे पट इसी पड़े, सतर इजार कबंध । कपूरो नै मरहटे, टहे भागा धनमंध" ॥ ६ ॥

फीज भागी। कमाल ही ने आकर कहा कि मिल क केसर, सिरा-जदी और दूसरे भी बड़े आदमी जो मारे गए उनकी लाशें दीजिए, वे मक्के भेजी जायँगी। मूलराज बोला कि लाशें नहों उनका अग्नि-संस्कार किया जावेगा और दूसरी लाशों के। गीदड़ जरख आदि जंगली जानवर खावेंगे परंतु देने के नहीं। कमाल दी कहता है कि यदि लाशें न मिलों ते। पादशाह इमारी खाल खिंचवा देगा। अतएव मेरी प्रार्थना सुनकर लाशें दे दीजिए।

"कपूरो नै मरहटो, भड़ां उतारे भूत। माँगै साह कमालदी, केहर रो ताबूत' ॥ १॥ "मिलक कहै मूला सरस, रयमन कर मनरोख। साह आलम पाड़ावसी सुक संकानी पोस्न'॥ २॥ "जड घड जरकां जंबवां, मिलक कमाल मवग्ग। पेस करै जे पातसाह, केहर जालिस ध्रमा"।। ३।। ''तेरी माई पुत्र हूँ, तू मेरा सुरताण। बाप तूंज सो बाप है, मूलू जीय प्रमागा"।। ४॥ ''मूलू कहै कमालदी, सत्र न कोई देह। केहर रे। ताबूत लै. मैं तेन्सूँ दीनेह"।। ५।। "मुसलमान काँधै निहूँ, ऊ तारे ताबूत। मृलू नै कमालदी, बंधव हुवा जुगूत" ।। ६ ॥ ''ऊपाड़े नर वाहगां, श्रसी सीय ताबृत। ···बोलुमुख, साहध कै जमदूत'' ॥ ७॥ "वाबृता उवारिया, प्रहृढोई मड़हास। पहिचा दिल्ली रंढगा. भाखि सदुख दीवागा"।। 🗆 ।। "दसग्र गर्यदां नॉखिया, भारबंध भुज ठोर। क्रनछंर कांकापटा करण, जेहा पावस घोर" ॥ ६॥ ''पेरोसां सुरताग धिख, वल ढल देखे बेव। कपूरों ने सरहटे सिर मूँडे गददेव''।। १०।। "सामिल मिलक कमालदी, सुज भाखै पतसाह। केइर मार ब्रदेवदे, सेइ माटा चाचाइ"।। ११॥

पादशाह ने फिर कमालदी की भेजना चाहा तब उसने उजर करके अर्ज की कि इजरत ने मरइटा कपूरा के कहने पर मुक्ते नीचा दिखाया। मेरे माई-भतीजे और राजपूतों का नाश कराया। मैं भी खराब हुआ और इजरत भी खुश न रहे, इस्रलिये अब मैं जेस्रलमेर पर न जाऊँगा। पादशाह ने बहुत आग्रह के साथ कमाल की फिर खाने किया। दोहा— "सुण फुरमाण नखाण ग्रन, एकन दूजी बार। हंसा बचन संभाहियो, गढ़ चैरंद दुवार॥"

कमालदी ८० हजार सवार साथ लेकर धाया धौर गढ़ घेरा।
रोज धावे होने लगे। प्रधान बीकमसी ईडर जाकर चाकरी करता
था। उसने गढ़ विप्रह के समाचार सुने धौर जेसलमेर आया।
मूलू रत्नसी को कहा कि धाप ने मुक्त पर चोरी का भूठा कलंक लगाकर मुक्ते निकाला था परंतु धव आसकर्य को पूछकर सच भूठ का निर्यय कीजिए। उस वक्त तो मैंने धापसे कुछ न कहा, पर धव साँच की जाँच की जावे। (तहक़ोक़ात से) धासकर्य भूठा ठहरा। मूलराज रत्नसी ने जान लिया कि यह हमारा वैरी था। इसी लिए इसने हमारे अच्छे नौकर को खोया, इससे उन ठाकुरी में परस्पर बहुत वैमनस्य बढ़ गया। जसहाड़ोतों ने सोचा कि जो ये इमसे रूठे हुए हैं तो हम क्यों मरें। दूदा ने तो (मूलराज को) छोड़ना न चाहा परंतु आसकर्य ने उसको सोते हुए बॉध दिया धौर माँचे में पटककर चल निकला। दूदा का विवाह पारकर हुआ था, वह वहाँ जा रहा।

मृलराज ने भी गढ़ को सजा, रावल जैतसी मृत्यु को प्राप्त हुआ ( इसी ख्यात में दूसरी जगह लिखा है कि आग में जल मरा )।
मृलराज गहो पर बैठा और रत्नसी को राग्या की पदवी हो। १ वर्ष ७ महीने राज किया। बारह वर्ष तक गढ़ घरा रहा तब रखद सामान बीत गया। और तो कोई धन्न रहा नहीं केवल कालवी जवार मास ६ को रहा। मृलराज व रतनसी कहने लगे कि यह अभन्य धान है, हम इसे नहीं खावेंगे और मरना विचार लिया।

### दोहा

पाँच कलेवर वारसूं, रावल आली चेह। धापें मरगढ़ धापस्यां, विजडा वार करेह॥

कमालदी की कहलाया कि तुम मेरे भाई हुए थे, सो आज भाइयों का वक्त आ गया है, हमारा बीज बचाओ ।

### देशहा

"भूवां गाढ़े ते हुवै, दीना बचन सतील। क्यूँ पालीस कमालदी, बंधु तयारा बेाल" ॥ १ ॥ "ग्रखै कमालहि मूलरज, सुग्रानर वै नरनाह। साय श्रमान समंघरै, सहिया सी पतसाह"॥ २ ॥ ''इक भागोजे। साहजी, कंबर बचाय चियार। मूल् कहै कमालदी, सांकी घातो सार''।। ३॥ ''ग्रसहाजी ग्रामान, मूल् कहै कमालदी। मकरै मूसलमान, मिलकम मारै मनवह्य ।। ४॥ ''मोई मा उतप तजे, नोज मजार निवेस। कमाल पयंपे मूलरज, ता सन कोई वेस" ॥ ५ ॥ ''कमाल पर्यंपे मूलरज, (सर्ह्यरोष) सुरताम । जांघड़ ऊपर सीस छै, पालिस बचन प्रमाणः' ॥ ६ ॥ तब इतने सर्दिरों की कमालदीन के सुपुर्द किए-धड़सी, लख-मण, मेलगदे, माटो चानग्रदे, ऊनड़ किले की पौलि खोलकर १२० मनुष्यों से मूखराज काम धाया, जिसकी साची का गीत-''घड़ रयग्र गलंती घड़ी घड़ी घट।

पुड़ली नाखत्र माल प्रज, मोर सिखर डर ऊपर मंडियो,

''ममधूवली न मूलरज, तरस धाय निस फौज दृटती, चित्रयानर जाति आवग्ग, ''सुगिर सिरंग चर सुचित जैत सुत, खित डोलियो नवह ते। खग। निसा को जघटी तिन मटती, ''फिरते नरना खत्र आसफेर, चरधज कियो न जैत आगोश्रम, मन मूलरज ज्यूँही धूमेर''॥

# तेईसवाँ प्रकरण रावल दूदा ग्रीर बादणाही सेना का युद्ध

देवराज मूलराजका पाटन बैठा। मूलराज रतनसी के मरने पीछे दूदा जसहड़ोत रावल हुआ, वह शाका करके काम आया। फिर रावल घड़सी रतनसीहोत ने पादशाह की प्रसन्न करके राज लिया। रावल घड़सी को जसहड़ तेजसी ने मारा, घड़सी के कोई पुत्र न था, उसकी राग्यी विमलादे रावल मालदेव (मल्लिनाथ) की पुत्री ने राग्या रूपसी के दोहित्र केहर को बारू छाह्या से जुलाकर गोद लिया। कोहर देवराज का रावल हुआ। देवराज के पुत्र हमीर के मारीठ जागीर में थी, उसके वंशज अर्जुनीत भाटी जिनकी संतान जीधपुर में चाकर है। हमीर के वंशजों का एक दल जेसलमेर चाकरी करता जी पहले पेाकरण के बाहले (नले) पर रहते थे। अर्जुनीत भाटियों मे जैता सालोड़ी पीपल बरसाये ब्याहने की प्राया था, परन्तु कारण विशेष से विवाह तो न हुन्ना भीर याचक बहुत से इकट्रे हो गए। उन सबको उसने बिना न्याह हुए ही त्याग दिया। जसहड़ के पुत्र दूदा रावल, तिलोकसी, बॉगण, स्नांगण, ग्रासकर्ण। जस इड़ पील्ह्य का और पोल्ह्य काल्ह्य का पुत्र था। दूदा तिलोकसी टीकायत न हुए थे, जब मूलराज रतनसी के मरने पर गढ़ पादशाह के द्वाथ ग्राया तब राखा रतनसी के पुत्र घड़सी, कानड़, ऊनड़ की मूलराज ने अपना वंश बना रखने के वास्ते अपने मित्र (पादशाही सेनापति ) कमालदी के सुपुर्द किए थे, उनको वह अपने प्राणों के समान रखता था। इसकी खबर पादशाह को हो गई, तब कमालदी ने उनको घोड़ों पर चढ़ाकर चुपके से निकाल दिए और वे नागे।र में भाकर ठहरे।

(जेसलमेर का) गढ़ सूना था, धीर रावल मालदे का प्रताप इस वक्त बढ़ा हुआ था, रावल के बेटे जगमाल ने गढ़ खाली देखकर उस पर अधिकार कर लेने का विचार किया। वहाँ जा रहने की तैयारी करके ३०१ गाड़े रसद सामान के भरवाकर वहाँ पहुँचा दिए। बारष्टट चंद्र रतन् माला का बेटा आपित्त का मारा मेहवे जा रहा था उसने जाना कि गढ मेरे स्वामियों के हाथ से जाता है तो भाटो द्दा तिलोकसी को जो पारकर में रहते थे इस बात की खबर पहुँचाई। द्दा तिलोकसी पहले ही गढ़ में आन जमे श्रीर पीछे से जगमाल प्राया, उसने वहाँ घोड़ों के घँस ( ख़रचिह्न ) देखे। पूछा कि यह क्या बात है, बारहट चंद्र ने जा जगमाल के खाब था, कहा कि दूसरा कोई भाटी ऐसा दिखता नहीं जो गढ़ मे आ बैठे धीर शायद दूदा तिलोकसी जसहड़ के पुत्र होवे ते। अजब नहीं। जगमाल वहीं ठहर गया थ्रीर खबर के वास्ते अपने दे। राजपूर्ती को भेजा। उन्होंने जाकर देखा ता दूदा तिल्लोकसी ही है। उन्होंने उन राजपूतों के साथ जगमाल की जुहार कहलाया थ्रीर कहा कि हमारा गढ़ था सो हमने लिया। आदिमयों ने यह समाचार जग-माल को धान सुनाए ते। उसने पीछा कहलाया कि हमारे ३०१ छकड़े सामान के तो भेज हो। उत्तर द्दा की तरफ से यही श्राया कि वे ते। हमने लिये, अब तुम जहाँ देखे। हमारे गाड़े ले लेना। यह सुनकर जगमाल पोछा लीट गया श्रीर दूदा गद्दो पर बैठा। वह बड़ा वीर राजपुत हुआ।

जब रावल मृलराज व रतनसी ने (शाका करने का) नियम निश्चय किया था उस वक्त दूदा ने भी उनके साथ वही प्रस्त लिया था। एक दिन रावल द्दा दर्पण में मुख देखता था कि अपनी खाड़ी में उसने एक श्रेत केश देखा, उस वक्त उसे अपनी वह प्रतिज्ञा याद श्राई जो उसने मूलराज रतनसी के साथ ली थी। मन में सोचा कि जरा तो निकट ग्रान पहुँची, थेंाही मर जाऊँगा, इससे तो उत्तम यह है कि कोई ऐसा काम कहूँ जिससे नाम रहे। अपना यह विचार **इ**सने अपने भाई तिजोकसी को कहा और वह भी सहमत हुआ। तब ददा तो गढ़ में रहा श्रीर तिलोकसी चारी श्रीर पादशाही इलाके में लूट-मार करने लगा। कॉगड़ेवाली को लूटकर बहुत सी घोड़ियाँ ले ब्राया, लाहोर के पास से बाहेली गूजर की भैंसी का टीला लाया थ्रीर सोने की मयानी भी। पादशाह के वास्ते पानी-पंथ घाडों की सोहवत झाती थी उसे मार ली। यह ते। बड़े-बड़े बिगाड़ थे, दूसरे भी कई डपद्रव किए। बादशाह ने क्रोधित हो फीज विदा की (पादशाह का नाम नहीं दिया थीर दूदा का सिर्फ दसमास ७ दिन राज करना खिखा है अतएव उस वक्त भी सुलतान फ़ीरोज़ तुगलक ही का देहली के तख्त पर होना सम्भव है)। गढ़ का घेरा लगा, ये ती शाका करना चाहते ही थे, गढ़ सजा और युद्ध करने लगे। इसकी साची में श्रासराव रतनू ने बहुत कुछ कहा है उसमें के थोड़े से देहि यहाँ विखे जाते हैं--

''श्राविटयो एकोहटा, दे दुरहय मेल्हाण, सांभर श्रायो श्रागरा, गासोधै रिणटाण।'' ''एक सूत तें संप्रहैं, हूंतासेन बहूत, पेटांलग काटेपरो, किय तुरके ताबूत।'' ''मड़ हूवां श्रायो मुगल, नाया ढल पतढाल, पड़िया दिंझी पीढणो, गोरण तोड़े गाल।'' रावल दूदा धौर बादशाही सेना का युद्ध

"दातू सहल सतीतणां, सांकल के काणाह, सोवत त्राई सेविनी, तणीज जतुकाणोह।''

''ऊसासि नेसारियो, धिवियो दीया बराह,

हिंदू प्राधन श्रावही, नहीं मिलै छै मांह।''

"परवाणो पतसाहरा, लिख मूकै मेलाण, इण गढ़ हिंदू बॉकड़ो, कर प्रहियां कैवाण।"

''जेसलमेर दुरंग गढ़, दूठा जदु हो राव, मेघाडंबर छत्र सिर, दीध निसाग्रे घाव।''

"नीसाणे घावजिया, गार्जे गहरे सद, ग्राकंपे पतसाह दल, पढ हायो परमद।"

''जेती भुंय गोलाव है, सर पूजे सर राव, तेती दूकन सिक्ही, मारे दूदो राव।''

''ग्रे। मारै क मोकलै, रहिया दल नैठाह, इठ हूवे। हू देसरस, प्रारंभ पेरोसाह।''

''हिंदू कोटन छाँड ही, न न तुरके मेल्हाय, विषद्द ते। बारह बरस, दूदै नै सुरतायः।"

"रावल भुरज पघारियो, ए डपाव कवरेह,

जंत्र मेरु नैबीड़ियो, घृत खंड खीर भरेह ।"

''ऊपड़िया पतसाह दल, बागी भर निसाण, भाटी दानी भीमड़ै, तब गाडम परमाण।''

''सुधन भंडारां नीठिया, लिख मोकलिया पत्त, जो असताई सावली, रावल भलण परत्त।''

''ढोवे दूकन सक्तिया, तोखे जाया त्राण, थाहर धापो ग्रापरी, गुह रहियो मेलाण।'' ''सूंडाला घड़ सांमही, फेरी जेसलमेर, पाळो दल पतसाहरी, घिरियो घाते घेर।" "दूदे। कहै तिलोकसी, ते। सिर छत्र घरेह, मरतन भंजां श्रापगो, तूँ गढ़ छल घगो करेह।" ''ग्राद ग्रनाद उपावियो, लोचन हूँ तजवार, जीमा हूं गोहूँ किया, कोरड़ खरह मंभार।" "हाडां हूँ चावल हुम्रा, रूराई वड धन्न, तो असताई संभलो, ते क्यूँ दूके मन्न।" "रावज्ञ घन परतीविया, सा क्यूँ घन्न भखेइ, तो प्रोक्षी बोलाय कर, सिर क्यूँ छत्र घरेह ।" ''तो बैठे मैं...सिया कड़िया लाख सवाय, मो चेतां जीवे कवण, कस वां करसी घाय।" "ग्रंतेवर पूछाड़िया, वाकेहा परिहास, सोड़ा त्रागे इम कहै, से चाढो निरवास।" "ग्रंतेवरे कहावियो सांहसे पूरन गत्त, वांसे नर हो सांकवा साही ध्रच्छ परता।" "रावल जमहर राचियो, कुसलं पुत्र बेाहलाय, नीमियाँ इतके रह्यो रह्यो जु अनपरताय ।" "कोट तये छल वंस छल सरगसमेले साध, माधू खड़हड़ भाटिये खग ब्राव्रजियो हाथ।" ''दुसल घाणी पे देवरज, कहिभागद घ्रागपाल, पतसाही दल जूमना, भड़ाभड़ कमाल।" ''स्रातल सोह इमीरदै, चक्रवत ऐ चहुवास,

भाला भंवाड़े पूनरज, द्यधिक कलह परमाया।"

"वैर सनेही वालियो, फिटक संश्रम कुल में। इं, खेड़ेचे। खग खग्मियो रहे हरे। राठोड़।"
"सॉमज संवा कह करें, कर से लिह सियागार, श्राराणी रावल श्रांगे, गल तुलछां दलहार।"
"ते लोचन तेही बदन, ते वेथन गजथन्न, दुईभायां तयां विसंचया, जाय अंतेवर कन्न।"
"रावल जमहर रिचयो, श्रतर सरंग प्रमाय, से। कि किहयो सामनूं में। श्रायो श्रहिनाय।"
"जे से। दी सिरकापियो, तो चहरे। श्रिये संसार, कहसी रावल श्रोकियो, ऐहा देश विचार।"
"जेकर काढांदाहिणी खांडा कहें भालाह, प्रोली हुयसी प्राइसम मेलो मिल कायांह।"
"रावल श्रंग निसंग करि, श्राविह केवाया, चलय काटी श्रापियो, नाऊ पुरुष सहनाया।"

रावल दूदे। विलोकसी गढ़ ऊपर हैं, श्रीर पादशाही फीज तलहटी
में, इस तरह विमह चलते बारह वर्ष बीत गए, धावे कई बार मारे परंतु
गढ़ हाथ न श्राया। एक दिन रावल दूदा ने रड़ी पर की मामशूकरियों के दूध की खीर बनशकर पत्तलों के लगवाई धीर वे पत्तलें
तिलहटी में फिंकवा ही। सैनिक जनों ने उनकी लेजाकर अपने सर्हार
को दिखलाई, तब सेनापित ने विचारा कि बारह वर्ष बीत गए ते। भी
ध्रव तक गढ़ में इतना सञ्चय है कि श्रव तक दूध दही खाते हैं।
अतः यह गढ़ हाथ ध्राने का नहीं। यह सममकर तुर्कों ने श्रयने
छेरे उठा लिये। उस वक्त जसहड़ के पुत्र श्रासकर्थ के बेटे भाटी
भीमदेव ने उनको भेद दिया, कोई कहते हैं कि सहनाई बजवाकर कुछ रहस्य प्रकट किया धीर ऐसा भी कहते हैं कि श्रादमी

भेज कहलाया कि गढ़ में सञ्चय प्रव दूट गया है। तुमने जायह दूध देखा सो तो भंडशूरियों का था, तुम पीछे फिरा, दें। तीन दिन में रावल गढ़ के दरवाजे खोल देगा। तब मुगल पीछे लीटकर धाये। प्रव रावल दूदा तिलोकसी ने मरने का निश्चय कर लिया। भीम-देव ने भेद दिया। दोहा—

''गेमी नाम घरावियो आसावत आण जाण। माटी दीनों भीमदे, तेवढ भोद प्रमाण॥'' रावल ने पहले दिन जोहर किया तब राणी सोढी ने इससे निवेदन किया कि आपके शरीर का कोई चिह्न मिले, रावल ने अपने पाँव का अँगूठा काटकर दिया। दशमी के दिन जोहर हुआ और एकादशी को रावल ने जुक्त मरना ठाना।

रावल दूदा के एक कन्या ६ वर्ष की थी, वह यि में प्रवेश करने से भयभीत हुई, इसलिए उसकी नहीं जलाया गया। दशमी के दिन आधी रात बीते वह बाला रावल के पास ही सोती थी, सारे राज- पूत मरने की तैयार हो बैठे थे, उनमें घाऊ मेळला नाम का एक कुँवारा राजपुत्र १५ वर्ष की श्रवस्था का था। वह रावल की पगतली सहला रहा था। उसने निसास छोड़ा, रावल ने कहा कि ऐसा क्यां, श्रपने तो स्वर्ग में पहुँचनेवाले हैं, फिर तुम्ने इस वक्त यह दिलगीरी कैसे आई? वह कहने लगा कि मुम्ने और तो कोई चिता नहीं, परंतु शास्त्र पुरायों में ऐसा सुना है कि कुँवारे को गति नहीं, स्वां स्वर्ग का मार्ग बताती है। रावल ने विचारा कि मेरी यह कन्या भी कुँवारी है और यह श्रव्छा राजपूत है इसी को ज्याह दूँ। तत्काल दोनों का विवाह कर दिया। दूसरे दिन वह बाला भी शाग मे जल मरी। पीलि खोलकर रावल दूदा तिलोकसी युद्ध के निमित्त गढ़ से नीचे उतरे, लड़ाई हुई, रावल के साथ २५ राजपूत थीर बाकी

दसरे मनुष्य थे। पंजु पायक तिलोकसी के मुकाबले पर आया। तिलोकसी ने वार किया। पंजू को तलवार के खेल में प्रवीग होने का घमंड था सो हाथ पाँवों की समेटकर क्रढंगेपन से उस भटके की बचाता ही था कि तिलोकसी की तलवार उसके धड़ को चीरती हुई पृथ्वी पर लगी श्रीर वह नी दुकड़े होकर गिरा। साख "तिल्हरै घाव सै पांजू हेंकतण, नवे कटके हुवे। वहि गयो निक्करण।" रावल दूदा ने भाई की बहुत प्रशंसा की । तिलोकसी बोला कि भली बात. श्राज ही श्रापने मेरी प्रशंसा की है। रावल दूदा ने कहा कि मेरी डीठ लगती है। इतना कहते ही उसी वक्त तिलोकसी का प्राग्र मुक्त हो गया। रावल दृदा भी एक सी मनुष्यों सहित काम आया, रावल की खियाँ दूसरी तो सब गढ़ पर जोहर की धाग में जल मरी थीं, एक मांगलिया रागा की बेटी अपने पीहर खींवसर थी, सो पादशाह खोंवसर के पास ग्राया। तब उस राखी ने कहा कि दूदा का मस्तक ला दिया जावे ताकि मैं उसके साथ सती होऊँ। साद ने पादशाह के पास जाकर मस्तक माँगा। पादशाह ने कहा-तीन महीने बीत गये घाब सिर की क्या पहचान हो सकती है ? हूं भा बोला कि दूदा के सिर की मैं पहचानता हूँ, आप मुक्ते दिख-लोइए मैं उससे बातें करवाऊँगा। सिर दिखलाए गए ता दूदा का मस्तक हँसकर बेालने लगा, उसकी साची का गीत हुंका सादू का कहा हुआ--

#### गीत

''क्रमकेत स्वरग कज नह भारथ कज दूठ दूद है दिया दूजे। या पह तिया भवसे त्रिसे पेखियो, धड़ पांकी नाचंता घोसा। वाछंतावर माल बेगड़ा, वकता सुसी हदी बसियो। जेसला गिरा तिको दिन जासे, हाथो ताली दे हँसियो।

हुं हूं फड़ा मरण किम हारूं, घरसां मिली जती घर मेलूँ मूँछ पीरपण माने, कमल कहै जो हुवे कर ॥ करमूं विण मूंछ भ्रूंह सौ, स्ंजकर भजव श्रोपियो। ग्रंजिसियो गढां गिले वा ग्रादम, गैारी हुड़ हुड़ह दृदे। हँसियो।।''

दोहा रावल •दूदा ही का कहा हुआ—

"मैं जागी तें मेलियो, बिसहर माथै पांव। मनखत मागी धापरी, श्रहिवा खाव म खाव॥"

गीत बीठू बाइड़ का कहा हुआ--

''धर काज धीर डमल धरै धीरतया, ग्रापयो बल ग्राऊठ गिर।" "पाव पर ठवे दूद परगंजया, सरप कसाय सुरताया सिर। सुविष किलंब सिर केइर जगसल, पाव परठवे सभे पग कंदल करण वणो कसमसियो, फर न सकियो किही फण ॥ मिलधर मेळ कमल महि डोइग्र, चाच वसे।धर दे चलगा। मृण सवट ते। तणो माडचा, मणखंत माणी निभैमण ।। बड गिर विषम बडोबड रावल, दुरंग पाग्र तें दइव डरै। पाह पतसाह पाल कुल पैहड़े, कीधा पगतल राज करै।।" ''जेसलमेरधर्या राव जादव, वर्यादल सरस मचंते धाय। काल्ह्या इरो पड़े कमसीसे, पड़त निफरियो मिलका पाय ॥ असी लाख जालम दल ईखै साह लक्ख जाए सुरतागा। भुरज भुरज फिरिया राव भाटी, दूदें।नह फिरिया दीवाण ॥ सुत जसहड़ सामा सुरतागी, नितनित ढे।वा कटक नवीन। क्रम राखण दीना नवकोटां, दृदें धरमद्वार नइ दीन।। पटइथ पतसा गयंद मोताइल पै भाजंता जु भुय पड़िया। दूध दीठा मैं चक्रवत चुगाता. कलतरेस धाभरग किया।।

किलम कुंजर नर केहर जू वाकर पग पग पै खीजै पिड्या। श्रविध सु श्रधपत श्रधकंठश्रवाला, जसहड़ संश्रम श्रव्धे जिड्या॥ सादृला तें जसहड संश्रम, भिड़ भद्रजाती श्रसुरभगा। दीसे रायहरे दुज्जणसल, मेली महिलां मवड़ लगा॥"

### गीत भाटी तिलोकसी जसहड़ का-

"तांतिलिया तुरंगम खड़ खगजीना, जुड़ वारथ जागणपुर जाय। ध्रसपत राव तथा इल ध्राया, तिलोकसी नह वीसरै ताय॥ भगौ तीन्हरिण भाम...पावण डिरया मूंमंडरियो— नर नीसरै जकै सनियाई, ध्रनी आई हूं ध्राया॥ ध्रविहड़ मन सहड़ ग्रंगोश्रम, बड़पुर बजै न विहड़े बंस, तीजातणो कोट है कारण, हांमू करता डिड़यो हंस॥"

### रावल दूदा के बेटे पाते



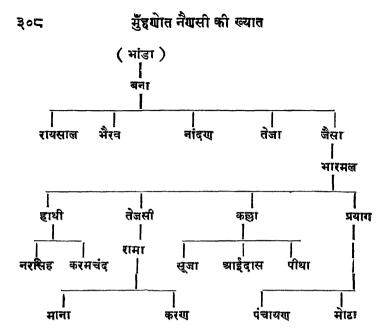

# चैाबीसवाँ प्रकरण

## रावल घड़सी ख्रादि

रावल घडसी-मूलराज रतनसी शाका करके मरे तब वंश बना रखने के वास्ते रतनसी के पुत्र घड़सी ने ऊनड़ कान्हड़ श्रीर एक भाजे देवडा को कमालदीन के सुपुर्द किया था। मूलराज इस ग्रापत्काल में कमालदीन का पगडी-बदल भाई हो गया या इसलिए कमाल व उसकी बीबी ने उन सड़कों की अपने पुत्रों के समान लाड़ प्यार के साथ क्रिपा रक्खा और उनके रसोई पानी के लिये दे। ब्राह्मण नियत कर दिए थे। जेसलुमेर विजय कर जब कमालुदीन दरगाह श्राया ते। कपूर मरहठे ने पादशाह से धर्ज की कि मूलराज व कमाल में मैत्री थी इसलिए मूलराज ने अपने भवीजों की कमाल की गोद में दिया है। पादशाह ने कमाल की पूछा कि रतनसी के बेटे व उसका भौजा तेरे यहाँ हैं। यदि हो ता हाजिर कर। उसने धर्ज की कि इजरत मेरे यहाँ तो जाने नहीं धीर जो होंगे तो मैं निगाह करूँगा। यह कहकर वह घर श्राया, चारी लड़की की चार घोड़ी पर चढाकर निकाल दिया और वे नागार मे सकरसर धाकर पादशाही फर्मान डन चारों के हुिंतए समेत गिरफ़ारी के वास्ते जगह जगह पहुँच गए थे। नागार के हाकिम ने उन चारों को पक्कड़ लिया थीर पादशाही हजूर में रवाना हुआ। नमाज पढ़ते हुए घड़सी,ने उसी की तलवार से उसका मस्तक उड़ा दिया थीर भ्राप उसी के घेड़े पर चढ़कर निकल भागे, सा चामू ग्राए। अपने भाइयों को वहीं छोड़कर घड़सी भौजे मेलगई की पहुँचाने के वास्ते भाव गया। पीछा लीटता हुआ मेहने में भाकर एक माली के घर पर ठहरा। मेहने के राव ( मल्लिनाथ ) का बेटा जगमाल शिकार को जाता हुन्रा उघर से निकला तब घड़सी बाहर खड़ा था। इसने जगमाल से ज़ुहार न किया। जगमाल ने पीछा आकर अपने पिता से कहा कि ग्राज ग्रपने गॉव मे कोई राजपूत ग्राया है, या ते। वष्ट गॅवार है या किसी राजवंश का है। रावल ने उसकी निगाह कराई। ब्रादमी ने उसके चाकर से पूछा कि यह कीन है। चाकर बोला-धीर तो मैं अब भी नहीं जानता परंतु एक दिन इसने सुभको मारना चाहा था तब कहा कि जो तू शस्त्र छोड़ दे तो राखा रतनसी की आगा (शपथ) खाकर कहता हूँ कि तुम्ते न माहँगा। तब ते। रावल मालदे ने धनुमान से जाना कि यह रावल मूलराज रतनसी का पुत्र या भतीजा है। उसको बुलाकर बड़े आदर सत्कार के साथ अपने पास रक्ला श्रीर जगमाल की बेटी का विवाह घडसी के साथ कर दिया। पाँच सात महीने के पीछे इसने माल हे की कहलाया कि जो भाप कहें तो मैं पादशाही चाकरी में जाऊँ श्रीर भपना राज पीछा लोने का कोई उपाय करूँ। रावल मालदे ने प्रसन्न चित्त से उसको बिदा दी। घडसी ने अपने श्रीर मनुष्ये को फलोधी के निकट किरड़ा के पास बधाऊड़ा नामी गाँव में रक्खा श्रीर श्राप दस या बारह भाटियों थीर दो चारगों की साथ लेकर पादशाही हजूर में पहुँचा। बारह वर्ष तक सेवा की परंतु काज न सरा, निपट निराश हुआ और फाकों की नैवित पहुंच गई। ऐसा भी कहते हैं कि घड़सी चतुर था, वहाँ सदीरें। डमरानें। के डेरे या बागों मे रखनाली पर रह जाता धीर निख प्रति एक रुपया मिल जाता था। प्रकार गुजर करके भी वह पादशाही चाकरी करता रहा। बार पूर्व का पादशाह शमसदीन (शमसुद्दीन) दिल्ली पर चढ़ ग्राया ग्रीर दिल्लो से २० कोस पर उसकी सेना ने पड़ाव ग्रान हाला। वहाँ से उसने एक कमान (धनुष) दिल्लीश्वर के पास भेजकर कहलाया कि तुम्हारे कटक में कोई ऐसा है जो इस कमान को चढावे। दिल्लीपति ने बीड़ा फेरकर प्रसिद्ध किया कि जो कोई इस कमान को चढावेगा उस पर हमारी बड़ी कुपा होगी। सबने उस ध्रुष को देखा परंतु उसे चढ़ाने की हिम्मत किसी की न हुई, बहुत से उसके साथ बल करके बैठे रहे। रावल घड़सी के चाकर भाटी जैचंद के पैत्र श्रीर ऊदल के पुत्र लूगा ने घड़सी को कहा कि भ्राज्ञा हो तो मैं बीड़ा उठाऊँ। घड़सी ने स्वीकारा, लूगाग ने बीड़ा लिया। पादशाही सेवक उसे हजूर में ले गए. कमान उसके सम्मुख धरी गई। लूगा ने उसकी चढ़ाकर पादशाह की एक सहेली के गले में डाल दी श्रीर यह कहकर डेरे पर धा गया कि अब इसे किसी से कढ़वा लेवें। पादशाह ने अपने बड़े बड़े बलधारियों को बुलाया परंत कोई उस कमान को निकाल न सका। तब फिर ल्याग ही की बुलाकर निकलवाई छीर खुश होकर पादशाह ने फर्माया कि जो तेरी इच्छा हो सो माँग। लूग्राग ने अर्ज की कि मेरे और मेरे ठाकुर के चढ़ने के घोड़े दुर्बल हैं सी इसें देा इराकी दिलवाइए। पादशाह ने खास सवारी के दे। श्रश्व उसे दिए। दे। दिन को पीछे ही पूरव को पादशाह को साथ युद्ध हुआ, लुगाग ने घडसी को कहा कि अपन लड़ाई से अलग रहें क्योंकि अपने की तो राज पीछा लोना है। यदि हम प्रतिद्वंद्वी की ढूँढ निकालें ती ध्रपना लाभ है। युद्ध होने लगा। उस समय घड़सी श्रीर लूगग दोनी प्रश्वारुढ़ हो एक तरफ खड़े रहे थीर अपने १० जासूसी की भेजकर कहा कि पूरव के पादशाह का पता लाग्रे। उन्होंने धाकर खबर दी कि श्वेत हाथी पर मोतियों की भाजरदार छंबाड़ी में पादशाह बैठा है। ये दोनों उस हाथी के निकट आए और अपने अपने घोडे उडाए। लूणग ने ते। एक ही भटके से इस हाथी की सूँड काटकर घ्रापनी पाहुरी में डाल दी। घड़सी हाथी के दॉतें पर पॉव टेको ग्रंगाडी को भीतर घुसा श्रीर पादशाह की नीचे पटककर उसके सिर पर से सवा लाख रुपये के मोल का मुकूट उतारकर ले लिया । दोनों जैसे गये थे वैसे ही लैट आये । इतने में ता दिल्ली की सेना ने पूर्वी सेना को परास्त किया. पादशाह पकड़ा गया। दिल्लीपति के सम्मुख सभी बड़े बड़े उमरा भूठे गाल बजाने लगे. तब बादशाह ने शमसूदीन से पूछा कि मेरे इन डमरा में से किसने तुम्हारा सुका-बला किया। वह बोला कि नाम तो मैं जानता नहीं परंतु इन उमरा में से तो कोई न था। वे तो दो हिंदू सवार थे, जिन्होंने मुक्ते पकड़ा. मेरे हाथी की सूँड काटो थ्रीर मेरे सिर पर से सवा लाख का मुक्ट ले गये। यदि मैं उनकी देखूँ तो पहचान सकता हूँ। बड़े छोटे उमरा में से ता उसने किसी की न स्वीकारा परंतु सब के पीछे जब घडसी धीर लूगा उसके सम्मुख ग्राए ता वह बाला कि यही हैं। घडसी ने मुक्कट धीर लूगान ने हाथी की सूँड़ पादशाह के सामने रख दी। पादशाह उनसे बहुत प्रसन्त हथा। उसने फुर्माया कि जो इच्छा हो स्रो माँगा । उन्होंने कहा कि हमारा वतन जैसलमेर हमें मिल जावे। पादशाह ने अर्ज मानी, जेसलमेर का मुजरा करा अपने दीवान व बख्शी को हक्म दिया कि इन्हें फर्मान लिख दे। रावल के साथ काला का पुत्र नेतुंग या जिसके पास बहुत सा धन था। उसे व्यथ कर पट्टा करवाया, सब नेगियों को भी इनाम इकराम दिया धौर सारी सर्कार को राजी किया। एक पाइशाइ के हलालखार (भंगी) को कुछ न मिला। उसने कुछ फांस मारी थी परंतु अंत में उसका भी मन मना लिया। फिर पादशाह की दर्गाह से बिदा होकर चले

श्रीर जेसलमेर से ३ कोस वासग्रपी के श्रागे राजवाई की तलाई पहुँचे. जो जेसलमेर धीर वासग्रापी के बीच में है। वहाँ कुछ अपशकुन हुए. वे वहाँ ठहर गए। शक्कनी को बुलाकर फल पूछा। वह बोला कि यहाँ किसी मनुष्य का बिलदान करना चाहिए। रावल के साथ १२ मनुष्य भिन्न-भिन्न शाखात्रों के थे. केवल रतनू चारख ग्रासराव ग्रीर इसका बेटा दोनों एक ही घर के थे। बारहट ने विचार करके कहा कि श्रीर तो सब शाखा प्रति एक एक जन हैं श्रीर इस दो हैं अत: हमारे में से एक की बिल दे हो। यह विचार हो ही रहा था कि एक मेव पादशाही फर्मान खेकर वहाँ आन पहुँचा। इन्होंने समक्ता कि यह हमारे साथ का साथ लगा भाया से। ठीक नहीं (इसमें कुछ भेद हैं)। पत्र खोलकर पढा तो उसमें लिखा था कि गढ मत हेना। इन्होंने उस मेव को मारकर खदिर वृत्त के नीचे बिल में चढ़ाया थ्रीर नगर में पहुँच फर्मान बतलाकर गढ पर ग्रधिकार किया। उस वक्त फिर कुछ शकुन हुआ। रावल ने शकुनी से पूछा, उसने कहा कि गढ़ के साथ रावल कोई ऐसा काम करे कि जिसमें उसका नाम रह जावे। रावल ने अपने माम पर घड़सीसर तालाब वहाँ बनवाया। तीन वर्षे ६ महीने रावल घड़सी ने राज्य किया। भीम जसहड़ोत के पुत्र तेजसी ने गढ़ की त्लह्टी में बावड़ी पर गोठ की। रावल घड़सी भी वहाँ प्राया, जल्दी करके वह घोड़े पर से उतरता था कि तेजसी ने उस पर प्रसि-प्रहार किया, मस्तक टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा धौर धड को घोड़ा खेकर गढ़ पर चढ़ गया। राशी को खबर हुई। उसने गढ़ का दर्वाजा ब्रंद करवा दिया, तेजसी भी पीछे लगा श्राया। गढ़ पर से उस पर पत्थर बरसाने लगे जिससे उसके कई साथी मर गए धौर वह भाग निकला। राग्यो विमलाई ने विचार किया कि रावल के कोई भाई या बेटा ते। है नहीं। अब गही पर कौन बिठाया जावे। तब उसने अपने

सर्दारों से कहा कि कोई ऐसा राजपूत है जो पाँच सात दिन गढ़ की रचा कर सके जितने में में मूलराज के पौत्र देवराज के पुत्र राखा करप्सी के दोहित्र केहर को वारूछाहिया से बुला लूँ। आसकर्या का पुत्र हेल्हा जसहड़ बोला कि में गढ़ की रचा करूँगा परंतु पीछे तुम हमारे साथ भलाई करना, हम कुछ विनती करें उसे मानना। विमलाहे ने खीकारा, वचन दिया तब हेल्हा अपने ५०० राजपूतों को लेकर गढ़ के द्वार पर आन बैठा। विमलाहे ने कंगूरों पर से आदमी को नीचे उतार केहर को बुलवाया। जब वह आन पहुँचा, टीका उसके ललाट पर दिया। गढ़ का द्वार खुला, सब माटियों ने आकर केहर देवराजीत को जुहार किया। हरामछोर (तेजसी) भागा। विमलाहे ने हेल्हे को जेसलमेर से १२ कोस पोहकर्या के मार्ग पर चाध्या गाँव जागीर में दिलाया। (टॉड लिखता है कि विमलाहे अपने पित की इच्छानुसार केहर को पाट बिठाकर सती हो गई।)

रावल घड़सी के साथ भ्रापत्काल में ये राजपूत थे—जैतुंग, महिपा कोल्हावत, जसहड़ डेल्हा भ्रासकरणीत, जैचंद लूणग ऊदलीत, बार-हट श्रासराव रतन्, श्रासराव तिहुणराव का तिहुणराव जोगी, देदा बूजा रतन का, चिराई श्रासराव का। गीत रावल घड़सी का—

विषादीह लग ताहरी नाम रहसी विषाविष जूभार जूवाँ सैधायाह, आप प्राण दिली ऊबेली पूरवरी गा पतसाहा।। हेकण वाव धरावस आणी पड़गाहे दिल्ली पतसाह, पूरव पाह गिमया पर दीपै रतनावत घड़सी रिमराह।। बेटक जेसलमेर वालिया कव-सीगल बोली जस कंठ, बड़रावल सरगापुर वसिया विमलादे सहितो वैकुंठ।।

रावल घड़सी को बहुत दिनों पीछे जेसलमेर मिला था। उस वक्त द्रेग में हइया पेइए (भाटी) सबल थे। वे रावल की श्राज्ञा नहीं

मानते थे। रावल का कुछ बस नहीं चलता था। रावल मालदेव भी इइयों का जमाई था इस्रलिए वह उनका पत्त लेता था। रावल घड़सी को भी मालदेव की बेटी ब्याही थी श्रत: घड़सी और जग-माल मालावत में बड़ी प्रीति थी। रावल मालदेव देवी की यात्रा के वास्ते द्रेग मे ब्राया तब घडसी ब्रीर जगमाल भी साथ थे। घड़सी ने जगमाल की कहा कि ये द्रेग के हइया पीइड़ हमारी आज्ञा नहीं मानते हैं, जब तक ये जेसलमेर की धरती में रहेंगे तब तक उसका सुल हमें ग्राने का नहीं। जगमाल बीला कि इनकी मार लेना ते कुछ कठिन नहीं है परम्तु ये रावलजी के क्रपापात्र हैं, यह सुनकर घड़सी उदास सा हो गया। तब जगमाल ने कहा कि चित्त में संतोष रक्खो। इनको इस किसी तरह मारेंगे। दूखरे दिन प्रभात को जग-माल ने जाकर रावल मिल्लनाथ को कहा कि हम अप्रुक गाँव पर छापा मारना चाइते हैं, से। ग्राप साथ की हुक्म देवें। रावल का यह नियम या कि प्रभात होते शौचादि से निवृत्त हो स्नान कर ध्यान में बैठ जाता सा पहर दिन चढे तक बालता न था। जगमाल ने हइया पोइड को तो दरीखाने विठाया श्रीर जाकर रावल के कान में कहा कि राजपूतों को आज्ञा दीजिए कि मेरे साथ चलें। रावल बोला ते महीं, पर द्वाय के इशारे से आज्ञा दी। जगमाल ने आकर राजपूती को कहा कि उठो, जिस काम के लिए रावलजी ने आज्ञा दी है सो करें थ्रीर बाहर ब्राकर प्रकट किया कि हइया पीहड़ीं के मारने का हुक्म है, उन पर टूट पड़े श्रीर मार गिराए।

<sup>(</sup>१) नैं ण्सी ने मूळराज रतनसी, दूदा तिलोकसी, व घड़सी का समय नहीं दिया है केवल रावल जेसल का सं० १२१२ में जेसलमेर बसाना लिख-कर पिछले राजाओं का राजत्वकाल लिखा है। यदि हम उसके आधार पर गणना करें तो मूलराज रतनसी का पतन सं० १३४७-४ में और दूदा ति-

1300-1 कोकसी का सं० १३२७-४८ में मारा जाना सिद्ध होता है। श्रव इसी ख्यात में दी हुई देा एक बातों की जांच करने से स्पष्ट हो। जावेगा कि उपर्युक्त समय सही नहीं है।

रावत भोजदेव के पिता का गोरीशाह से छड़ना और जेसल का गोरियों की सहायता से राज पाना ठीक नहीं हो सकता। फारसी तवारीलों के मुताबिक सुलतान शहाबुद्दीन गोरी श्रपने भाई गयासुद्दीन के हुक्म से जो गोर और गजनी का सुछतान था स० १६७ हि० (स० १९७१ ई०, स० १२२६ वि०) में पहले पहछ मुल्तान पर चढ़कर श्राया था।

सं० १३२७ में होनेवाले रावल जैतसी का गुजरात के पादशाह के पास जाना नहीं बन सकता, क्योंकि उस वक्त तो गुजरात में बबेले राज करते थे। सुलतान श्रलाउद्दीन खिलजी ने सं० १३४३-४४ में राय कर्ण बबेले से गुजरात ली थी।

सं० १२४७-४८ में सुलतान श्रलाउद्दीन खिलजी पादशाह दिल्ली का था। फारसी तवारीखों में इस जेसलमेर के शाके का कोई जिकर नहीं पाया जाता।

रावल मिल्लनाथ ख्यात में दिए हुए दूदा तिलेकिसी के समय से बहुत पीछे हुआ था। दूदा तिलेकिसी के समय में तो लेड़ में राव टीडा का होना बन सकता है।

ऐसे ही कर्नल टांड ने मूलराज की गद्दीनशीनी का समय सं० १३१० दिया है और सं० १३११ में वह शाका करके काम श्राया। फिर लिखा कि एक श्रसें तक गढ़ मुसलमानों के श्रिधकार में रहा। जब पाव्ह्या के पात्र दूदा तिलेकिसी ने मुसलमानों को खदेदना श्रुरू किया तो तंग श्राकर उन्होंने गढ़ मेहने के राठाड़ राव मिल्लनाथ के बेटे जगमाल के सुपुर्द कर दिया। दूदा तिलेकिसी ने राठाड़ों में गढ़ लिया तब फिर पादशाही फाज श्राई श्रीर दूदा तिलेकिसी मुकाबले में मारे गए। गढ़ फिर मुसलमानों के हाथ में श्राया। घड़सी ने मेहने के राव की बहन से विवाह किया था जिसकी मँगनी पहले देवड़े राव से हुई थी। उसी श्रमें में श्रमीर तैमूर हिंदुस्तान में श्राया। यह सुनकर घड़सी दिल्ली गया श्रीर तैमूर की फाज से बढ़ी बहादुरी के साथ लड़ा, जिस पर दिल्लीश्रयर ने प्रसन्न होकर जेसलमेर उसे पील्ला दिया। मेहने के राठाड़ श्रीर हमीर के नेटे नेता लूयकर्य व में हु की मदद से उसने जेसलमेर

बेना चाहा था परंतु दूदा तिलेकिसी ने गढ़ न दिया। जेसबसेर कितने समय तक मुसबामानों व दूदा तिलेकिसी के श्रिधकार में रहा यह टाँड साहब ने नहीं लिखा है।

यदि हम मूलराज का समय सं० १३५१ का मानकर सुलतान श्रलाउहीन खिलजी के समय में उसका मारा जाना स्वीकारें तो हमका यह भी मानना पहेगा कि करीब १०० वर्ष तक जेसल मेर पर मुसलमानों का व द्दा तिलो-कसी का अधिकार रहा। इस श्रवस्था में यह तो कदापि बन नहीं सकता कि मूलराज के सारे जाने के थोड़े ही अर्से पीछे दुदा तिलोकसी के हाथ मे गढ़ श्रा गया हो श्रीर क्योंकि दुदा मूलराज का समकालीन था तो यह भी विश्वास योग्य नहीं कि वह मूजराज की मृत्यु के पश्चात् 🖒 या १० वर्ष तक गढ़ का स्वामी रहा हो। फिर कैसे संभव है कि इसने जगमाल राठौड से गढ लिया क्यों कि जगमाल उसके पिता मिल्लनाथ की मृत्यु के पीछे (सं० १४४७ में ) मेहवे का स्वामी हुआ। दूसरा सिरोही में देवड़ी का राज भी स॰ १३७० के लगभग स्थापित हुन्ना। उस वक्त तक न्नावू पँवारे। के त्रधिकार मे था। न्नतः न तो श्राबू के देवडे का मूलराज का भांजा होना बन सकता श्रीर न घडुसी का त्राबू उसके। पहुँचाना बन सकता है। तीसरा श्रमीर तैमूर की चढ़ाई हिंदुस्तान पर सं० १४४१ में हुई थी। घड़सी का तैमूर के साथ युद्ध करना समक मे नहीं त्राता। तैमूर ने दिल्ली फतह कर ली थी। सुलतान महमूद तुगलक शाह परास्त हो गया था। दिल्ली जाते वक्त तैमूर ने भटनेर का गढ़ भी विजय किया था, जिसके दास्ते वह श्राप श्रपनी पुस्तक "तुजके" तैम्री में लिखता है और फिरिश्ता ने उसका वर्णन ऐसे किया है कि ''मिर्जा पीर सुहम्मद जहांगीर, शाहजादे अमीर तैमूर, की सुलतान में कई महीने तक रुकना पड़ा श्रीर उसकी सेना का भी वहाँ बहुत नुकसान हुआ। श्राखिर जब तैमूर का जश्कर पास श्राया तब वह उनसे जा मिला श्रीर भटनेर के हाकिम की शिकायत पिता के पास की। अमीर तैमूर दस हजार सवार साथ ले श्रजीधन देपालपुर लूटता हुआ भटनेर पहुँचा । श्रजीधन देपालपुर के कई लोगों ने भटनेर मे जाकर शरण ली थी और गढ़ में इसना स्थान न रहने से बहुत से मनुष्य खाई के पास ही पड़े थे। श्रमीर १० के।स मार्ग एक दिन में चबकर भटनेर में दाखिल हुआ। यह गढ़ हिंदुस्तान के नामी गढ़ें। में है

श्रीर मार्ग से दर होने के कारण कभी कोई बिगानी सेना वहाँ न पहुँची थी। जो लोग खाई के किनारे ठहरे थे वे सब मारे गए और उनका माल असबाब लूट लिया। राय कुळचंद जो वहाँ का हाकिम या कुष्फार-हिंद के नामी बहादुरों मे से था, वह गढ़ से निकलकर श्रपनी सेना का परा जमाकर युद्ध पर उतारू हो गया। श्रमीर के सिपाहियों ने इसला करके उसे शहर में हटा दिया । नगर के निकट श्रमीर श्राप छड़ाई में शामिल हो। गया श्रीर संध्या पडते पडते शहर फतह हो गया। कई लोग करल किये गये और लुट का माल भी खब हाथ लगा। फिर श्रमीर गढ़ की श्रीर बढ़ा व सुरंगे लगाना शरू किया। राय ने एक सैयद की मार्फत बड़ी दीनता के साथ अर्ज कराई कि एक दिन की छुटी दीजिए, गढ़ खाली कर दूँगा। अमीर ने इसके। स्वीकारा. परंतु दूसरे दिन जब करार पूरा न हुआ तो फिर सुरंगीं का काम जारी किया गया। राय ने अपने बेटे की अमीर के पास भेजा और उसरे टिन श्राप भी बहुत सा नजर नजराना लेकर हाजिर हुआ। कई किस्म के शिकारी जानवर श्रीर २०० घाड़े इराकी भेंट किए। श्रमीर ने भी उसे भारी खिलश्रत दी। श्रपने दो सर्दार सुलेमानशाह श्रीर श्रमीहल्ला के तैमर ने गढ़ के दर्वांजे पर इसलिये नियत किया था कि वे उन आदिमियों की द्वॅ द नि शर्छे जिन्होंने काबुली सुसाफिर के, जो मिर्जा पीर मोहस्मद जहाँगीर के नौकरों में से था, मारा था, श्रीर उनकी सजा दें। तदनुसार ४०० श्रादमी कत्ल किए गए। इस पर राजा के भाई बेटों ने छड़ाई की। तैमूर ने राजा के कैद कर लिया और शहर में घुसा। नगर-निवासियों ने अपनी खियों व बाल-बचों की श्राग में जला दिया श्रीर वे बढ़ने बगे। तैमूर के कई श्रादमी मारे गये तब उसने नगर के। फूँक दिया और वहाँ से कुच कर सरसती में श्राया।" माल्म होता है कि उस वक्त भटनेर का गढ़ भाटियों ही के श्रधिकार में था।

डपर्यु क बातों को ध्यान में रखते हुए ऐसे कहना श्रन्यथा नहीं कि कर्नल टाँड के लेख की श्रपेचा नैयासी का वृत्तांत विशेष विश्वास के योग्य है। उसने पादशाह का नाम ''महम्मद खूनी'' दिया है जो शायद मोहम्मद तुगलक हो क्योंकि वह भी बड़ा जालिम पादशाह हुआ है और उसका समय भी दूदा तिलेकिसी के समय से मिक्ष जाता है। श्राश्चर्य नहीं कि मूलराज रजनसी श्रीर दूदा तिलेकिसी के शाहे उसी समय था तो मुहम्मद तुगलक था

फीरोज तुगलक की पादशाहत में(सं॰ १४४०-४० के लगभग) हुए हों। नैससी ने भी "गढ़ फतह हुए" उस प्रसंग में रावल दूदा तिलेकिसी ने जोहर किया और पादशाह फीरोजशाह की फाजे जेसलमेर श्राई ऐसा विखा है। इस बात की पृष्टि इससे भी होती है कि मिलक कमालहीन मेहिनमद तुगलक का एक नामी सामंत था। मोहम्मदशाह के उत्तराधिकारी फीरोजशाह तुगलक के समय में रावल घड़सी ने जेसलमेर पीछा पाया हो। घड़नी ने यदि किसी पादशाह का मान-मर्दन किया हो तो वह अमीर तैमूर नहीं किंतु बंगाल का शाह शमसहीन हो सकता है जैसा कि नैयसी ने जिखा है कि 'प्राव देश का पादशाह शमसहीन चढ श्राया।" श्रंतर इतना ही है कि फारसी तवा-रीखों में इस विषय में ऐसा लेख मिछता है कि गीरखपुर के राजा उदयसिंह को जेर करके जब सुलतान ( फीरोज तुगलक ) स० ७४४ हि० ( स० १३४४ ई॰ ) में बँधवा की सीमा में पहुँचा, श्रलवास हाजी ने (लखनौती का सुल्तान जिसने अपना नाम शमसुहीन शाह रक्खा था ) खुदसरी हिल्तयार-कर ताज बादशाही सिर पर रक्खा, बंगाल, विहार व बनारस तक सुरूक फतह कर विया। फीरोज उधर गया तो वह वँधवा छोड़कर कदाला गाँव मे चला गया। पादशाह के वहाँ पहँचने पर लड़ाई हुई जिससे पादशाही सेना पीछे हट कर गगा किनारे श्रा टिकी। पड़ाव का स्थान श्रच्छा न होने से पादशाह दूसरी जगह देखने की चळा, हाजी श्रळयास ने समसा कि पादशाह लौटता है। गढ़ में से निकलकर धावा सारा परंतु सफल न होने से पीछा गढ़ में भागा श्रीर ४४ हाथी छत्र श्रीर उसका सारा राजसी टाट पादशाह के हाथ श्राया श्रीर प्यादे बहुत मारे गये श्रीर बहुत से कैदी पकड़े गये। दूसरे दिन पादशाह ने कैदियों की छोड़ दिया। वर्षा ऋतु आ जाने से पादशाह ने कृच किया। स० ७४७ हि० (स० १३४६ ई०: सं० १४१३ वि०) मे लखनाती श्रीर बंगाल के सुलतान शमसुद्दीन शाह का एलची फीरोजाबाद में फीरोजशाह तुगलक के दर्शार में श्राया श्रीर बहुत सी भेंट देकर संधि के निमित्त निवेदन किया। पादशाह भी उससे सम्मत हुआ, एळची को आदर-सत्कार के साथ बिदा किया, श्रीर उसी दिन से बंगाल श्रीर दिक्खन दिल्ली के श्रीधकार से निकल गए। स० ७१६ हि० (स० १३४८ ई०; स० १४१४ वि०) में श्राम-सहीनशाह ने श्रपने चंद उमरा के साथ फिर नजर नजराना भेजा।



- (१) रावल घड़सी के मारे जाने पर उसकी राखो विमलादेवी ने केहर को गोद लेकर गही पर बिठाया। वह बड़ा प्रतापी हुद्या, ३४ वर्ष १० मास ६ दिन राज किया और अपनी मैात से मरा।
- (२) बड़ा बेटा था जो लाछां देवड़ो के पेट से उत्पन्न हुमा। उसने रावल केहर से पूछे बिना अपना विवाह मेहवर्चा के यहाँ कर लिया इसलिये केहर ने उसकी निर्वासित करके दूसरे पुत्र लच्मण को पाटवी बनाया।

पादशाह फीरोजशाह ने भी ताजी तुर्की घोड़े श्रीर दूसरी कई कीमती चीजें भेजीं परंतु उनके पहुँचने के पूर्व ही शमसुद्दीनशाह मर गया श्रीर उसका बेटा सिकंदरखीं बंगाल का सुलतान हुशा।"

हुसके श्रतिरिक्त यह भी कल्पना हो सकती है कि फीरोजशाह तुगलक— जैसा कि पहले लिख श्राप है—राव रनमळ भाटी की पुत्री के पेट से पैदा हुश्रा तो क्या श्राश्चर्य है कि इस संबंध के खयाळ से उसने रावळ धड़सी को जेसलमेर पीछा दे दिया हो।

साराश कि या तो मूलराज रतनसी के पीछे कई वर्ष तक जेसळमेर दूदा तिस्रोकसी व उसकी सन्तान के हाथ में रहा है। या मूलराज ही मे।हम्मदशाह तुगलकैं के समय में गही पर श्राया हो।



- (३) लाळां देवडो के पेट का, कई दिन तक विक्रंपुर का स्वामी रहा। एक बार एक कतार (ऊँटों की पंक्ति) का महसूल चुकाने गया था कि पीछे से केलग्र ने प्राकर बीकमपुर पर ध्रिष्ठकार कर लिया। सोमने देरावरली ग्रीर पाँच स्नात वर्ष जीवित रहा।
- (४) इस पर जेसलमेर का रावल चढ़ आया। सहस-मल ने गढ़ का द्वार खेलकर युद्ध किया धीर मारा गया। देरावर में, जहाँ उनका अग्नि संस्कार हुआ था, सोम धीर सहसमल की देव-लियाँ बनी हुई हैं। सहसमल की संतान फलोधी खोचवद में हैं।
- (५) अपने भतीजे को लेकर सिंध में चला गया, परंतु राव बरसिंह ने उसे पीछा बुलाकर धेवसा, बजू, कुंपासर, सिंध और पोथासर पॉच गॉव जागीर में दिए। पहले ये गॉव राखसियों के थे। रूपसी की संतान गॉव प्रावधी व बजू में है।
- (६) लार्छा देवड़ो के पेट का, जिसकी संतान जैसा भाटी जोधपुर के चाकर हैं।
- (७) लाखां देवड़ी के पेट का। (कर्नल टॉड के लेखानुसार इसने सांतलमेर वसाया, जो अब जीधपुर राज्य में है।)

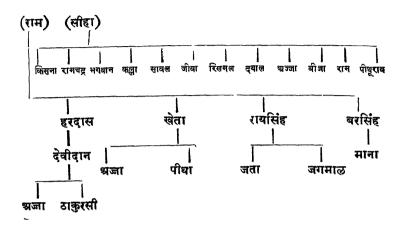

रावल लच्मण केहर के पाट बैठा, वर्ष ३१ दिन १३ राज किया। इसके तीन पुत्र थे—वैरसी टीकेत, रूपसी छै।र राजधर। इनकी संतानेंं मे पाटवी तो लखमण पोतरा कहलाती है छै।र दूसरे लखमण भाटी कहे जाते हैं। रूपसी लखमण का इसकी जुदी शाखा है जो रूपसी करके प्रसिद्ध है। उसमें मादलियावाले छै।र पोतकर्णवाले दे। विभाग हैं। जेसलमेर राज्य में रूपसी (भाटी) बहुत हैं। इनका वतन काछा

<sup>(</sup>८) सांवतसी की संतान सांवतसी भाटी कहलाती है। उनकी जागीर में जेसलमेर से दस और गोरहरा से तीन कोस पर कोटड़ों नाम का गाँव है। रावल कल्याणमल और मनोहरदास के राज्य-समय में सांवतसीहोत भाटियों का बड़ा श्रादर था।

<sup>( ﴿ )</sup> लीखादेवी मेहवची के पेट का, इसकी संतान मेहाजलोत भाटी कहलाते हैं। उनकी जागीर में जेसलमेर से ३० कोस ऊमर-कोट के मार्ग पर मेहाजलहर गाँव है। गाँव बुज के पास तिसा में भाटी नाथा किसनावत रहता है।

<sup>(</sup>१०) लाह्यां देवडी के पेट का।

जुद्रवा से दे। कोस परे हैं; पहले इनके रावताई थी। नाथा हरदास क्षपसी जेसलमेर राज्य में हैं; करमचंद जस्सा का जिसके पुत्र बोका थीर भागचंद, बीरदास नीसलोत रायसल देवा का, ग्रमरा भाखर का, चंदराव का पैत्र; भाटी बीज्जल गोयंदोत जोधपुर चाकर।

राजधर, लखमण का जिसके वंशज राजधर भाटी कहलाते हैं, जेसलमेर राज्य मे उनके दें। कोहर (कुंए) ध्रीर दें। गाँव—घणोली जेसलमेर से एक कोस, सतोही १५ कोस, ऊमरकोट के मार्ग पर जागीर में हैं। बांमणों का सूजेवा, लाठी से कोस ४, रावल कल्याणदास ने भाटी जसवंत को वतन कर दिया था। राजधर का पुत्र जैतमाल। जसवंत वैरसलोत ध्रच्छा राजपूत हुआ, रावल मनेहरदास के समय में वह चार प्रधानों में था। जसवंत के पुत्र—भोपत, उदयसिंह, भोजा, साम, जोगीदास। भोपत का बेटा भागचंद। वैरसल का दूसरा पुत्र सगता (शक्तिसिंह), सगता का पुत्र किसना ध्रीर विसना (विष्णु); धोधा, बीरदास ध्रीर सूरजमल।

रावल वैरसी लच्मण का—१६वर्ष, ६ महीने १७ दिन राज किया। पुत्र चाचा (चाचगदेव) टोकेत, ऊगा, मेला और वणकोर।

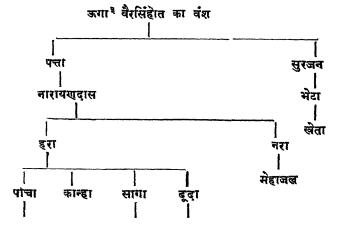

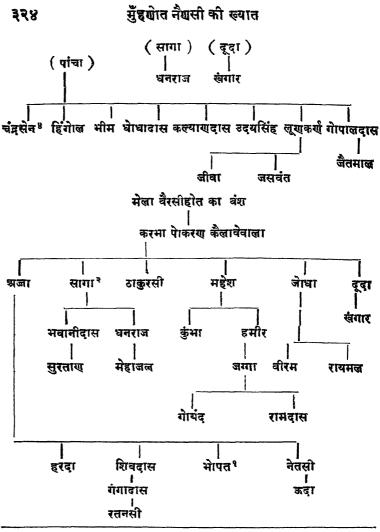

- (१) सं० १६५५ मे अर्जुन ने मारा।
- (२) बादशाह हुमायूँ का चाकर, ठट्टे में काम द्याया।
- (३) वतन सिंध का गाँव सावड़ा जेसलामेर छोड़कर वारोटिया (सूटमार करनेवाला) हुआ।

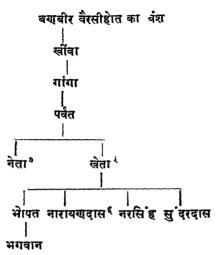

रावल चाचा (चाचकदेव) वैरसी का पुत्र गहो पर बैठा, वर्ष १८ मास ११ राज किया। किसी काम के वास्ते सूराकर से ठट्टे गया था। जीटते वक्त ऊमरकोट के स्वामी सीढा मांडण ने ध्रपनी भतीजी का विवाह उसके साथ किया। ऊमरकोट व जेसलमेर के स्वामियों में सदा से शत्रुता चली ध्राती थी। रावल चाचा ने राणा मांडण के भतीजे भोजदेव भीमदेव की कुछ कुवचन कहे जिस पर भोजदेव ने चूक करके रावल को मार डाला। साथ में जो भाटो थे उन्होंने दो एक कोस पर डेरा जा जमाया थीर रावल के पुत्र

<sup>(</sup>४) राजा गजसिंह सूरजसिंह को मेाहनिया नाम की पातर पासवान थी। उसकी बेटो को सं० १६७६ में गोयंदास भाटो ने जेाध-पुर में परणाई थीर चंद्रसेन को जागीर देकर ध्रपने पास रक्खा।

<sup>(</sup>५) राव जैतसिंह राजावत का नौकर।

<sup>(</sup>६) खीनावड़ी जागीर मे थी।

<sup>(</sup>७) रा० मोहनदास राजावत के नौकर।

देवीदास की बुलाया। उसने आकर अमरकोट घेरा, रागा मांडगा निकल भागा परन्तु पीछा कर आठ कोस पर उसे जा लिया और मारा। भोजदेव भीमदेव भी पहले तो निकल भागे थे, पीछे १४० आदिमियों सहित आकर मारे गए। राज मांडगा का मस्तक बटवृत्त पर लटकाया गया और अमरकोट का गढ़ गिराकर उसकी ईंटें जेसल-मेर लाई गई जिनसे कर्या का महल तैयार कराया। साची का गीत—

छत्रपत सुरताण चाचर नां भेवा फूटी दह दिस बात फुड़ी,
मंडण गुडिया नहीं महारण प्रहणे राजकुमार गुड़ी।
त्ये पांतरे बड़े। छत्र पड़ियो वेटण गढ़ां ष्रथ्या जल बेल,
ने वर रेल किया मगनैणी राणे कियो न पाखर रेल।
मांडण चाचगदे मारेवा करें जिगन मन कूड़ कियो,
ऊतारीयो सनाह थ्रापरा दलद करी सनाह दियों।। १॥
रावल देवीदास चाचकदेव का—रावल चाचा ऊमरकोट पर
चढ़ा था, उन्होंने थ्रपनी बेटा का विवाह उसके साथ कर फिर दगा
से उसको मार डाला। उसके साथ के भाटियों ने देा-चार कोस
दूर जाकर डेरा डाला धौर जेसलमेर से देवीदास को बुलाया।
जब वह थ्राया तो भाटियों ने उसके तिलक (गही का) करना
चाहा परन्तु देवीदास बोला कि मैं थ्रभी टीका लेना नहीं चाहता,
या तो मैं थ्रपने पिता के मारनेवाले मांडण को माहँगा या मैं ही
मर्हेगा। उसके सब साथी भी पूर्ण उत्तेजित होकर उससे सहमत हुए

<sup>(</sup>१) कर्नल टॉड ने चाचकदेव का एक ब्याह मारवाड़ के राव लेखा की कन्या से और दूसरा सेता के राजा हयातर्खों की बेटी से होना लिखा है और यह भी कहा है कि उसने मारवाड़वालों से सांतलमेर लिया। देवीदास का नाम वंशावली में नहीं लिया, चाचगदेव के पीछे वैरीसिंह का गद्दी पर बैठना कहा है।

श्रीर ऊमरकोट पर धावा कर दिया, गढ़ में जा घुसे श्रीर बहुत से से हों को श्रसिधारा में बहाया। मांडण श्रपने भतीजों भीमदेव, भोजदेव सिहत निकल भागा परंतु पीछा कर श्राठ कोस पर उसे जा लिया श्रीर लड़ाई हुई जहाँ मांडण, भीमदेव व भोजदेव १४० से हों सिहत गारे गए। ऊमरकोट के गढ़ को गिराकर देवीदास उसकी ईंटें जेसलमेर ले गया जिनसे कर्ण महल चुनवाया।

रावल देवीदास के समान कोई प्रतापी रावल जेसलमेर की गद्दी पर न हुआ। उसने आस-पास के सब राज्यों से छेड़-छाड़ लगाई। वर्ष २५ मास ४ राज किया। उसके पुत्र—जैतसी पाटवी, कुंभा, और राम, कुंभा का जगमाल, जगमाल का संग्रतल, सीहा; और सांतल का बेटा देवराज जिसकी राव रामक्ल ने घणले में राव चूंडा के वैर मे मारा। खातल तोगावत जेसलमेर में चाकर जागोर में गाँव खीवला, बीभोराई सांगड़ के है। भाटी केशोदास भारमलीत पोइकरण के गाँव ठरड़े में रहता है।

राम देवीदास का (मेहवे के) रावल हापा के यहाँ ब्याहा था। उसी प्रसंग से राम का पुत्र शंकर मेहवे ही रहा। जोधपुर भी उसने चाकरी की थी थीर कहते हैं कि सोजत मे गाँव थांबा उसके पट्टे था। शंकर के पुत्र खोवा, सांवल, महेश, ऊदा, व सूरा। खोवा के पुत्र सुरताण व खेतसी, सुरताण के राघव, थचल, बीरा, रामिसह; थीर खेतसी के कल्ला व मनेहर। राम का दूसरा बेटा केहर बीकानेर है।

रावल जैतसी देवीदास का—३५ वर्ष चार महीने दस दिन राज किया। कुछ ढीला सा राजा था। बीकानेर का राव लूग-कर्यो बीकावत देवीदास का कुछ देश विचारकर जेसलमेर पर चढ़ आया थीर नगर से देश कोस बडाग्यी राजवाई की तलाई पर डेरा कर इलाके को लूटा। भाटियों ने सावाहा (रात को छापा मारना) का विचार किया परंतु राव बीका के दे। हिते भाटी नरसिंह देवी-इासीत की जैसलमेर से निकाल दिया था, वह राव लूणकर्ण के साथ था. इसने समाचार पाकर राव को सुचित कर दिया। राठोड़ तैयार हो बैठे श्रीर श्रपनी सेना के पास ४ बड़े कॉटों के ढेर लगा दिये। जब भाटो निकट पहुँचे तब उनमें स्राग लगादीं, प्रकाश हुआ, तब तो भाटो मुडे श्रीर राठीडों ने उनका पीछा किया श्रीर बहुत से भाटी मारे गए। एक यह भी बात सुनी है कि रावल जैतसी बूढा हो गया तब उसके पुत्र जयसिहदेव, नारायग्रदास राम श्रीर पुत्रसी ने मिलकर कितने एक दिन रावल की कैंद में रक्खा धीर अपने भाई बाहड्मेरी सीता के पुत्र, रावत भीमा बाहड्मेरे के भांजे लुगकर्ण व रावत करमसी की देश से निकाल दिया। वे सिंघ में जा रहे: कुछ समय पीछे रावल जैतसी ने अपने चार बृदे भाटियों द्वारा जयसिंहदेव ब्रादि से कहा सुना। भाटियों ने उनकी कहा कि रावल को हमारे पास रख दे। धीर राज तुम करे।। रावल ने भी यही कहा कि मैं इसमे राजी हूं। तुम मेरे सपूत हो, लू गकर्ण कर-मसी कपृत थे जो चले ही गए, बला टली, इस तरह प्रकट में बाप बेटो की बीच पीछे प्रीति हुई। उन दिनों घुडसाल में घोड़े बहुत से थे। रावल ने बेटों की कहलाया कि अपने ऐसी क्या आय है जिस पर इतने घोडे रक्खें। सवारी के योग्य ग्रश्व रखकर शेष खारीग (स्थान-विशेष) में चरने की छोड़ दो। उन्होंने भी इस बात की स्वीकार किया श्रीर अनेक तुरङ्गों को वहाँ रख दिया। रावल जैतसी ने अपने सब बड़े-बूढ़े सर्दारीं की हाथ में लेकर भाटियों से कहा कि मैं महादुखी हूँ। पूछा, क्या कारण ? तो कहा कि इन बेटों ने छोटे होने पर भी मेरी प्रतिष्ठा भंग की श्रीर सुक्ते केंद्र में रक्खा यह बात सारी विदित हो गई। भाटी बोले कि हम आपकी आज्ञा पालन करने की तैयार हैं। रावल ने वचन माँगा, सब ने वचन दिया। तब रावल ने कहा कि लूगकर्ग की बुलाग्री श्रीर इनकी सब ने मिलकर लूगा की पत्र लिखा कि शोध धान्री थ्रीर खारीग में से घोड़े लो, हम वहाँ के मनुष्यों की कह देंगे कि वे घोड़े तुमको दे देवें। पत्र पाते ही लूणकर्ण करमसी सिंध से चले ब्रीर निकट पहुँचकर रावत भीम की संकेत-स्थान पर बुलाया. धोड़े लिए, सवारों के दल की ती पीछे रक्खा थीर बीस पचीस सवार त्रागे भेजकर नगर के समाचार मँगाए। यह बात प्रसिद्ध हो गई तब जयसिष्ठदेव ने रावल जैतसी धौर बूढे भाटी पूंजा की पुछवाया कि क्या करना चाहिए ? उन्होने उत्तर भेजा कि इनके दाॅत तोड़ना उचित है। ये अपना साथ लेकर चढे. वे धागे तैयार खड़े ही थे, दोनों भिड़ पड़े। जयसिहदेव पतले कलेजे का था. सो उन्होंने मार भगाया । ये भी घायल हुए, वे तो दाहिने बाँयें चले गए और लूणकर्ण ते। सीधा नगर की तरफ गया। जयसिहदेव की माता गढ में थी। जब उसकी ये समाचार मिले तो उसने गढ का द्वार बन्द कर दिया। रावल जैतसी ने बुर्जों पर से रस्से डलवा-कर लुखकर्ष करमसी व डनके साथियों की गढ़ में प्रवेश कराया। **उन्हों**ने आते ही जैतसी की दुहाई फेरी श्रीर वह पीछा सिहासन पर बैठा तथा ल्राणकर्ष करमसी ने उसके चरणों में सीस नवाया।

(१) बाइड्मेरी सीताबाई का बेटा।

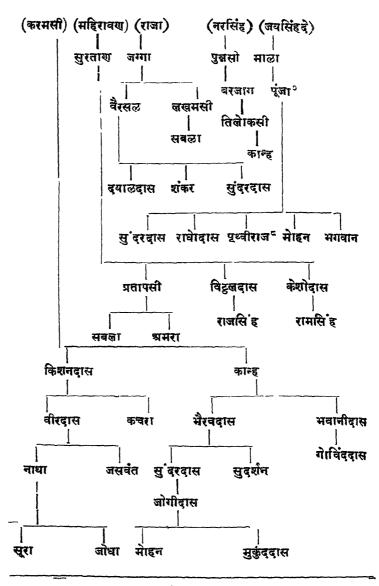

२) बाइड्मेरी सीताबाई का बेटा।

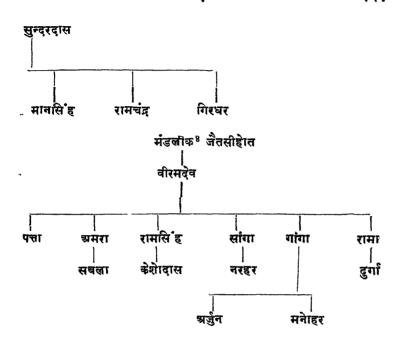

- (३) बाहड़मेरी सीताबाई का बेटा।
- (४) '' '' का बेटा।
- (५) राव बीकाजी (राठोड) का दोहिता।
- (६) ईंडरवाली राग्यी का बेटा। इसकी निकाल दिया तब ईंडर चला गया। इसकी संतान ईंडर में है।
- (७) राव कल्याण सुरताण गढिया पर चढ़कर गया तब वहाँ काम आया।
  - (८) युद्ध मे काम श्राया।
  - ( 🖒 ) राव बोकाजी का देशिता।
  - (१०) राव बोकाजी का दे।हिता।



कर्नल टांड ने रावल ल्याकर्ण को देवीदास का पुत्र श्रीर जैतसी का खाटा माई बतलाया है जो अपने पिता से रूठकर कंदहार चला गया था। रावल जैतसी के मरने पर कंदहारियों की सहायता से उसने श्रवने भती जे करमसी से राज्य छीन लिया। श्रली खीं नामी एक कंदहारी ने दगा से जेसलमेर के गढ़ पर श्रिधकार कर लिया था। तब स० १६०७ में रावल ल्या-कर्ण उसके मुकाबले में मारा गया। उसके पुत्र मालदेव व हरराज थे। (हरराज मालदेव का बेटा था, भाई नहीं)।

(स० १४६६ वि० में जब शेरशाह सूर ने दिख्ली की बादशाहत हुम।यूँ से छीन ली श्रीर वह भागता हुआ जोधपुर के राव मालदेव से सहायता मिलने की श्राशा में मारवाड़ की तरफ गया, परंतु उसकी वह श्राशा निराशा में बदल गई तब जमरकोट नामे कोकलोधी के मार्ग से जेसलमेर पहुँचा तब रावल ल्याकर्ण ने श्रपने दूत हारा उसे कहलाया कि श्राप स्वना दिये बिना हमारे देश मे श्राये श्रीर गोहत्या की, जो हिंदू धर्म के विरुद्ध है इसलिए श्रागे न जाने पाश्रोगे। उस दूत को कैंदकर हुमायूँ श्रागे बढ़ा। मार्ग मे पानी न मिलने से उसका बुरा हाल हुआ। जेसलमेर के पास तालाब पर भी रावल ने श्रपने श्रादमी बिटा रक्ले थे कि मुसलमानों को पानी न लेने दें। प्यासे मरते हुए हुमायूँ के साथियें ने राजपूती पर श्राक्रमण किया श्रीर उन्हें मार भगाया। कई मुसलमान भी मारे गये। पखालों मे पानी भरकर जब वे श्रागे बढ़े तो रावल ने श्रपने पुत्र मालदेव को भेजकर मार्ग के सब कूएँ मुँदवा दिये, तीन दिन तक हुमायूँ श्रीर उसके साथियें को श्रच्छा पानी न मिला। चैथे दिन रावल का दूसरा पुत्र श्राकर हुमायूँ से मिला श्रीर कहा



- (२) बड़ा ठाकुर था, बादशाही चाकरी की, सं० १६५५ में जोधपुर था रहा, दस गाँवों सहित सेजित का गाँव धाडवा जागीर मे था उसे छोड़कर पीछा बादशाही सेवा में चला गया।
- (३) जोधपुर चाकर, गाँव भटेनड़ा जागीर मे था, सं० १६-६ श्रावण सुदि ३ को काल किया।

कि श्राप बिना इत्तिला इधर श्राये इससे श्रापको इतना छेश सहना पड़ा। दूत को छोड़कर हुमायूँ कमरकोट चळा गया।

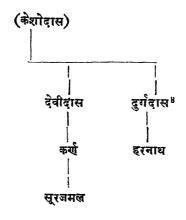

- (४) डज्जैन मे काम आया।
- ( ५ ) मुसलमान हो गया।
- (६) सं०१६६१ में विराखो गाँव जागीर में था, सं०१६६५ राव महेशदास सूरजमलोत के पास जा रहा।
  - (७) मोइबतखाँ के पत्त में कहीं लडकर मारा गया।
  - ( ८ ) मेहवचों का भांजा, मेहवे में रहता था, बेटी रलाहेवी।
- ( ६ ) मोटे राजा का ससुर श्रीर सजन भटियाग्री का पिता था।
  - (१०) राव विक्रमादित्य मालदेवीत के पास था, गाँव भाखरड़ी पट्टे में था।
  - (११) जोधपुर महाराजा का नौकर, सं० १६७४ में गाँव ननेऊ पाया, सं० १६७७ में जालौर के गाँव ओडवाड़ा श्रीर जेगाऊ दिये गये थीर सं० १६८० में पीछे जब्त कर लिये।
  - (१२) सं० १६६ ६ में भोपाल गाँव ४ दिये और सं० १६७ ६ में छोड़े।

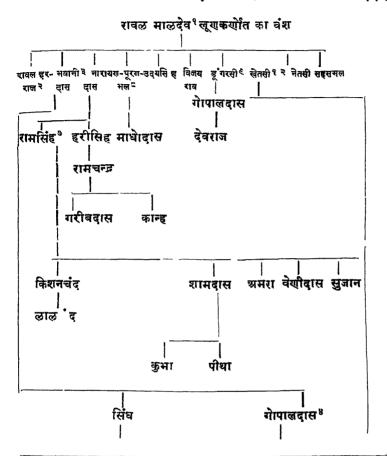

- (१) वर्ष १० मास ७ दिन २० राज किया। राडढरे रावत की कन्या राग्यीबाई को ब्याहने के बाद जल्दी ही मर गया।
- (२) शिवराजोतों का दोहिता, पद्मा का पुत्र, राव मालदेव की कन्या सजना के साथ विवाह हुआ था।
  - (३) पद्मा का पुत्र।
  - (४) सं० १६६३ में चामू लिखमेली पहें में थी

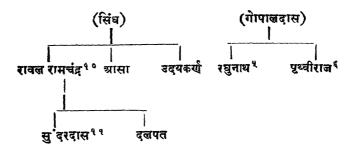

- (५) थली में रहता है।
- (६) बीकानेर रहता है।
- (७) सं० १६७० मे गाँव ५ सहित बसर पट्टै।
- ( 🗆 ) गाॅव १२ सहित रिग्रमलसर पट्टै।
- ( -६ ) ईंडर में महियड़ माना ने मारा ।
- (१०) रावल मनोहरदास के पीछे जेसलमेर की गहो पर बैठा था।
  - (११) देरावर मे है।
- (१२) बड़ा वीर राजपूत, राव जैतसी का दोहिता था। मोटे राजा की बेटो रंभावती को ब्याहा। रावल भीम के राज्य में पहले खेतसी कर्तां धर्ता था। फिर भीम ही ने उसे निर्वासित कर दिया। पहले तो बहुत से भाटो उसके साथ गये थ्रीर वे फलोधों में जा रहे थे। भीम का प्रताप बढ़ने पर भाटियों ने खेतसी का साथ छोड़ा तब वह सीहड़ वीरमदेव थ्रीर राखा भैरवदास सहित राजा राय-सिह का चाकर हुआ थ्रीर सेारठ में भेजा गया। चार वर्ष पीछे वहीं मरा।



- (१३) द्रोग्रपुर की लड़ाई में राव कल्ला ने मारा।
- (१४) सं० १७०७ में रावल मनोहरदास के मरने पर बाद-शाह ने जेसलमेर दिया, सं० १७१७ श्रावण वदि सको काल किया।
  - (१५) राव जगमाल को साथ काम भ्राया।
  - (१६) बीकानेर की साँहें लीं तब राव बीका में मारा।
  - (१७) गुढ़ा पट्टै, सं० १६५५ में जेश्वपुर रहता था।

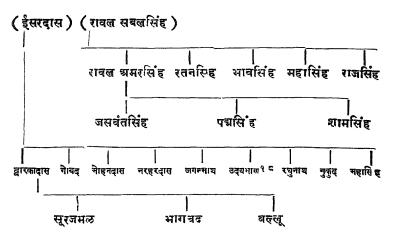

नेतसी मालदेवेत का पुत्र दुर्गदास। दुर्गदास के बेटे जसवंत श्रीर कर्षा। जनवंत के हरी विह श्रीर श्रजबिवह श्रीर कर्ण का बेटा रामसिह।



- ( १८ ) करमसोतों ने मारा।
- ् (१) बीकानेरी का बेटा, खेतसी का सगा भाई।
  - (२) जाधपुर का नौकर, सं० १६७५ में जुट पट्टे थी।
  - (३) पूनासर पट्टे।
- (४) बीकानेरी का बेटा, इसकी बेटी पार्वती भटियागी राजा-सूरजिसिंह के साथ ब्याही गई, महाराजा गजिसिंह ने १४ गाँव सिहत

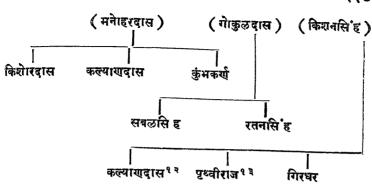

पंचायण खेतसीहेति का वंश--पंचायण के पुत्र रामितह, सुजानिसह श्रीर श्रमरिसह। रामितह के बेटे दुरजा, तेजमाल श्रीर कान्ह। श्रमरिसह का पुत्र पृथ्वीराज। सुजानिसह का निवास जेसलमेर के पीपले गाँव में है।

ग्रीयक्षां जागीर में दो, सं० १६५७ में पीछे ढीकली से चढकर देरा-वर गया ग्रीर वहाँ मारा गया।

- (५) सं० १६८० मे ५ गॉव सहित ग्रेगयसां पट्टे।
- (६) सं०१६६२ में रिग्रमल सर पट्टे।
- (७) सहसमल के साथ काम ग्राया।
- ( ८ ) सं० १६७७ में खटोड़ा पट्टे।
- ( ६ ) सं० १६५६ ग्रेगयसां पहें।
- (१०) भ्रोयसां पट्टे।
- (११) बीकानेर का चाकर, सीइलवे काम श्राया।
- (१२) सीहलवे काम आया।
- (१३) कोसरीसिंह का चाकर, सीहलवे काम आया।

<sup>(</sup>१) सं० १६६० में गाँव १ सहित भेड़ पट्टे।

खेतसी के बेटे सिंह, बाघ और शामसिह हुए। बाघ किशनसिह राठैं। इं किशनगढ़) का साला था और उसके साथ मारा गया। बाघ के पुत्र गीवर्द्धन को राव करमसेन ने मारा। गीवर्द्धन का पुत्र गिरधर।

शामदास खेतसीहोत में देराजा ( उदयसिंह ) का दे हिता था, पांचाही भाहरे। गाँव ७ जागीर में थे। शामदास के बेटे—मान-सिंह दीवाण ( उदयपुर के राणा ) का चाकर; हरीसिंह चाँदा मेह-वचा के नौकर; गोपालदास लोलियाणे में मारा गया।

सक्तिसिंह खेतसीहोत के सं० १६८५ में खेखरा जागीर मे था, सं० १६८६ में चौराई छौर सं० १६८६ में गाॅव ५ सहित भेड़ पट्टें में रही। सं०१६८० में भाटी अचलदास के साथ काम छाया। शक्तिसिह के पुत्र केसरीसिह, रत्नसिह, महेशदास, हरीदास, देवीदास, रघुनाथ, अजयबा उदा, सुजानसिह छौर करमचंद। केस-रीसिंह के सं० १६८० में ५ गाॅव सहित भेड़ की जागीर थी। देवी-दास के सं० १६८६ में मोखरी गाॅव जागीर मे था; देवीदास के ३ बेटे—हरनाथ, आईदान छौर भीम। रघुनाथ के पुत्र—भोजा, सुकुंद छौर सतरसिह। हरिसिह के पुत्र—पीथा, अक्खा, नाहर, फतहसिह, आनंदिसंह, चाँदा, हिम्मतिसंह, सुंदरदास।

धनराज खेतसी होत को रात्र कल्ला ने मारा।

<sup>(</sup>१) सं॰ १६६४ में गांव ४ सहित भेड़ पहे

# पचीसवाँ प्रकरण

# रावल हरराज आदि

रावल हरराज मालदेव का—सोलह वर्ष १८ दिन राज किया: क्योंकि राड्धरा के राव ने अपनी बेटी की, जिलका विवाह रावल मालदेव के साथ हुआ था, रावल के मरने पर जालीर के खान गजनी खाँ पठान की दे दी थी इसिलए रावल हरराज ने भाटो खेतसी को भेजकर राड्धरा विजय किया धीर वहाँ के गड़ की गिरवाकर ईटें जेसलमेर मँगवाईं। गाँव कोढणा जे।धरर इलाके में था। उसे जेसलमेर में मिलाया श्रीर राव चंद्रसेत (मार-वाड़) को पास से पोइकरण गिरवी के तैर पर ली। कोटणे के वास्ते रावल मेघराज से बड़ी बदाबदी हुई, ६ मास तक उभय पत्त-वाले परस्पर लड़े, पीछे अपनी पुत्री का ब्याह कर कोढणा दिया धीर सात गाॅव उसके लिए-ग्रेशला, वर्षड़ा, डेशारी, वीक्तोराई, कोटड्यासर, भीमासर ध्रीर खेडावज्ञ । रावज्ज हरराज के पुत्र भीम पाटवी राव माला का दै। हित्र, बाई सजना के पेट का, रावल करवाणदास रावल भीम के पीछे गद्दी बैठा। सं०१६६८ में रावल भीम ने राजा गजसिंह को रामकर्ण कल्ला की बेशे ब्याह दी। भाखरसी पादशाही चाकर, फन्नोधी पट्टे में थी। भाटी सुरताग-पादशाही चाकर, इसके पुत्र गोपाल और भगवानदास. राव गोपाल वीड़ में काम आया। अर्जुन राव मालदेव का दै।हित्र ।

<sup>(</sup>१) रावळ हरराज तक तो जेसळमेर के खामी स्वतंत्र रहे, हरराज ने सुगल शाहंशाह श्रकवर की सेवा स्वीकारी। श्रवुळ्कृज़ल श्रगनी किताब

रावल भीम हरराज का—सं० १६१८ मंगसर विद ११ का जन्म. ३५ वर्ष ११ महीने १२ दिन राज किया। सं० १६७० में जेसलमेर में काल प्राप्त हुन्या। बढ़ा प्रतापी, बढ़ा दातार, बढ़ा जुम्तार व जबर्दस्त राजा हुआ। पादशाह अकबर की पास बहुत चाकरी की। रावल भीम ने पृथ्वीराज के पुत्र जगमाल की कोटडे का स्वामी बनाया था परन्त रतनसी के पुत्र भैरवदास ने जगमाल की मारकर कोटडे पर छिधिकार कर लिया। जगमाल के पुत्र उदय-सिह व चाँदा रावल भीम के पास पुकार ले गये। तब रावल चढ द्याया. भैरव भी सम्मुख हुद्या। रावल ने उससे गाँव माँगा, उसने हेना खीकारा नहीं ! सीव से कोस ४ वहडवे से कोस १॥ गाॅव लुगोदरी की तलाई पर लड़ाई हुई. श्रीर भैरवदास ७ राज-पूर्ती सहित मारा गया। रावल ने भैरव के पुत्र राखा किसना की कोटड़े का टीका दिया। जैसा भैरवदासेत. भाग नाराग्रोत इड्वे जागीरदार व भगवानदास हरराजीत भीलाहीवाला बागी होकर निकल पढ़े धीर राज मे बहुत बिगाड़ करने लगे और मेहने मे जा रहे। स्रात वर्ष पीछे कोटड़े का घाघा भाग देकर जैसा को पीछा बुलाया।

जब रावल भीम जेसलमेर की गही पर था तब ऊहड़ गोपाल-दांस को बेटे अर्जुन भूपत व मांडगा पोहकरण को बहुत से गॉव-मारकर वहाँ का वित्त (गाय भैंसादि पशु) ले निकले। पोह-करण को थानेदार भाटी कक्षा जयमलीत भाटी पत्ता सुरताणीत और

श्रकवरनामे में लिखता है कि वि० सं० ६७८ हि० (स० १४७० ई०, सं० १६२७ वि०) में श्रजमेर होता हुआ पादशाह नागोर पहुँचा, वहाँ आँबेर के राजा भगवानदास के द्वारा जेसलमेर के राय हरराज ने पादशाही सेवा स्वीकारकर अपनी बेटी बादशाह की ब्याह दी, जिसका देहांत सं० १६३४ वि० में हुआ।

भाटी नंदा रायचंद को पीछे पड़कर वलसीसर ग्राये. उनकी रात भर बात (कहानी) के बहाने भुलावा हेकर गोपालदास के बेटों ने कोटडे से अपने आदिमयों का रातेंगत बुखाया थीर प्रभात होते ही होरों की स्नागे करके रवाना हुए। पेडिकरणवाली ने उनका मार्ग रोका। लडाई हुई, उभय पत्त के कई मनुष्य मारे गये। पोह-करण के साथ के भाटी कल्लाव नेता जयमलोत. शिवा केलवेचा श्रजा का भाटी नंदा रायचंद का, केलग्र, पेखल, मोकल, सीभ्रम का ध्रीर मेघा गांगावत खेत पड़े व केल्हण घायल हुआ। रावल भीम की भाटी गोयंददास ( गोविददास ) ने कहा कि गोपालदास मेरी माज्ञा के बाहर है आप उससे समभ्त लीजिए। रावल ने जेसलमेर की सब सेना देकर अपने छोटे भाई कल्यागदास की कोटडे पर भेजा श्रीर उसे विजय किया। उस वक्त गोपालदास जोधपुर में था. वहाँ को गढ की तालियाँ उसके पास रहती थीं। रात्रि को कासिद ने आकर सूचना दी, वह तत्काल गढ़ का दर्वाजा खुलवा-कर चढा। भाटियों का कटक गांगाहै में ठहरा हुआ था से। दिन निकलते ही गोपाल अपने साथियों समेत वहाँ आ उपस्थित हमा स्रीर दिन धैलि तलवार बजाकर काम स्राया। भाटियों की तर्फ कोटड्या सुरताण भाटी गांगा बीरमदेवेात, रावल जैतसी का पौत्र जैराइत का जागीरदार मारे गये: श्रीर ऊहुड़ों के साथ में करमसी, कंवरसी, महेश, गोयंद, चहुवाग्र, शंकर सिंघावत, बीसा-देवड़ा, गीपा, रांदा ( चांदा ), ईदा, दो ब्राह्मण, श्रीर एक मांगलिया खेत पड़े। ग्रासिया पीरा की कही हुई रावल भीम की भाखरी ( জন্ধ )---

> भीम भन्नां भन्नो रावन्न राय हरांद नख दीपियो। ऊपर धमरावां नव धारणो परियो।

धापरां सेने साखती साजत सीधरां नित गैहमरां। हकल हैमरा धूसण खरधरां गहण गिरवरां ।। गिरवरां गाइहंगाह गढ़पत वाह देख गावहि। खत्रराह जाग गराह खलदलदाह दुबाह पड़िगाह ॥ थाह ग्रवाह पेरिस प्राह जसगुणपाह । वह माहनिय वप बडा विरदा बीरवे वैराह ॥ क्रलचाल नित छात्राल कंदल भीम कालाल। भुजाल सुंडाल दरगह साबता बोडाल ॥ ऐंग बड़ाल किरमाल बल रिग्रताल। केता जीववा जगमाल।। खगभाट मुबह्याट खेसग्र वाट दह अवियाट। भिड घय रिमघड़ा भांजण दुयण बालण हाट ॥ रिपनाट परमल हाट रावल धरण पर-घर घाट पितपाट राख्या पाट।। पतनृप काट हुंत निराट, सुरताम सूं दीवाम । संचित ताम सरतुंडताम देवाम जम दृढ पाम ॥ दाखव राग्रजिम रंढराग्र आराग्र। कजसम्मढ़ांग् उभामछैर प्रवलीमाग् ॥ वाखाण प्रथी प्रमाण वाँधै। भाग जिम कुल भांग ॥ कंधार साह जियार कोपिय कीधमुख इलकार। तियावार धर ग्रहिकार नियत्तन समै भूपतसार ॥ भुजमार भर जियार भाटी खार खधवध खार। हरहोर हुव दरबार हूंता वले थाट विद्वार ॥

इलपत अत्रपत माल दे गढ़पत गोत्र गवाल.

संतदत ल्याक्या सम बड़ बड़े बिरद बिसाल जैतसी देवीदास जगपड़ सत्रां चांपया सीम डज्जलै सोही कीध डज्जल भूपपरियां भीम ॥ गीत रावल भीम का, वंशावली का, नवलारतन्ं ने कहा; कुछ अश्च सा है:—

दादै जैसल करण दादै दल " व नगदेव बैरसीइ, लखमण विरद विसालमाला हरी मन मीट मीटै। वाट मेरगिर भाटियां भॅवाड़ै भला भींवजी भोपाल। धरमी केहर द्दै घड़सी घेरणा घर छोगाळा ॥ रतन मूलू जैतसी छात्राल । करन तेजल कुलकलाधारी नवकोट हराउत खागधारी रैंगा रखसापाल। चाच काल्ह्या ह्यामा सालवाह्या जे लचाह दुसाभा बल्लूह मूंध देद विजपाल हुवा। तेगो बंस हुवोहि हुकाक हरि हस रावराजा जागी रागरी चलर ढाल। त्राष्ट्र केहरे मंभमराव मंगलराव नुंगेस भूपाले भूपाल भाटी बड़ा बखत बडाल । जादव जगत जैत जेसाग्री भीमेण जाणणा छतीसभाख साख उजवाल । वाल बुधतकां ब्रङ सोढाल गजसमाक बरज श्रबुधं वंश सूरत विसाल। प्रदन्न कान्हपाट परम भगत पूरो सुवर सुजा**ग देह से**।है साखपाल ॥१

<sup>(</sup>१) रावल भीम ने जेसलमेर के गढ़ की मरम्मत कराई। सं० १६४७ वि०

रावल कल्याग्रदास हरराजीत रावल भीम का छोटा भाई (भीम के निस्सन्तान मरने पर) गही पर बैठा। १४ वर्ष ६ महीने १५ दिन राज किया। ढीला सा ठाकुर था। राजपूर्तो धौर प्रजा का अच्छा पालन किया। शरीर बहुत भारी था। पाट बैठने पीछे एक बार बादशाह के हजूर में गया। बाकी सद्दागढ़ में बैठा रहा। उसके जीतेजी सारी दौड़धूप कुँवर मनोहरदास करता था, वह तो केवल एक बार ही रावल भीम के राज-समय में कोढगां पर गया धौर उन्ह गोपादास की मारा था।

रावल मनोहरदास कल्याग्रदास का—वर्ष २२ राज किया, बड़ा शूरवीर, निर्भीक श्रीर कार्य्यकुशल राजा हुआ। कई लड़ाइयाँ जीती, सं २ १७०६ के मगसर मास में काल किया। पुत्र नहीं था से। भाटी सर्दोरों श्रीर राग्यियों ने भाटी रामचंद्रसिहोत की पाट वैठाया।

मनोहरदास के युद्ध-कुँवरपदे में एक लड़ाई बिलोचों के साथ करके अलीखाँ को मारा। इस युद्ध में अप्रलिखित भाटी सर्दीर मारे गए

में मिर्जा खाँ खानखाना के साथ रहकर उड़ीसा और बंगाछ । की खड़ाइयों में अच्छी कारगुजारी दर्शाई। अपनी बेटो का विवाह शाहजादे सजीम के साथ कर दिया। जब सजीम (जहाँगीर) बादशाह हुआ तो उसने उसे "मिलकिए जहाँ" की पदवी दी। रावज भीम के नाथू नामी एक पुत्र दे। मास का होकर मर गया था इसिंछए पादशाह जहाँगीर ने उसके छे। टे भाई कल्याया की जेसज़मेर दिया।

<sup>(</sup>१) तुजके जहाँगीरी में लिखा है कि सं० १०२४ हि० (सं० १६१६ ई० सं० १६७३ वि०) में कल्याण जेसलमेरी को बुलाने के वास्ते राजा कृष्ण-दास भेजा गया था। किल्याण हाजिर हुआ। उसका बड़ा भाई रावल भीम बड़े मर्तबेवाला था। जब वह मर गया और दो महीने का एक बालक छोड़ गया, वह भी जीता न रहा तो कल्याण के राजगद्दी का टीका देकर रावल की पद्वी प्रदान की और दोहजारी जात एक हजार सवार का मनसब दिया॥

वा घायल हुए-भाटी रायसिह, भीमावत साइंतसी, सीहड़ धनराज दथरणोत, भाटी बॉकीदास, जसावत रूपसीहोत सोढो, जस्सी, सांगी, खमेर जिनका गाँव देवा ढेहिया के पास। जब जसोल पर चढ़ ग्राए ती बहत से जसीलियों की मारे। जगमाल मालावत के वंश के पोखर हो राठौड़ बरे।हिटये हो मेहवे में जा रहे छीर पोखरण लूटा ते। रावल मनोहरदास ने उनका पीछा किया। ४० कोस पर जेसल-मरे मेहवे की सरहद के पास उन्हें जा लिये. फलसूंड से कीस ६ श्रीर कुसमला से कोस ढाई पर लड़ाई हुई। पोखरह्यों के १४० ज़ुकार काम श्राए श्रीर वे भागे। राठौड़ों के इतने सर्दार मारे गए--राठौड सुंदरदास देवराज का, मथुरा रागा का, राठौड़ जगन्नाथ बीजा का. माला देवराज का, मेघा रागा का, मेघा महेश का धौर भाटी अचल सुरताम का, पीछे पोखरमें ग्राकर रावल के पावां पड़े तब उनकी पीछे बुला लिये सं० १६-४४ पौष बदि ८ की इस्माइलखाँ बिलीच को बेटे मुग्लखाँ की विक्रमपुर को गाँव भारमलसर में मारा तब इतने राजपूत मारे गये—सीहड देदा धनराज का, धनराज उद्धरणहिंगील राखारेवाला, राठौड़ देवीदास भवानीदास का । खाडाल के दस गाँव मारकर वहाँ के पश लिये?।

रावल रामचंद्रसिंह का—रावल मने।हरदास के निरसंतान मरने पर राजलोक (राणियों) की मिलाकर टीक बैठा और भाटियों की भी अपने पच में कर लिया। उस वक्त सीहड़ रघुनाथ भाणीत वहाँ उपस्थित नथा। जेसलमेर मे सीहड कर्ती-धर्त था, इसलिए

<sup>(</sup>१) टाँख ने रावल भीम के पीछे कल्याण के पुत्र मनेाहरदास का गृही बैठना विखा है और हिंदराजस्थान के श्रॅगरेजी भाषांतर में (भूळ से ) मनेाहरदास का भीम का भाई कहा व श्रपने भतीजे का मारकर गृही बैठना विखा है।

रघनाथ को मन में इसकी खाँट पड़ गई। उन दिनों में भाटी सबलसिष्ठ दयालदासीत राव रूपिब मारमलीत (कळवाहा) के यहाँ नी दश्च हज़ार साल के पट्टे पर चाकरी करता या श्रीर पाद-शाह शाहजहाँ की रूपसिह पर बड़ी कृपा थी। उसने सबलसिह के वास्ते पादशाह से ग्रर्ज की श्रीर पाँव लगाया। पादशाह ने भी उसको जेसलुमेर की गही हेना स्वीकार किया, श्रीर भाटी रामितिह पंचायणीत श्रीर कितने ही दूसरे भी भाटी खेतसी की संतान सबलसिष्ठ से ग्रा मिले। इसी ग्रवसर पर महाराजा जसवंत-सिह ने पादशाह से अर्ज की कि पोहकरण हमारा है किसी कारण से थोडे ग्रर्से से भाटियों की वहाँ ग्रधिकार मिल गया सी ग्रव हजरत फर्मावे तो मैं पीछा ले लूँ। पादशाह ने फर्मान कर दिया। महाराजा सं० १७०६ को वैशाख ग्लाद ३ को जहानाबाद से मार-वाड में त्राया ग्रीर ज्येष्ठ मास में जीधपुर त्राते ही राव साइत गोपालदासीत थ्रीर पंचीली हरीदास की फर्मान देकर जेसलमेर भेजा। रावल रामचंद्र ने पाँच भाटी सदीरों की सलाह से यह उत्तर दिया कि "पोहकरण पाँच भाटियों के सिर कटने पर मिलेगा।" जोधपुर में कटक जुड़ने लगा श्रीर उधर पादशाह को भी खबर हुई कि रामचंद्र ने हुक्म नहीं माना। अवसर पाकर सबलसिंह ने पेशकश देना श्रीर चाकरी बजाना स्वीकार कर जेसलमेर का फर्मान करा लिया। भाटी रघुनाथ व दूसरे भाटी भी रामचंद्र से बदल बैठे ग्रीर गुप्त रीति से उन्होंने सबलसिंह की पत्र भेजा कि शीव त्राग्री हम तुन्हारे चाकर हैं। पादशाह ने जेसलुमेर का तिलक देकर सबलसिंह की बिहा किया श्रीर रूपसिंह ने खर्च देकर सहा-यता की श्रीर कई श्रादमी नीकर रक्खे। सात ब्राठ से मनुष्यां की भीड़भाड़ से सबलसिंह ने फलोधी की ऋण्डले में भालासर पर

ग्राकर हेरा दिया। जेसलमेरवाले भी १५०० तथा १७०० सैनिकों से शेखासर के परे जनगानधारा की तलाई पर श्रा उतरे। नायक भाटी सीहा गीयंददासीत था। पोष्टकरणवाले श्रीर केलण (भाटी) भी साथ में थे। सबलसिह ने ध्रागे बढकर इन पर धावा किया। इस वक्त ये सर्दार इसके साथ थे— भाटी केसरीसिंह शक्तिसिंहोत, भाटी द्वारकादास ईसरदासीत, भाटी हरीसिंह शक्ति-सिहोत, भाटी मोहनदास, जगन्नाथ, उदयभाषा ईसरदासोत. भाटी विहारीहास द्याल्दासीत. भाटी ध्रचल्हास गीयंददासीत. मीइन-हास किशनदासीत, राजसिंह भगवानदासीत, रामचंद्र गोपाल-दासीत, गिरधर गोवर्द्धनीत, श्रीर राठोड् हरीसिह भीमसिंहोत। जेसलमेर के साथ मे ये बड़े सर्दार थे-रावजैसिष्ठ मेाहनदासीत. भाटी सीहा गोर्षद्दासीत. भाटी श्यामदास सावलदास गीपाल दासोत सिरिंड्या, भाटी रघुनाथ ईसरदासीत, भाटी दलपत सूर-सि होत, धीर भाटी किशनवल्लुग्रीत। दिन-दिहाड़े युद्ध हुआ। सबलसिह जीता थ्रीर जेसलमेर की सेना भागी। इतने सर्दार खेत रहे-विक्रमपुर के साथ में दे। नेतावत भाटी जयमल राखावत भ्रीर राव जैतसी भागोत: ४ सेलिंकी जग्गा, देदा, कम्मा भ्रीर कहा; दे। सिहराव मने। इर बदेदा; दे। जैतुंगहरदास व जगमाल; भुवाकमल, हाथी अञ्जू का, खालतवीदा, भाटी खंगार नरसिह का शेखा सरिया, पाहमेहाजल पे। हकरण के मारे गये धनराज नेतावत, भाटी भे। पत रायसिष्ठोत. रासिरंग इंगरसीहोत श्रीर राहड़ वीदा।

तत्पश्चात् महाराजा (जसवतिसंह) की सेना जल्द ही पे। ह-करण धाई। सवलिसंह भी खाररेड़ा के ७०० धादिमियों सिहत महाराजा से थ्रा मिला। सं० १७०७ के कातिक मास में गढ़ से थ्राध कोस के थंतर पर डुंगरसर तालाव पर डेरा हुया। तीन दिन तक गढ़ पर धावे किये जिससे भोतरवाले भयभोत हो गये। सवलित ने भाटी रामसिह पंचायणेत को, राव गोपालदास विहल दास व नाहरखां से मिलकर, गढ़वालों के पास भेजा और गढ़ में के सब मनुष्यों को निकलवाया। भाटी पत्ता सुरताणेत जूभकर काम द्याया। फिर सबलित डपर्युक्त सर्दारों से मिलकर जेसलमेर को रवाना हुआ। एक आध कोस गया होगा कि खबर आई कि रावल रामचंद्र ने भाटो सर्दारों से कहा कि सुभे अपने कुटुंब व मालमते सिहत निकल जाने दें। तो में देरावर चला जाऊँगा। सीहड़ रघुनाथ, दुर्गद स, सीहा, देवीदास व जसव त पाँच भोटियों ने रामचंद्र की बात मानी और कहा कि चले जाओ। तब वह माल असवाब व अच्छे अच्छे घोड़े ऊँट लेकर देरावर में जा रहा है और राजधरों की शाखा का भाटी जसवंत बैरसलोत उसके साथ गया है। यह समाचार सुनते ही सबलित इ आतुरता के साथ जेसलमेर आकर गही बैठा। रावल रामचंद्र ने दस महीने बीस दिन राज किया?।

रावल सबलसिह (दयालदास का पुत्र धौर खेतसी रावल माल-देवात का पात्र) ने ना दस वर्ष राज किया। इसका पुत्र धमरसिह अपने पिता के मरने पर सं० १७१६ में गही बैठार। इसके पुत्र जसवंतिसह श्रीर हरीसिंह।

<sup>(</sup>१) खड़ाल व देरावर पीछे की बहाबल र्खा पठान (भावलपुरवाला) ने छीन लिया और रावल रामचंद्र के संतान भागकर बीकानेर गये जहाँ उनकी गुडियाला जागीर में मिला। कनेल टाड लिखता है कि महाराजा जसवंतसिंह ने अपने भाई नाहरखां क्रंपावत के भेजकर पादशाही हुक्म से सबलसिंह की जेसलमेर की गद्दी पर विठाया। उस सहायता के बदले पोह-करण का पर्गना लिया।

<sup>(</sup>२) सबलिस ह की सं० १७१२ में पादशाह के तरफ से एक हजारी

रावल जसवंतसिह अमरसिंह का—इसका कुँवर जगतसिंह तो पिता के विद्यमान होते ही पेट में कटार मारकर मर गया था और उसका वेटा बुधसिह अपने दादा के पीछे गहा बैठा। कहते हैं कि उसको शीतला निकली तब उसकी दादी बीसल देवी ने उसे विष देकर मार डाला। फिर जसवतिसह का पुत्र तेजिंकह गदी पर बैठा तब माटी हरिसिह अमरसिहोत उस पर चढ़ आया और अस्वैसिह के कहने से चूककर उसको मार डाला। रावल अस्वैधिह उस वक्त बाहर चला गया और तेजिसह (घायल होने पश्चात्) प्राय: चार घड़ो जीवित रहा। तब उसने अमने पुत्र सवाईसिह को गदी पर बिठाया। थोड़े ही काल पीछे अस्वैसिंह को साथ लेकर चढ़ आया, सर्दार कामदार उससे पसन्न थे और बुधसिंह का छोटा भाई होने से राज का अधिकारी भो वास्तव में वही था, जेसल मेर में पाट बैठा। रे

मनसब मिला था। रावल श्रमरिस के साथ से वीकानेर के राजा श्रनुपिस ह ने कांधलेत राठौड़ों की जेसलमेर पर भेजा परंतु श्रमरिस ह ने उन्हें पराजित किया।

<sup>(</sup>१) कर्नल टाँड ने।रावल सबलिसंह, अमरिसंह, जसवंतिसंह, बुध-सिंह, तेजिसंह का समय नहीं दिया और न नैस्सी ने इनका राजत्वकाल लिखा है। केवल इतना जाना जाता है कि रावल सबलिसंह का देहान्त संव १७१६ में हुआ। उसके पीछे ६० वर्ष तक अमरिसंह, जसवंतिसंह और बुध-सिंह ने राज किया। जसवंतिसंह के पुत्र—जगतिसंह, ईश्वरीसिंह, तेजिसंह, सद्रारिसंह और सुलतानिसंह। बुधिसंह और अलैसिंह जगतिसंह के पुत्र थे। सं० १७७६ में तेजिसंह गद्दी पर बैठा और।तीन वर्ष राज किया।

<sup>(</sup>२) जेसलमेर में दस्तूर है कि राजा और प्रजा सब मिलकर वर्ष में एक बार घड़सीसर तालाब की मिटी निकालने जाते हैं। पहले एक मुट्ठी कीचड़ महारावल निकालता है और फिर दूसरे लोग उसको साफ कर देते हैं। इस दस्तूर के मुवाफिक तेजसिंह उस तालाब पर गया था। वहाँ अलैसिंह

रावल अस्तैसिंह जगतसिंह का—बड़ा प्रतापी राजा हुआ, चालीस वर्ष तक राज किया। उसके पुत्र—मूलराज पाटवी, भाटी रतनसिंह मूलराज का सगा भाई छोढों का दौहित, भाटी पद्मसिंह करमसेतों का दोहिता; पुत्रो तीन—चंद्रकुमारी महाराज गजसिंह (बीकानेर) को ज्याही, विनयकुमारी महाराजकुमार राजसिंह (बीकानेर) को ज्याही। ये दोनों चहुवायों की दोहितियाँ थीं। वीसरी विजयकुमारी महाराजा विजयसिंह (मारवाड़) के महाराजकुमार फतहसिंह को ज्याही थी। वह करमसेतों की दोहिती धीर पद्मसिंह की सगी बहन थी। जिस वक्त महाराजा अभयसिंह का पुत्र रामसिंह दखनियों की सेना लेकर सारवाड़ में आया धीर नागोर व जोधपुर को घेर लिया उस वक्त महाराजा विजयसिंह की रागी शेखावतकुँवर फतहसिंह सहित जेसलमेर गढ़ में रही। जब सेना हटो तब विजयकुमारी का विवाह फतहसिंह के साथ कर दिया गया।

### केलयोत भारी

मभ्ममराव के पुत्र साँगा का बेटा राग्या राजपाल हुआ। राजपाल के पुत्र—बुध, लहुआ, छेना, छीकस पहोड़, अटेरण, लखोड़, हरया। राजपाल का राजस्थान मथुरा में था। मथुरा मुगलों (मुसलमानों) ने ली ग्रीर राजपाल मारा गया तब उसका

श्रीर हरीसिंह ने उसे घायल किया परंतु श्रालैसिंह के। पूरी सफलता न हुई। तेजसिंह के मरने पर उसका बालक पुत्र सवाईसिंह गद्दी पर विद्याया गया था। उसकी श्रवसर पाकर श्रालैसिंह ने मार डाला श्रीर सं० १७७६ में राज लिया। इसके समय में दाजदर्खा श्रफगान के पोते श्रीर मुवारिक खाँ के बेटे बहाबलखाँ ने खडाल श्रीर देशवर के पर्गने भाटियों से छीने थे सं० १८१८ तक श्रालैसिंह ने राज किया।

बेटा बुध खरड़ में था बसा, इसी से खरड़ को आज तक 'बुधेरा' कहते हैं। उसके ताल्लुक़ १४० गॉव कहे जाते थे जिनमे मुख्य थे हैं—बाप, बावडो, नीबली, कानासर, चूनी, लीकड़ा, भदलो, श्रहवा, नाचणा, सितहारो, घंटियाली, बारू, कामधो, सेानासर, खीरवा, भाड़हर, बूटहर, श्रंतरगेढ़ा आदि।

खरड़ के कोहर (कुएँ)—हेमराजसर, पड़िहार हेमराज का खुदवाया हुआ बड़ा जलाशय है, गहरा २५ पुर्सा, पानी मीठा है। आकला, गीधला, चंडी, नरसिंहवाला, खीचियावाला, तेलाऊँ, बीजा, अवाह गहरा १७ पुर्सी पानी मीठा, नादडा, मीठड़िया, कीलाओं, भड़ली गाँव, बारू, नाचणा, हरभम केलाओत का अंतरगढ़ा, घंटियाली, सितिआहो, भाड़हर, बालाओं, ताणांओ।

तलाइयाँ—राणा रूपड़ा की, आठ मास तक पानी रहता है, राव का तालाब, आठ मास तक पानी रहता है, खजूरी, मेलूरी, कागमाल की तलाई, देवीदास की तलाई, जवणी की तलाई, सेाहड़ राजपूरी की खुदाई हुई, अचलाणी मे ६ मास तक पानी रहता है, सेखासर का बड़ा तालाब सेखा का खुदवाया हुआ, खीरवा, मेरारी, बेरालाई, वैगण, धाररी, देराणी, जेठाणी, नीबालिया।

पहले यह खरड़ पिड़हारों की थी, राखा रूपदे पिड़हार ने दगा से कम्मा की मारकर खरड़ का इलाक़ा लिया था। राव केलग विकुंपुर का स्वामी हुथा; उसके पुत्र रिग्रमल के बेटे गोपाल, जग-माल थीर अचला। जगमाल ने गोपा से खरड़ छीन ली तब अचला मुखतान के तुकों की चढ़ा लाया थीर उनकी सहायता से जगमाल की मारकर अपने बड़े भाई गोपा की पीछा गदी पर विठाया। जग-माल का पुत्र जैता पिड़हारों का भानजा था, पिता के मारे जाने पर बह निहाल मे जा रहा। पीछे पिड़हारों का बल दिन-दिन घटता गया श्रीर भाटी प्रवल होते गये। पिड़हार भूखे थे इसलिए भाटियों ने पहले ते। उनसे घोड़े ऊँट लिये, फिर कुछ दे दिलाकर गाँव भी ले लिये। श्रव तक बहुत से गाँवों मे पिड़हार रहते हैं। खरड़ विक्कंपुर से जुदो है, यहाँवाले जेसलमेर जुदी चाकरी देते हैं।

पोइड़ रागा राजपाल के—पहले इन के पास बहुत सूमि थी धर्यात् नाहवार, विज्ञाट, नांदणोट, कोटड़ा, कालाड़ंगर, जेसुरागा, सापली, द्रेग धादि। कहते हैं कि सारी खड़ाल के स्वामी पोइड़ (भाटी) थे। नोंभड़ पोइड़ कोटड़े का स्वामी था थ्रीर रायमल माजास के बेला नाम की एक भैंस थी जो कोटड़े के गांव शिव की बाड़ी में बिगाड़ किया करती थी। माली नीभड़ पोइड़ के पास कोटड़ं जाकर पुकारा तव नीभड़ ने उस भैंस को कटवा डाला। इस पर राठेड़ों थीर पड़िहारों में लड़ाई हुई, फिर रावल माला (मिल्लनाथ) ने द्रेग पर चढ़ाई कर हहयों (भाटियों) को मारा। रागा राजपाल की संतान इहया थीर पोइड़ देानों का साथ ही नाश हुया। इस विषय का एक गीत भी है जिसमें नाम दिये हैं।

विकुंपुर के भाटी—रावल केहर का बड़ा बेटा राव केलगा, जिसको वंशज केलगा भाटो, विकुंपुर का पहला राव हुआ। पिता से पूछे विना केलगा ने कहां सगाई कर ली; इससे अप्रसन्न होकर रावल केहर ने उसे गहों से वंचित रखकर जेसलमेर से निकाल दिया और छोटे बेटे लच्मगा को टीकायत बनाया। केलगा पहले ते। आसनीकोट में जा रहा परंतु फिर विचारा कि यहाँ तो जेसलमेर का स्वामी मुक्ते टिकने नहीं देगा। इतने में उसके पिता का भी देहांत हो गया। विकुंपुर उस वक्त खाली पड़ा हुआ था, वहाँ केलगा ने आकर अपने गाड़े छोड़े। गढ़ में काड़-फंखाड़ बहुत उमे हुए थे। उन सबको जलाकर वहाँ रहने लगा। जब रावल

वडसी स्नापत्काल मे अपना राज वापस लेने की पादशाही चाकरी करता था तब जयतुंग व केल्हा का पुत्र महिपा रावल के साथ थे। उन्होंने उसकी अच्छी सेवा बजाई थीर खर्च से भी परी सहायता की थी। राज पाने पर रावल ने अपने सब साथियो का सत्कार किया। उस वक्त महिपा को भी कहा कि तुमने मेरी सेवा बहत की है सो अब तुम जितनी भूमि माँगी मैं तुमकी दूँ। उसने पोहकरण में १६ को स व फतोधी से ८ कोस खरड़ की राणा की तलाई से लेकर वीठणोक तक की भूमि माँगी। वीठणोक बीकानेर से १० कोस ग्रीर जीगी के तलाव व देवाइत के तलाव से ४ या ५ कीस है। रावल घड़सी ने वह घरती जैतुंग की दे दी। कितने एक असें तक विक्रंपर जैतंग के पास रहा फिर पूंगल पर मुलतान की सेना आई ग्रीर उसे विजय करके तुकों ने विक्ंपर भी त्रा घेरा। जैतंग केना ने अपने प्रामों के साथ गढ़ दिया। महत तक गढ तकों के अधिकार में रहा जहाँ उन्होंने एक मसजिद भी बनवाई श्रीर मुलतानिवासी साह बीदा का बनवाया हुआ एक जैन मंदिर भी गढ़ मे है। तुकों को वहाँ खान-पान की कठिनाई पड़ने लगी तब वे विक्रंपुर को छोडकर चल दिये श्रीर राव केलग श्रासनीकोट से वहाँ श्रा वसा। कोट में के जलाये हुए भाइ-भांखाड़ों के ठूँठ अब तक दीख पड़ते हैं। विक्रंपुर का गढ़ ऊँचाई पर है, दर्वाजा अच्छा और भीतर एक घर भी सरस है। गढ के चारों श्रोर की दीवार तो सामान्य सी ही हैं: परंतु कि डाग्रा नाम का एक कूप दर्वाजे की दीवार के नीचे ही है, उसका जल खारी थ्रीर ४० पुर्सानीचा है। पॉच-सात कीस तक कहां जल नहां। लोग सब गढ़ में रहते हैं। विकंपर फलोधी से २५ कोल, जेसलमेर से ७० कोस, बीकानेर से ४० कोस देरावर से ६० कोस श्रीर पृंगल से ४४ कोस की दूरी पर है।

विकुंपुर से १६ ध्रीर फलोधी से  $\subseteq$  कोस वाप नाम का बड़ा गाँव किरड़ा के पास है जिस पर ठाकुराई का घ्राधार है। वहाँ पाली-वाल ब्राह्मण बहुत वसते हैं ध्रीर बनियों के घर भी ५०। ६० हैं। वाप की भूमि सेजे (सजल) वाली है घ्रीर वहाँ गेहूं मब ठार पैदा होते हैं। काठे गेहूं के एक मण बीज से साठ मण पैदा होते हैं, ज्वार की फसल भी घ्रच्छी होती है। सुकाल मे दो लाख मण गेहूँ तथा तीन लाख मण जोऊरे (चने?) हो जाते हैं। सिरहड़ जैसे थ्रीर भी घ्रच्छं गाँव हैं। विकुंपुर कं राव के हो सहस्र मनुष्यों की जोड़ छीर भृमि भी भली है। देरावर मुल्तान का मार्ग वहाँ से जाता है जिसकी घ्राय भी घ्रच्छी हो जाती है। राव केलण ने वहाँ घ्रपनी टाकुराई भली भौति जमा ली।

तलाई विकुंपुर के पास—तिलाग्गी १ कोस, जिसमे १ मास जल रहता है, राग्गीवाला नेखसेवड़ा के बीच ४ मास जल ठह-रता; भाटी का चंद्राव सेवड़ा से कोस...चार मास जल रहता, वे सेवड़ा के निकट २ मास जल रहता; वरजाग जैतुग सेवड़ा के बीच कोस तीन, ४ मास जल रहता; गोपारी नीवली के पास चार मास का जल; हरख जैसिंह का सिरहड़ जल १० मास; गोधग्रलो सिरहड़ के पास, ६ मास का जल, पुरानी तलाई है; हरराज की लोइड़ी तलाई सिरहड़ के पास, ४ मास का जल; सिरहड़ में तलाई १००, कुएँ २ मीठे बीस पुर्से ऊंडे; लोइड़ीसिरहड़ में मीठे जल के कुएँ १८; तलाई घग्गी जैतारी ५ मास का मीठा जल; मधुरी में जल ४ मास रहता; दलपत की बाव, वालाब राग्गाहल में ८ मास जल रहता; कुएँ बहुत; पूनाहे की (तलाई), विकुंपुर बरसलपुर के बीच १२ कोस, बोका सोलंकी का तलाव उत्तर की थ्रोर कोस ३, जल ४ मास रहता; खेतपाल का टोभा कोस २, इसमें हो मास जल

रहता; वाखलवाला कोस ३, जिसमें ४ मास जल ठहरता है। अचलाणी विकुंपुर से १० कोस राणेरी के पास, जल मास ६; नींबा मुँहता की नीवली १२ कोस, जल मास ४ का; मांडाल मांडा मुँहता की. ६ कोस, ४ मास का जल; कानड़ियारी कान्हा सेाडा की, राणेरी के पास, कोस १०, दो मास का जन; लूडी रामसर विकुंपुर से कोस...दो मास का जल।

विकुंप्र में राजपूर्तों श्रीर इसरे की बॉट में गॉव व कुएँ इस प्रकार हैं- जसहड़ों के गाँव नेाखड़ा कुएँ १०: सिंघरावों के नारायगसर, भारमलसर, बाढेगार, भीदासर: टाँवरिया मकवागों के भेला श्रीर टावरियोवाला गांगलियार: भूग कमलों के गेंगलीसर: नेतावत भाटियों के चारणोंवाला गांव नेाखा: गहलीतों के सेवड़ा, कुएँ २०, इसमे दे। विभाग हैं गहलोतोंवाला गहलोतों के श्रीर परोहितोंवाला पूरोहितों के। सोलंकियों के सोलंकियोंवाला, सोम (भाटियों) के प्रावधी, बजू, कूंपासर, पीथासर व मूलावत। रिग्रधीरपोतेंा के जसूवेरा: डाहलिये राजपूतों के गाँव नागरैर को इर कि डाग्रे पीवे। नाथों के नाथों का कोहर। बड़ी सिरड़ पहले पाहुवें। के थी; पीछे राव सूरसिय ने अपने भाई ईस्ररदास को दी। जैतुंगों के कोलियासर, नागराजसर, गिरराजसर, चिहू, वहदड़ा, जुडियसिवड़ा-चारणों के तीन गाँव. देा ता गाउणों के-खंडाखेली श्रीर मेयोरा देवा का. श्रीर एक वरजांगरा कन्हैया के व एक रतनू चारणों के । सिरहड बड़ी पहले पाहुवीं के थी, पीछे जसहडीं के रही, अब भवानीदास के बेटे वहाँ हैं। कुएँ १८ तलाई घणी. वाव भाटी दलपत की, कुएँ गहरे पुर्सा ४ पानी बहुत मीठा, वाव दीय पानी पुर्सा ४ पर पुष्कल व मीठा। तालाब मेघड़ासर भर जावे तो बारह मास तक जल रहता है। नीवनी में कोहर (रहंट) स्, तालाव ब्राह्मणोंवाला बड़ा है। काई तो उसे मैमसर धीर कोई विकुंपुरसर कहते हैं, विकुंपुर से १६ कोस, कुद्रों में जल पुष्कल, फलांधी से १३ द्रीर बीकानेर से २५ कोस है।

इसी काल मे रावल लखक्सेन का पुत्र राव रागांगदे भाटी पुण्यपाल का पाता. जिसका कहते हैं कि राव चूंडा ने मारा शा. निपता गया। राव राशांगदे की स्त्री ने राव केल ए की कहलाया कि जा तू मुभको घर मे रक्खे ता (पूँगल का) गढ़ मैं तुभका हैं। कंल्या ने प्रपंच के साथ उत्तर दिया कि ''बहुत खूब।'' क्राप पूँगल गया, रार्ग्यादे की स्त्री ने कहा कि घारेचा (नियोग ?) की रीति करे। केलगा बाला कि स्राज ता रावाई लेने का दस्तूर करने का मुहर्त्त है, कल दूसरी रीति भी कर ली जावेगी। उस दिन पाट बैठकर रावाई का तिलक कराया धीर हाथ व जिहा (रीम्त मीज धीर प्रिय भाषण ) से सबको प्रसन्न किया। दी-एक दिन बीतने पर वह प्रन्त:पुर की देहुड़ी पर गया धौर राव रागं-गदे की स्त्री को जुहार कहलाया। राग्यी ने प्रत्युत्तर भेजा कि मेरे साथ तूने जा कील किया था उसकी अब पूरा कर। केलण बीला कि ऐसी बात कभी हुई नहीं, मैं कैसे कर सकता हूँ। ऐसा करने से जगत में सब संबंधी मेरी हँसी करेंगे थीर फिर कोई भी मेरे साथ संबंध न करेगा। राव के कोई पुत्र नहीं तो उसका वैर मैं लोक गा। रागी ने जब देखा कि प्रव इस बात मे कुछ मज़ा नहीं रहा तब बोल उठी कि बहुत ठीक, मेरा श्रभिप्राय भी वैर लेने ही से था। इस प्रकार राव केलगा ने पूँगला लिया, फिर मुलतान जाकर सुलैमानला को नागीर पर चढ़ा लाया ध्रीर राव चूंडा की मरवा डाला। केलग्र बहुत वर्षों तक राज करता रहा। उसके अधीन इतने गढ़ थे-

#### दोहा

पूंगल वीकमपुर पुगा विस्मग्रवाह मरोट। देरावर ने केहरोर केलगा इतरा कोट॥

राव केलगा के देरावर लेने की एक बात ऐसी भी सुनी है कि सोम. केहर का सगा भाई, देरावर में मर गया तब ४०० मनुखों को लोकर राव केलग्र वहाँ शोक-मोचन कराने को आया। स्रोम के पुत्र सहसमस ने उसको गढ़ में न घुसने दिया परंत वह कई सीगंद शपथ व कील वचन करके गढ मे आया और पाच-सात दिन तक रहा। सहसमल ने कहलाया कि अब जाग्रे। परंतु उसने गढ न छोड़ा। तब सहसमल रूपसी क्रोधित होकर अपना माल-मता गाड़ों मे भर, गढ़ छोड़कर, निकल गए श्रीर सिंध में जा रहे। दंरावर केलगा के हाथ थारा! तदुपरांत केलगा जल्दी ही मर गया। विक्रंपुर, बरसलपुर, मोटाखर श्रीर हापासर की सब धरती पर केलुग का अधिकार था। केलग कं पीत्र राव शेखा की संतान मे भूमि इस प्रकार डॅंट गई-- ३६० गॉव पूँगल को ताल्लुका। कोई ऐसा भी कहते हैं कि गाँव १५० थे। ७५ गाँव विकुंपुर के ताल्लुकः ८४ गाँव बरसलपुर के: श्रीर १४० गाँव हापासर में किशनावत भाटियों के पास रहे। हापासर पाहुवीं का कहलाता है। पहले ते। जेसलमेर के श्रधिकार में था, पीछे बीकानेर के महाराज सूरसिंह ने जबर्दस्ती उसकी बीकानेर में मिला लिया श्रीर किशनावत वहाँ चाकरी देने लगे। हापासर बीकानेर से १२ कोख पर है। पहले जेसलमेर की सीमा बडी बजाल तक थी जे। राग्रोहर से १२ कोस महाजन के निकट है। किशनावतें के गाँवें। की तफसील-हापा-सर, मोटासर, खारवास, राखोहर रायमलवाली, बीजल, बाधी, धवलासर, आकोवला, राजासर, सूरासर, वेंडरण, लालावर, पीठ- वाला, मोटेलाई, नागराजसर, लाखासर, ग्रखासर, दंदाहर, चूहड़-सर मोरियोवाला, लाकड़वाला, बंब, जगदेवाला, मंडण, खोखारण, भावाहर और कलाकसा।

राव केल या के पुत्र — चाचा, रियामल, विक्रमादित्य, आका, किल कर्या और हरभमा चाचा पूँगल में; रियामल विकुंपुर में राव था जिसकी संतान खरड़ के भाटी हैं, आका की राव नाथू रियामलीत ने मारा, उसकी संतान सेखा सरिया भाटी, हरभम की संतान हरभम भाटी जिनके गाँव नाक या और सरनपुर हैं। किल कर्या की संतान त्यां यो गाँव में थीर विक्रमादिस के वंशज परिवार में हैं।

राव चाचा कंलग्र का पूंगल मे पाट बैठा। राव केलग्र ने जितने गढ़ लिये उनमे से विकुंपुर रिग्रमल केलग्रोत को दिया। राव चाचा के अधिकार मे इतने काट थे—पूँगल, केहरोर, मरोठ, मगलवाहग्र और देरावर। चाचा के पुत्र—राव बैरसल पूँगल की गदी पर, रावत रिग्रधीर को भाईबँट में देरावर मिला। उसने वरसलपुर का नया कसबा बसाया। कुंभा, महिरावग्र रावत रिग्रधीर के पुत्र देरावर मे न ठहर सके क्योंकि वह सारे सिंध देश का नाका है, इसलिए विकुंपुर में ने।खसेवड़े चले आये। अब नेतावत भाटी वहीं रहते हैं। रावल लूग्रकर्ण ने देरावर लिया तभी से वह नगर जेसलमेर ताल्जुक हुआ। राव बैरसल ने गाडीग्र प्रसायत बारहट खीवा की दुष्काल में सिंध जाते हुए रोककर अपने पास रक्खा और इतना दान दिया—

"दुय मिरि चंदन श्रदार बरजल वंव मोताहल। सेर एक से।वन्न पंच रूपक भालाहल।।" "बार जूथ नर महिष चादर षट बारह। च्यार तुरी चत्र ऊँट गाय इक सर विरहै।।" ''भाटियाँ राव हुवसी भुवण, लाभध्रम्म सोभागतुक। वैरसल हाथ मांडावियो, चाय इतै चाचगा सुद्र ॥'' ''खीदे समान वारहट बैरड समान राय। जातै जग जासी नहीं दूही चवे पसाय॥''

(बैरसल के पुत्र—''सेखा राव तिलाकसी, जागाइत जगमझ। चैरागर रा डीकरा, एकै एकह मझ॥'')

विकुंपुर राव केल ग्रा के दूसरे पुत्र रिग्रमल ने पाया था। उसका पुत्र गोपा कपूत हुआ तब राव शेखा ( पूँगल ) के पुत्र हरा ने विकुं-पुर उससे छीन लिया। राव हरा का पुत्र राव वरसिंह हुआ जे। पूंगल और विकुंपुर दोनों ठिकानें का स्वामी था। उसने बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ कीं। राव बरसिंह का कवित्त—

पंचसहस में। गरे सहस पंचह धमधारे
पंचसहस पेसरे किये कंवड़े करारे।
रैवारी रतड़ी फिरे धारी पड़दारे खड़े
बाग में। कली चित्त भाटियाँ करारे।।
वाहड़िगर खांवड़ कोटड़ें छड़े। ह्या सिकयो।
गेरहर लगे। जू मेहियो त्येनु तारण ध्रावियो।
कहकहिया कपछिया कछलागी किरमालां
कमालां मारिया पूठ जिरहां कमालां।।
खेड़ोतां खूंदतें। धसे धर पाये हैमर
घूघर रीजरचह क्यां बाजे रियापाखर।
सरणाय साह नीसाण सर कृपिये ढें। जां
रविकये। त्रूटती रातहर भमत्यों जगमाल जगाविया।।

राव बरसिह का पुत्र राव दुर्जनसाल विकुंपुर का स्वामी हुन्ना। वह सोनगिरे खींवा का दोहिता या श्रीर मोटा राजा ( बदयसिंह ) उसकी पुत्री पोहपावती ( पुष्पावती ) की ब्याहा या जो मोटे राजा के जीधपुर बहाल होने के पूर्व ही मर गई। राव दुर्जनसाल के पुत्र—राव डुंगरसी, सूरजमल, भवानीदास, सुरताण श्रीर रायमल।

राव डुंगरसी-विकुंपुर का स्वामी बड़ा ठाकुर हुआ। उस वक्त मोटा राजा फलोधी मे रहता था छीर देश मे दाग भी बहुत लगता था। घोड़े के सीदागरी की एक सोइबत फलोधी की ग्राती थी. राव डुंगरसी ने द्यपने आई भवानीदास की भेजकर सीदागरीं की बुलवाया श्रीर उनसे दाग्रा चुकाकर श्रागे विदा किया। माटे राजा ने **डनकी रचा को निमित्त ध्रपने ध्यादमी भेजे थे, डनके सुपुर्द करके** भाटी भवानीदास पीछा फिरा ध्रीर मांडणसर मे ग्राकर उतरा था। वहाँ राव बैरसी जैतावत व उसके साधिया ने भवानीदास की मार डाला। राव डुंगरसी कुछ न बोला, परंतु मोटा राजा भाटियों से छेडछाड़ करने ग्रीर उनकी बुराई करने लगा, ( उनका गाँव ) वालेसर लूट लिया तब राव डुंगरसी सब केलगा भाटियों को इकट्रा कर ढाई हजार सेना सहित कुंडल मे राव के तालाब पर आया। मोटा राजा भी पाँच-सात सी छादिमियों की भीड़भाड़ लेकर भाटियों पर चढ़ घाया, सं० १६२७ के ग्राश्विन के ग्रंत ग्रीर कार्तिक के प्रारंभ में युद्ध हुद्या, विजय भाटियों को मिली। भाटियों की तरफ बरसलपुर का स्वामी राव मंडलीक मारा गया धीर राठी हों के भी कई मनुष्य खेत रहे। मोटा राजा हार खाकर फलोधी श्राया श्रीर भाटी वहीं से फिर गये। राव डुंगरसी के पुत्र राव डदयसिंह पाटवी, बलूचों व सम्मा ने पूँगल को राव द्यासकर्श की मारा था। हदयसिह ने सम्मा को, बहुत साथियों सहित, मारकर वैर लिया। मेहबे तलवाड़े पर भी कुँवर पदे चढ़कर गया था परंतु वहाँ हार स्वाई ख्रीर इसके बहुत से ख्रादमी मारे गये। डुंगर का दूसरा वेटा देवीदास था।

राव बदयसिंह के पुत्र—सूरसिंह पाटवी, ईसरदास, अर्जुन स्रीर कचरा। ईसरदास सिरड़ में रहता था। सं० १६८५ में जब भाटी वस्ता फलोधी का हाकिम था तब उसने ईसरदास की मारा। उसके पुत्र रघुनाथ, हाथी, नाहरखान, लखमीदास, पूरा, सहसा, कर्ग जिसको विक्रमादित्य के पुत्र अचलदास ने मारा, रासा (बीकानेर नैकार होकर बीठगोत के पास जा रहा, वह स्थान थव तक रासे का गुढ़ा कहलाता है जहाँ पाँच सी सात सी घर की बस्ती थी), बाघ धीर सबलिसह, धर्जुन, कचरा उदयसिहोत (बीकानेर का चाकर मांडल में रहता था)।

राव स्रसिंह (वा स्रजिसिंह)—विकुंपुर का स्वामी हुया। यह बड़ा निर्भय राजपूत था। इसने बड़े-बड़े काम किये। एक बार जब नागेर की जागीर मोहबतख़ाँ (महाबतख़ाँ) के थी तब वह बीकानेर, नागोर व फलोधी के बहुत से मनुष्य लेकर चढ़ प्राया। राव स्रसिष्ठ दो-ढाई सहस्र प्रादिमयों के साथ सीधा वाप जाकर खतरा। तब फलोधी के हाकिम मुँहता जगन्नाथ ने मध्यस्थ होकर संधि कराई। सं० १६-६२ में दलपत के पुत्र पृथ्वीराज अखैराज बाधीतरे के वास्ते हीमा के भाटियों के पीछे पड़े हुए थे उसी समय राव उदयसिंह व उसके पुत्र बल्लू के बोच वैमनस्य हो गया। तब बल्लू विकुंपुर छोड़कर कैर में पर्वत के पास था रहा। वहाँ पोकरण के थाणे पर रहनेवाले भाटी दुर्गादास मेघराजीत, भाटी द्वारकादास श्रीर एका,

इंमीर ग्रीर राव सूरसिंह सिहत सब भाटी ग्राये। वहाँ पर वह थ्राया ते दुर्गदास, द्वारिकादास, रघुनाथ, एका श्रीर विक्रुंपुर जेसलमेर का सारा साथ दै। इ। फलोधी से १५ कीस परे मांगितियों के गाँव मूंडेलाई मे जाकर डेरा दिया; जहाँ दुर्जनसाल का पुत्र खेतसी रहता था। उसने इनको देखकर ढोल बजवाया। राव पृथ्वीराज अखैराज ने भी शस्त्र सँभाले। लड़ाई होने लगी जिसमें राव सुरसिंह अपने पुत्र बल्लू समेत मारा गया श्रीर भाटी द्वारिका-दास. दुर्गदास, रघुनाथ व पोकरण के साथ भागा, इमीर व मधुरा दे। श्रादमी राव सुरसिह के साथ काम श्राये। राव सुरसिंह के पुत्र-बल्लू पिता के साथ मारा गया, उसका बेटा किशनसिंह श्रीर किशनसिंह का क्रशलसिंह। किशनसिंह ने सं० १७२१ पीप बढी २ को ननेऊ से आकर राव विहारी की मारा फिर तेजसी ने किसना को मार डाला था। किसनसिंह के भितिरिक्त प्रयागदास, मोहनदास, बिहारीदास, चंद्रसेन, दलपत धौर खेतसी राव उदयसिंह के पुत्र थे। प्रयाग का पुत्र पत्ता। सूरसिंह के पीछे मोहनदास की विक्रंपूर का टीका दिया गया। मोहनदास के पीछे उसका पुत्र जयसिंह राव हुआ परंतु सं० १७११ में बिहारी ने गढ लिया। जयसिंह का पुत्र मालदेव था। विहारीदास कई दिन तो बीकानेर चाकरी करता रहा फिर रावत के बाज्ञानुसार उसने जयसिंह से विकुंपुर ले लिया। वह कुछ ग्रालसी सा था। सं० १७२१ के पैरा बदी २ के बिहारी का पुत्र ब्याहने गया था, पीछे गढ़ में थीड़े से धादमी थे तब भाटो किसना (बल्लूग्रेत) ने ननेऊ से दसेक ग्राइमियों सहित ग्राकर बिहारी को मारा। बिहारीदास के पुत्र राव जैतसी थ्रीर गजसिंह चंद्रसेन का पुत्र जगरूप: दलपत साहबदे के पेट का जैतावती का भानजा था।

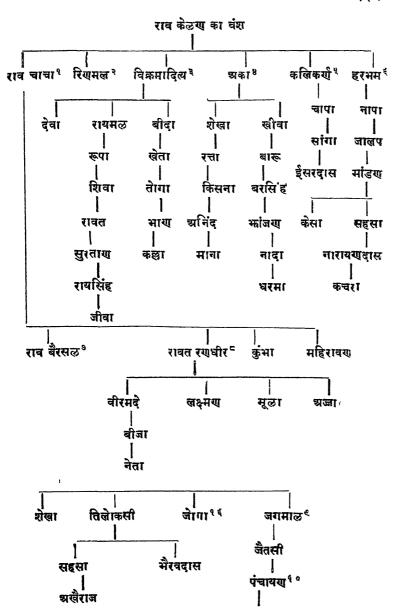

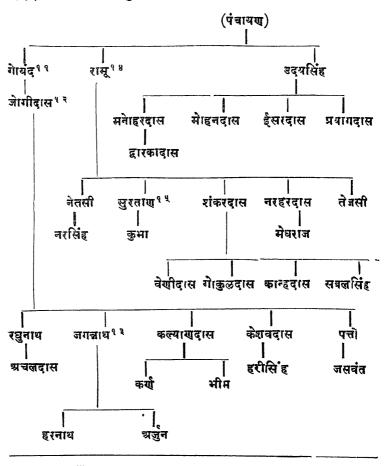

- \*(१) पूँगल का स्वामी।
  - (२) विकुंपुर की गद्दी पर।
  - (३) परिवाराँ का खामी।

<sup>&#</sup>x27; पुस्तक में इस प्रकार के जितने टिप्पण दिये गये है वे सब मूल ग्रंथ के हैं, भाषान्तरकार के नहीं।

- (४) इसके वंशज शेखा सरिया भाटो, धका को राव नाथू रिणमलोत ने मारा।
  - (५) इसको वंशज त्यांगों गाँव में है।
- (६) इसके वंशज हरभम भाटी नाचर्ये, सरनपुर, खरड़ ग्रीर खोरवे में हैं।
  - (७) बरसलपुर बसाया।
- (८) देरावर भाई-बँट मे मिजी थी, संतान नेतावत भाटो। विकुंपुर के गाँव नेाखसेवड़े में।
- ( रु) ममण बाहण लिया परंतु जगमाल की मृत्यु होने के बाद वहाँ तुकों का अधिकार हुआ।
  - (१०) राव बावा की बेटो ब्याहा।
- (११) गे।यद की कन्या सुजानदेवी राजा सूरसिह (मार-वाड़) के साथ ब्याही गई थी।
- (१२) बड़ा राजपूत, जे।धपुर रहता था, बीम्प्तवाड़िया गाँव ४ सहित पट्टे था, सं०१६-६१ में मोहबतला के पत्त में काम आया।
  - (१३) चॉदरख पट्टे, दैालताबाद मे मेाहबतख़ॉ के काम श्राया।
- (१४) राव चंद्रसेन (मारवाड़) का सुसरा, राखी सोहद्रा का पिता।
- (१५) जेाधपुर का नै।कर, मेड़ते का गाँव राजोर पट्टे मेथा।
- (१६) भाई-बँट में केहरोर की जागीर ध्राई, बरसलपुर में भी कुछ भाग था। बड़ा दाता हुआ। मरने पर केहरोर तुकों ने ले लिया।

वैरसल चाचावत का दंश—वैरसल के पुत्रशेखा तिलोकसी आदि तिलोकसी के बेटे सहसा और भैरवदास । सहसा का बेटा अखैराज।

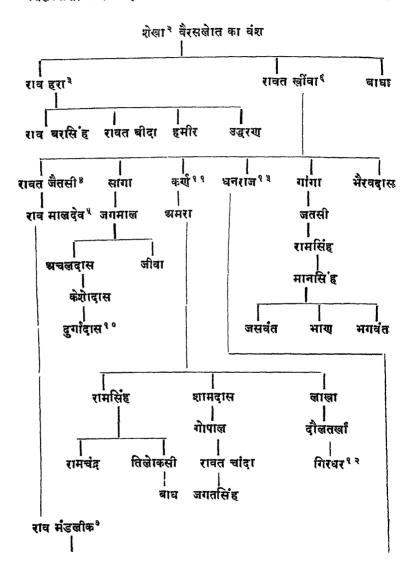

# देशहा—''जोगाइत जीम्रार, पाना ऊथलसी परम। तोने बीजी त्यार, बेहरो होसी बैरउत॥"

- (१) मरोठ का स्वामी था, भैरवदास के निस्संतान मरने पर जैसा ने मरोठ ली।
- (२) पूँगल का स्वामी, एक बार इसको सुगल पकड़कर मुल्ल-तान की तरफ ले गये थे, राव बीका ने छुडाया।
  - (३) पूँगल का स्वामी।
  - (४) बरसत्तपुर का ठाकुर, तुर्कों ने मारा।
  - ( ५ ) बरसलपुर का ठाकुर।
  - (६) बरसलपुर का ठाकुर।
- (७) बरसलपुर का ठाकुर, सं० १६२७ में मोटे राजा ( उदयसिंह ) के साथ कुंडल मे लड़ाई हुई वहाँ मारा गया।
  - (८) बरसलपुर का स्वामी, समियाणे में बलोचे ने मारा।
  - ( ६ ) बरस्रलपुर का स्वामी।
  - (१०) जोधपुर में फलोधी का गाॅव मेहाकोर पट्टे।
  - (११) अपने पिता खीवा के साथ काम आया।
  - ( १२ ) खजवाणा पट्टे।
  - (१३) राव मालदेव का नौकर, विकुंपुर कोहर बहुत से गाँवीं सहित जागीर में था। फलोधी के थाने मे रहता था। पूँगलपित राव जैसा ने चांडी गाँव लूटा तब उसने बाहर करके उसको पोहला के पास जा लिया। जैसा, पृथ्वीराज धौर भोज को मारा धौर लड़ाई जीती।
    - (१४,१५) भटनेर काम आये।
    - (१६) जोधपुर बास।
    - (१७) राव सत्रसाल के साथ काम भ्राया।
    - ( १८ ) बोकानेर निवास, नाथूसर चाखू पट्टे।



30€

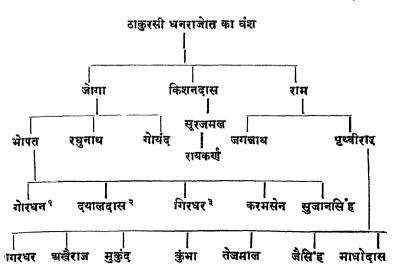

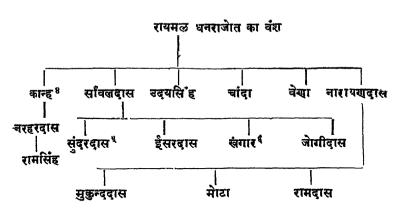

लक्ष्मीदास<sup>६</sup>धनराजीत के पुत्र—कल्याग्यदास श्रीर दूदा। कल्याग्यदास का वेटा खाडर्खां<sup>१०</sup>। द्वंगरसी धनराजीत का बेटा करमसी

## मुँहाग्रोत नैग्रसी की ख्यात

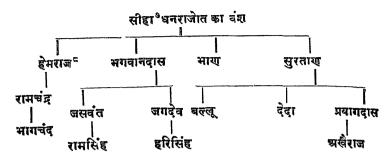

### शेखा वैरसलोत के पुत्र बाघा ११ का दंश

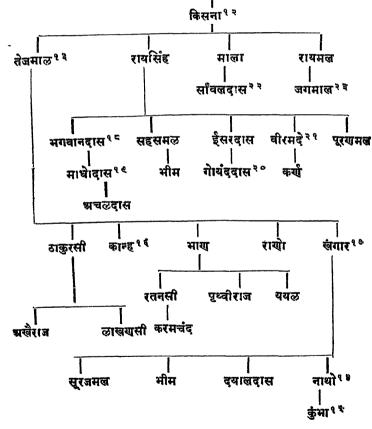

- (१) खोंदासर पट्टे। (२) नाभासर पट्टे।
- (३) सीहाय पट्टे। (४) जोधपुर नै। कर मेहाकोर पट्टे।
- (५) जांभेला पट्टे। (६) जोधपुर नौकर चीमणवाह पट्टे।
- (७) इडफो मे मारा गया। (८, ६) भटनेर में काम द्याये।
- (१०) बोकानेर में नित्रास, सोवाणिया पट्टे।
- (११) शोला को वंशज शोलावत भाटो, पूंगल में हापासर के साथ १४० गाँव बँटा लिये।
- (१२) किसना की संतान, किसनावत माटो बीकानेर की चाकरी में रहते थे। जब फलोधी मीटे राजा की मिली तब पीछे नाम के वास्ते आधी फलोधो किशना को दी गई।
  - ( १३ ) बड़ा उखाड़ पछाड़वाला राजपूत था ।
  - (१४) भ्रच्छा राजपृत, खारवा के चूहड़ सर में रहता है।
  - (१५) खारवा रहै।
- (१६) जोषपुर महाराजा का नै। कर, सं० १६८५ मे मेड़ते का मीठडिया गाँव पट्टे में था।
- (१७) जोधपुर नैकिर था, सं०१६५६ में पॉच गॉव सहित वीठ-गोक पट्टे में थी, राजा सुरसिंह ने तेजमाल के साथ इसकी भी मारा।
- (१८) सं० १६७७ में जेषिपुर रहता था, चामू सावरीज पट्टे में थी।
  - ( १६ ) जोधपुर नौकर।
  - (२०) किशनावतीं में मुखिया, रायमलवाली राषोर में रहता था।
- (२१) जोधपुर नैकर, सं० १६५ सें १४ गॉवी सहित कालागो पट्टे।
  - (२२) हापासर में रहता था।
  - ( २३ ) दहेरे भाचाहर में रहता था।

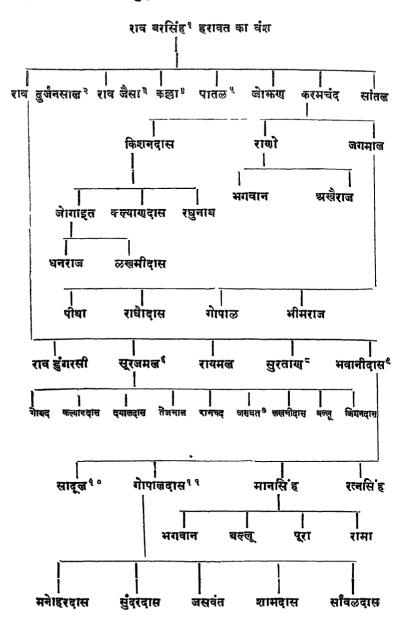

- (१) पूँगल, विकुंपुर दोनों का स्वामी।
- (२) विकुंपुर का स्वामी।
- (३) पूँगल का स्वामी।
- (४) किरड़ छौर वाप के बीच रहता था, उस स्थान की कल्ला की कोठड़ी कहते हैं। एक बार राव जैसा कहीं गया था, पीछे से कल्ला ने पूँगल पर ग्रिधकार कर लिया, फिर बह जल्दी ही मर गया ग्रीर पूँगल का टीका उसके साई पातल की हुआ।
- (५) छ: मास तक पूँगला की गद्दी पर रहा फिर जैसा ने पूँगल पीछी ली। पातला की संतान नोखड़े मे है।
  - (६) जोधपुर का चाकर, विक्रंकोहर पट्टे।
- (७) जोधपुर का चाकर ननेऊ पट्टे। सं० १६६३ में काम स्राया।
- (८) मोटे राजा का चाकर, फलोधी की गैविं घेरीं, उस वक्त काम ध्राया।
- ( ﴿ ) सिरहड़ में रहता था, पीछे सेवा के मामले में सं० १६२५ के लगभग मोटे राजा ने फलोधी रहते मारा।
  - (१०) राजा रायसिंह के साथ काम ग्राया।
  - (११) सिरहड़ में रहा, पातावत ने नाल के पास मारा।

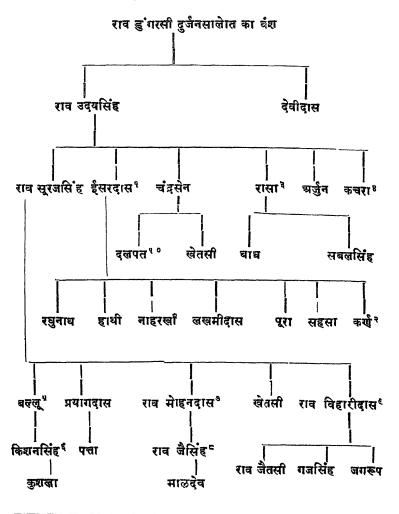

<sup>(</sup>१) सिरडवासिया पट्टे में था, सं० १६८५ में भाटी बस्ता ने मारा।

<sup>(</sup>२) विक्रमादित्य को पुत्र राव श्रचलदास ने मारा।

- (३) बीकानेर का चाकर, वीठणोक के पास जा रहा। म्रव तक इस स्थान को रासा का गुढ़ा कहते हैं। वस्ती घर ५०० तथा ७०० की सदा रहती थी।
  - (४) बीकानेर का चाकर, मांडाल गाँव में रहता था।
- (५) अपने पिता सूरसिंह के साथ सं० १६ ६२ में मूंडेलाई की लड़ाई में मारा गया।
- (६) ननेक से चढ़के राव विहारी की मारा फिर तेजसिंह ने किशना का काम तमाम किया।
- (७) सूरसिंह धौर बल्लू के मारे जाने पर विक्रुंपुर की गद्दी पर बैठा था।
- (८) मोहनदास के मरने पर विकुंपुर का टीका हुआ था, सं०१७११ में विहारीदास ने गढ़ लिया।
- ( ﴿ ) पहले ते। कई दिन बीकानेर चाकर रहा, फिर रावल के हुक्म से विक्रंपुर लिया। भजा, परंतु ढीला सा ठाकुर था, सं० १७२१ पाष बदी २ की विहारी का पुत्र ब्याहने गया, पीछे गढ़ में थोड़े से मनुष्य रह गये थे तब भाटो किशना ने ननेऊ से ब्राकर १० ब्यादिमियों सहित मारा।
  - (१०) साहिबदेवी का पुत्र, जैतावतीं का भांजा।

राव जैसा बरसिंहोत (पूँगल का स्वामी )-इसके वंशज जैसावत भाटी कहलाते हैं। जैसा बड़ा बॉका राजपूत हुन्ना, उसने मराठ श्री ली श्री श्रीर २२ बड़ाइयाँ जीतीं, श्रंत मे मुलतान की फीज से लड़ता हुआ मारा गया। राव मालदेव गॉगावत (जोधपुर) ने ग्रहोस-पहोस्न के सारे राज्यों की धर दबाया था। पूँगल पर भी इसकी सेना भाई। चाड़ी का ठाकुर राव भाग भाजराजीत कटक के साथ था। उससे भगड़ा कर जैसा चाड़ी गाँव पर चढ़ गया, वहाँ तीन लड़ाइयाँ जीती-एक में राव पृथ्वीराज भाजराजीत की चाडी के खेडे में मारा। गाँवकरण का स्वामी कल्ला रतनावत पाता-वत को साथ सहित रिग्रमलसर के पास जा लिया. लुडाई हुई जिसमे कल्ला को घायल कर (जैसा ने ) गिराया और उसकी एक श्रांख भी फूट गई। ग्रागे राव ( मालदेव ) का पोहकरण के शाने का साथ लेकर राव भोजराज का बेटा राग्रा श्रीर भाटो धनराज केलग-फलोधी के थाने के-होनी श्राते थे. उनकी बीकानेर के गाँव लाखासर के पास चा दवाया, लड़ाई हुई, राग भोजराजीत के १७ आदमी मारे गए और राग निपट घायल हुआ परंतु मरा नहीं। भाटो घनराज को भाटियों ने बचा लिया। यह लडाई भी जैसा ने जीती। ऐसाभी सुना जाता है कि राव जैसा कितने एक दिन जोधपुर राव मालदेव के पास रहा था और मेड़ते के पट्टे का गॉव रायम उसके पट्टे में था। वह पातावतीं का भांजा था. कुछ काल चोटीले भी रहा। उस वक्त पातावती ने उसकी बड़े ग्रादर से रक्खा था। गीत राव जैसा का-

"अग्रा भागे। कलह सील सत अध के, असुर घड़ाँ चोरंग चढ़ एम। जो जीबीजे ते। सालिया, जै मरजे ते। जैसा जेम।।"
विक्रंपुर के स्वामियों के दूसरे राज्यों से संबंध—

राठोड़ों के खाथ--

राव चंद्रसेन ( जाधपुर ) राव डुंगरसी की बेटी ब्याहा।

मोटा राजा ( उदयसिह ) राव दुर्जनसाल की बेटी हरखाँ की परणा; भाटो जगमाल खींवावत के यहाँ ब्याह किया, भाटी जयमल कलावत की बेटी ब्याहा।

बीकानेर के स्वामियों के साथ संबंध—

राजा रायसिह भाटी भवानीदास की बेटी जसोदा ब्याहा।

राव सूरसिंह राव श्रासकर्श (पूँगलिया) की बेटी ब्याहा। भाटो तेजमाल किशनावत की बेटो परणा।

राजा कर्णसिंह भाटी सुदर्शन मानसिंहोत सिरडिया की बेटी ब्याहा।

कछवाहो के साथ-

महासिद्ध मानसिहोत राव श्रासकर्ण पूँगलिया की बेटी ब्याहा। भाषेतिह राव डुंगरसी विकुंपुरवाले की बेटी ब्याहा।

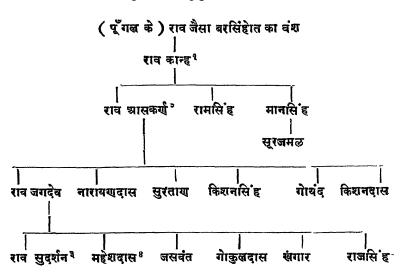

जैसा भाटी—केहर (रावल) के पुत्र किलकर्ण के बेटे जैसा से शाखा चली, जो जैसा भाटी कहलाते हैं। जैसे जेसलमेर छोड़ के फलोधों के किसी गाँव में नहीं रहे, एक बार किरड़ड के पास द्या बसे थे। वहाँ मूल नचत्र में जनमी हुई राणी लच्मी को इरम्म के यहाँ उसके निनहाल भेज दी श्रीर जैसा नागार के गाँव माउड़े में गया। वहाँ गढ़ बनवाया श्रीर रचा के निमित्त अपने श्रादमी छोड़कर वह चित्तोड़ में राणाजी के पास जा रहा। राणा छंमा ने उसकी १४० गाँव सिहत मल्ला सीलंकीवाला ताणा पट्टे में दिया। वहाँ उसने रामदास माल्हण के बाप की मारा। एक बार उसने दीवाण से कहा कि छाप कहें तो में दरगाइ (पादशाही खिदमत में) जाकर जेसलमेर की धका पहुँचाऊँ। राणाजी ने रुखसत दी, वह दिल्लो जाकर दो मास वहाँ रहा श्रीर वहीं मरा। राणाजी ने उसके पुत्र मैरवदास को राव की पदवी

<sup>(</sup>१) पूँगला का स्वामी, जैसा को तुर्कों ने मारा तब कान्ह भी केंद हो गया था। राजा रायसिंह ने बादशाह से धर्ज़ कर छुड़ाया।

<sup>(</sup>२) पूँगल का स्वामी। सम्मा बलोच पूँगल पर चढ़ आया तब धासकर्थ गढ़ से निकलकर नगर के बाहर मैदान में उनसे लड़ा और बहुत राजपूतों सहित मारा गया।

<sup>(</sup>३) राव मान खोंवावत का दे।हिता, सं० १७२२ में राजा कर्यो (बीकानेरी) ने इससे पूँगल छीन ली।

<sup>(</sup>४) सं० १७२२ में बीकानेरवालों ने मारा।

ताणे का पट्टा १४० गाँव से दिया। भैरवदास की बसी नागोर के गाँव भाडड़े ही में थी। बलोचों ने वहाँ के गौ, भैंस धादि घेरे। भैरव उनसे जा भिड़ा श्रीर लड़ाई मे, ४० साथियों सहित, मारा गया। ताणे का पट्टा राणा ने उसके पुत्र श्रचलदास की दिया। भाउड़े में बसी रह न सकती थी तब राणी लच्मी ने राव सूजा (मारवाड़) से अर्ज़ कर बसी के वास्ते गाँव चेापड़ाँ दिलवाया। बसी वहाँ रहती श्रीर श्रचला मेवाड़ में रहता था।

हम्मीर भाटी-हम्मीर देवराज का धीर देवराज मूलराज का पुत्र था। यह जेसलमेर के चाकर हैं। नरा ग्रजावत ग्रजा किशनावत श्रीर किशना चूंडावत, श्रागे का हाल मालूम नहीं। जैसलमेर के ४ भाटी प्रधानों मे एक हंमीर भाटी थे। जब भाटियों का ध्रियकार पेकिरण पर था तब बहुत से हंमीर भाटी कैर पहाड़ी के बहाले पर रहते थे। इनका एक गाँव, जेसलमेर से ४ कोस. मछवाला जैसूराणे के पास है। मथुरा रायमलीत, मथुरा हराउत धीर माना शिवदासीत का एक गुढ़ा (छीटा गाॅव) कैर पहाड़ी के पास था, जहाँ राव पृथ्वीराज श्रखैराज दलपतीत राव उदयसिह बाघा-वत के बैर में सं० १६-६२ में इनके गाँव मार के एक सहस्र गै।वें ले चला। राव सुरसिंह, बल्लु, इम्मीर, पत्ता, मशुरा, माना पोकरण का संघ बहारू हो पीछे लगा, मूंडेलाई में मांगलियों के यहाँ जाकर ठहरे, वहाँ पृथ्वीराज ऊपर स्ना पड़ा, लड़ाई हुई श्रीर राव सूरसिंह बल्लू मारे गए, मथुरा भी काम स्राया श्रीर पत्ता श्रत्यंत घायल हुन्ना। मशुरा हरावत के पुत्र —जोगा श्रीर रतना: कांधल शिवदासीत का बेटा देवराज; रायमल के पुत्र शक्ता, पत्ता, हरचंद, रूपसी; भाटी दुर्गदास मेघराजात, मेघराज बीरमदासीत । हंमीर की संतान-

मूलराज के पुत्र देवराज का बेटा हंमीर, हंमीर का लूखकर्ष', लूखकर्ष का सत्ता', सत्ता का अर्जुन', अर्जुन का खावंत', खावंत का सीहा', छीर सीहा का पुत्र रायपाल ।

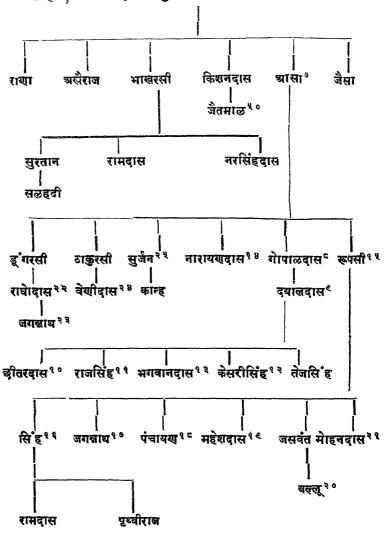

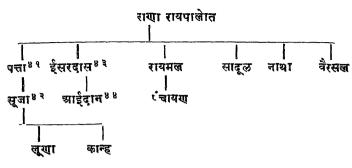

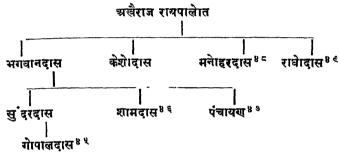

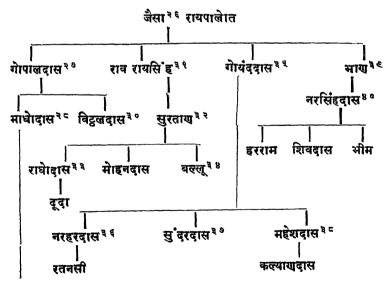

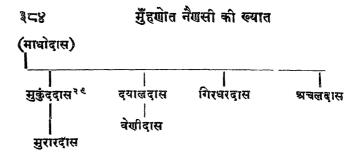

- (१) इसकी संतान जोधपुर दर्बार के चाकर।
- (२) राव रग्रामल के साथ चित्तौड़ काम आया, इसने राव को वचन दिया था कि मैं आपके साथ प्राग्र हुँगा।
- (३) राव बीका का मोहिलों के साथ युद्ध हुन्ना जिसमें मारा गया।
  - (४) बीकानेर राव लूगकर्ग के काम आया।
  - (५) मैात से मरा।
- (६) राव मालदेव का नौकर, खींवसर धीर नागीर के गाँव ध्रटबड़ा खेजड़ला पट्टे में थे; फिर राव चंद्रसेन के पास रहा। जब राव चंद्रसेन ने मीटे राजा से फलोधी में युद्ध किया तब रायपाल लड़कर मारा गया।
  - (७) राजा भगवानदास कछवाहे के पास रहता था। वहीं मरा।
- (८) बड़ा राजपूत, बादशाही चाकर था। सं० १६६६ में बसी रखने को खेजडला पट्टे में रहा। सं० १६६६ में राजाजी के साथ दिचया से गुनरात में होकर आया जिससे पादशाह नाराज़ हो गया। सं० १६७१ में जोधपुर चाकर हुआ और दूधवाड़े का पट्टा पाया।

- (६) सं० १६६७ में जोधपुर नौकर हुआ और ओखवी पट्टे में दी गई। सं० १६७८ में २४ गॉव सहित भादराजूण मिली। सं० १६८२ में भादराजूण छूटकर ओखवी ही रही। सं० १६८० में जालीर की फ़ौजदारी दी। सं० १६८१ में हुकूमत व पट्टा उतरा तब दूधवाड़े अपनी बसी उठाकर बारै गॉव में गुढा बॉधा। सं० १६८१ जेठ सुदी ११ की राव चॉद बाधोत मेहवचा, जो मेवाड़ में राणाजी के पास नौकर था, चढ़ आया और दयालदास की मारा।
- (१०) पहले ते। गोपालदास के पास था। सं०१६ ६० में जब दयालदास की दृथवाड़ा दिया तब झोलवी इसकी मिली थी। सं०१६ ६३ में छोड़कर राव अमरिसंह के पास गया, सं०१६ ६५ में वापस आने पर भादराज्य का पट्टा राजसिंह के शामिल मिला था। वे देनो परस्पर लड़े और राजसिंह ने भादराज्य की गढ़ी में छीतरदास की मारा।
- (११) पहले छीतर के साथ भादराजूण जागीर में था, सं० १६-६६ मे ४ गॉव सहित समदोला पट्टें में मिला।
  - (१२) सं० १६ ६२ में ४ गाँव सहित खेजड़ता पट्टे में था।
  - (१३) दयालदास के साथ काम आया।
- (१४) राजा मानसिंह का चाकर था, उसके मरने के पीछे जोधपुर रहा। सं०१६७३ में मेड़ते का गाॅव कुड़की पट्टे में था, सं०१६७६ में छटा तब पीछा राजा भावसिंह के पास जा रहा।
- (१५) सोजत का वापारी गॉव ३ गॉवेंग सहित पट्टे, सं० १६५१ में जें। धपुर का गढ़ा मिला। बड़ा राजपूत था।
- (१६) सं० १६६७ में सोजत का गॉव रीवडी पट्टे, सं० १६७७ में मल्हार पाया।

- (१७) पहलो ते। दयालदास का नौकर था, सं०१६७३ में सेड़ते का गॉव देाढोलाई पाया, सं०१६८५ में आगरे से आता हुआ मारा गया।
- (१८) सं०१६७५ मे खींवसर की वेरावस पट्टे, सं०१६८४ धारग्रवाय चैकिड़ी पाया।
- (१६) राव दलपतसिंह (बीकानेर) के पास था, जब इलपत की बादशाही सेना से लड़ाई हुई थ्रीर वह मारा गया तब मोहनदाम भी श्वाथी गोपालदासीन के साथ काम थ्राया।
- (२०) सं०१६७४ में जालीर का खारा नरसाणा पट्टे, स० १६७७ में तुवरां श्रीर मेंड्ते की चेखा वासणी श्री।
- (२१) सं० १६७४ में जालीर का सेरागा था, सं० १६७७ में जैतारग का नीलांबा धीर सं० १६८० में मेड़ते का चैकड़ो पट्टे रहा।
- (२२) सं० १६७७ में जालीर का साहला गाँव ५ सहित पट्टें, सं० १६७८ में तिमरणी की मुहिम में काम आया।
- (२३) सं० १६७८ में मेड़ते का घोड़ाइड़ श्रीर जालोर के ३ गॉव पट्टें में थे।
- (२४) सं० १६६७ में ५ गॉव सिहत चेापड़ाँ पट्टे, सं० १६७६ में पट्टा ज़ब्त हुआ तब शाहज़ादे खुर्रम के पास जा रहा थ्रीर पूर्व मे मरा।
- (२५) सं०१६७२ मे चांपासर, स० १६७५ में जैतारण का महसिया थ्रीर सं०१६८० में मेड्ते का माणकियावास था।
- (२६) पहले ते। पृथ्वीराज पातावत के पास था, सं० १६४१ में मोटे राजा का नौकर हुआ धीर दॉतीवाड़ा पाया। जैसा की पूछ प्रधानों मे होती थी, सं० १६४-६ में लाहोर में मरा।

- (२७) राजा रायसिंह को छोड़ जोधपुर नौकर हुआ। सं० १६५२ में दॉतीवाड़ा, सं० १६५५ में सोजत की चंडावल थीर १६५६ मे ३ गॉव सहित खेजड़ला पट्टे था।
- (२८) बड़ा राजपूत, खेजड़ला पट्टे सं०१६६६ मे श्रोत्तवी श्रीर भागेसर मिले। बादशाही दरबार में वक्तील हे।कर रहता था। सं०१६८७ में मरा।
  - (२६) सं० १६८७ में भांगेसर पट्टे।
- (३०) सं० १६६७ में बोलाड़े का कूंपड़ावस, स० १६७४ में जालोर का रेवता श्रीर सं० १६७७ में लवेर का नांदिया पट्टे में था, छोड़ को भावसिंह कानावत के पास जा रहा।
- (३१) सं०१६६० मे पीपाड़ का वाड़ा पट्टे, सं०१६६२ मे मांडवे में काम ग्राया।
- (३२) सं० १६६-६ मे सूरजवासणी श्रीर सं० १६८० में धवा की सिलणी पट्टे।
  - ( ३३ ) सं० १६७४ मे बीलाड़े का गाँव हरस पट्टे।
  - ( ३४ ) सं० १६८ समे खुड़ता पट्टे।
- (३५) सं० १६५२ में बीलाड़े का जैतीवास पहें, सं० १६७१ में भाटी गीयंददास के साथ काम त्राया।
- (३६) सं० १६७६ में भाटी गीयददास को पत्त में लड़कर पूरे लोह पड़ा, सं० १६७२ में जैतीवास का पट्टा कायम रहा, सं० १६-६२ में मरा।
- (३७) सं० १६८० मे भाभेलाई धौर सं० १६६२ में जैतीवास पट्टे।
  - (३८) सबलसिंह राजावत के पास रहता था।

- (३-६) सं० १६५० तेजा का राजला पट्टे, सं० १६५४ में बोजा-वासगी दी, सं० १६६१ में छोड़ी। मेड़ते में भाग वेग्गीदास राजा पूरणमञ्ज का फीजदार था, कान्द्रदास के लोगी ने उस पर देख लगाया जिससे राजा अप्रसन्न हो गया। जब राजाजी देश में आये तो उन्होंने भाग और वेग्गीदास की महंदअली (महम्मदअली)द्वारा दरवार में बुलवाया। नकीब पुकारा कि बेग्गीवाई और भागीबाई जुहार करती हैं। ये दोनें छोड़कर किशनसिंह के पास जा रहे। सं० १६७७ में पीछे जोधपुर आये, भाग की ३ गाँव से कुहर पट्टे में दिया। सं० १६७६ में जोधपुर का सिकदार रहा था।
- (४०) सं०१६७७ कुहर पट्टे, सं०१६-६२ मे स्नांवलता श्रीर कपूरिया पाया।
  - ( ४१ ) माधोसिंह कछवाहे का चाकर, अजमेर काम आया।
- ( ४२ ) सं० १६७२ मे ५ गॉव से मांडोलाव पट्टे, सं० १६७३ में मेड़ते का गंगड़ाणा, १६७८ में गजिसि इपुरा और १६८७ मे ४ गाँव से बोंभ्रवाड़िया पट्टे।
  - ( ४३ ) मेवाड़ का नौकर पुर का परगना पट्टे ।
  - ( ४४ ) मेवाडु का नौकर।
  - ( ४५ ) खुर्रम के साथ की लड़ाई में मारा गया।
  - ( ४६ ) करमसेन का नैकर । प्वारी की लड़ाई में मारा गया।
  - ( ४७ ) करमसेन के पास।
- (४८) कछवाहा प्रतापसिंह को पास, पूरव की मुहिम में काम द्याया।
  - ( ४-६ ) कद्धवाहा प्रतापसिह के पास पूरव में मारा गया।
- (५०) राठौड़ जसवंत डुंगरस्रोंहोत के पास था, जसवंत के स्राथ मारा गया।

# पचीसवाँ प्रकरण

## जैसा कलिकर्णीत का वंश

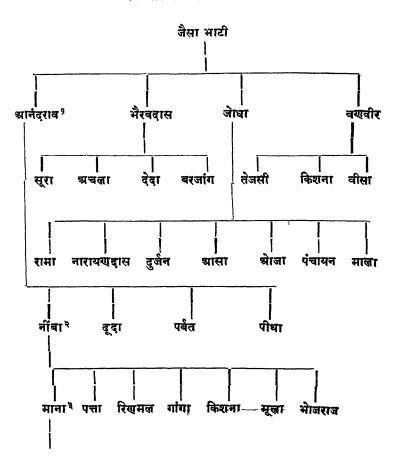

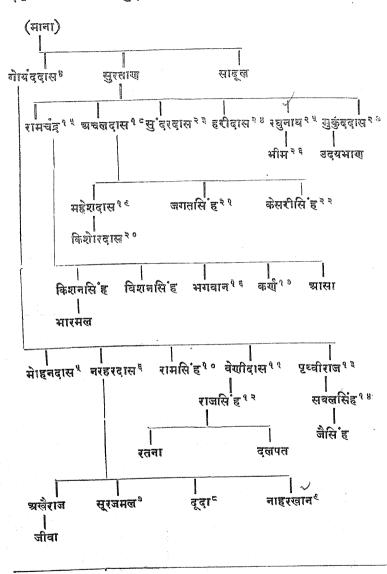

(१) स्जारे निवास, जब भैरवदास जैसावत को सूर माल्हण

ने मारा तो त्रानंद ने सूर की गडेवाड़ की श्रहिलाणी से जाकर मार लिया।

- (२) राव मालदेव का नैकर, लवेरा पट्टे, वहीं रहता था। इसके कढ़ाई सदा चढ़ी रहती थीर पाकशाला चलती ही रहती थी। शेरशाह सूर के साथ राव मालदेव की लड़ाइयों से घायल हुआ तब चाकर उठाकर घर लाए, पीछे काम स्राया।
- (३) जब मोटा राजा फलोधी में या तब माना उसकी चाकरी मे रहा श्रीर कुंडल की लड़ाई मे भी शामिल था।
- (४) गीयंददास बड़ा राजपूत हुआ, सं० १६४० मे मीटे राजा के पास था और लवेरे की वासगी पट्टे मे थी। एक बार वह पादशाही दरगाह मे भेजा गया। गीयंद काम सुधार आया तब प्रसन्न होकर मीटे राजा ने सिवाग्ये का गाँव माँगला फिर दिया। सं० १६४३ मे लवेरा पाया। सं० १६५१ में मीटा राजा मरा, सं० १६५२ में राजा सूर्सिह ने लवेरे के साथ गाँव २५ और दिये और अपना प्रधान बनाया। सं० १६६३ में लवेरे के साथ आसीप भी पट्टे में दिया और दरगाह मे भी गीयंद प्रसिद्ध हो गया। सं० १६७१ ज्येष्ठ सुदी द को अजमेर के मुक़ाम राव किशनसिंह खदयसिंहोत (राजा सूर्सिह का भाई) राजा के डेरे पर गीयंद की मारने के लिए आया। कटाकटी में गीयंददास, राव किशनसिंह, कर्गा शक्तिसिंहोत आदि बहुत से आदमी मारे गये। यह लडाई बादशाह जहाँगीर के डेरों के पास अजमेर में हुई।
- (५) सं० १६६३ में क्वॅंबर गजिस ह टे छे राजा जगन्नाथ के यहाँ ब्याइने की गया था, वहाँ शीतला निकली और बहुत बीमार हो गया। गीयंददास ने अपने पुत्र मोइन की कुँबर पर वारा जिससे कुँबर को तो धाराम हुआ और मोइन मर गया।

- (६) सं०१६७२ मे राजा सूरसिह ने डोबर का पट्टा, सात गाँवों सहित, दिया था। सं०१६७६ के वैशाख मे इसने रा० नरहर ईसरदासेत को वैर में मारा। तब पट्टा ज़ब्त हो गया और नरहर ग्राफ़त का मारा शाहज़ादे ख़ुर्रम के पास जा रहा। वहाँ से छोड़कर सिगले गया थीर कँवले गाँव में रहा। वहाँ उसे मृगी रोग हो गया, पीछा राजा गजसिह ने पाँवों लगाया थीर मेवरा पट्टे में दिया। सं०१६-६५ मे मर गया।
  - (७) महाराजा गजिसं इ का नौकर तिलाग्रेस खेतासर पट्टे।
- (८) सं० १६-६ में नरहरदास पर भाटी मालदेवात और गायंद सहस्रमलीत नागार से आये। दूदा भी मुक्ताबले में जाकर खड़ा धौर मारा गया।
- (६) महाराजा जसवंतसिह का चाकर, सं०१७२१ मे गाँव धवा पट्टे।
- (१०) महेवची पूरां का पुत्र, सं० १६७२ में भाटी गोयंद-दास मारा गया तब लवेरा रामसिंह धीर पृथ्वीराज को शामिल में मिला था। सं० १६७७ में बुरहानपुर में रामसिंह से छुड़ाकर खवेरा पृथ्वीराज को दिया तब रामसिंह शाहज़ादे शहरयार के पास जा रहा। कश्मीर जाते रा० ईसरदास कल्याग्यदासेत के चाकर ने रामसिंह जगमाल को रात के वक्त हेरे में घुसकर मारा। सं० १६७२ में एक बार आसोप मिली थी। सं० १६७६ में राजा गजसिंह ने आसोप राजसिंह को दिया और रामसिंह को भटेंड़ा मिला।
- (११) सं० १६७२ में तीन गाँवीं सिहत रड़ोद श्रासरी पट्टे में थी। सं० १६७८ में रड़ोद राजिसिह की दी तक वेगीदास घर

द्या बैठा। सं०१६८० मे ३ गाँव से घाणवाणा पाया। सं० १६८५ में पागल होकर मर गया।

- (१२) अयावाया पट्टे।
- (१३) पूरॉ महेवची का पुत्र, सं०१६७२ में आसोप और लवेरा दोनों पट्टे मे थे। सं०१६७७ में कुँवर अमरिसंह के साथ (नागार) गया, फिर पीछा जोधपुर आया तब लवेरा पट्टे मे पाया। महाराजा जसवंतिसह का ऋपापात्र था, सं०१७०४ में प्रधान का पद पाया और ४००००) की जागीर मिली। दो-एक वर्ष पीछे अलग किया गया। सं०१७०६ में पादशाही चाकर हुआ और सं०१७२० में मरा।
- (१४) श्रच्छा राजपूत था, सं०१७१६ में रा० इंद्रभाष केसरीसिंहोत गाँव डेह में रहने लगा थ्रीर सबलसिंह पर चढ़ श्राया। इसने भी मुक़ाबला किया, श्रम्सी श्रादमियां सहित लड़कर मारा गया।
- (१५) सं० १६५७ मगसर सुदि ७ का जन्म। सं० १६७० में कैलावा पट्टे में दे अपने आदमी भेज बड़े आदर से बुलाया। चित्तोड़ मे राखा सगर के पास था। सं० १६७८ मे बुरहानपुर से राव रत्नसिंह के पास चला गया। सं० १६८० में मनाकर पीछा आया और कैलावा दिया। सं० १६६१ में फिर छोड़ बैठा, चाकरी नहीं करे। फिर राव शत्रुशाल के पास रहा। काबुल जाते रा० किशोरदास गोपालदासीत को चाकर ने मारा।
  - (१६) जूट पट्टे।
  - (१७) श्रीजी का चाकर, विमलीखा पट्टे।
- (१८) सुरताण के पट्टे का विक्कंकोहर १७ गॉवों सहित दिया। सं०१६७८ में राव रतन के पास जा रहा, सं०१६८० में पीछा

आया थ्रीर विकुंकोहर पट्टे मे आया। सं०१६६० में फलोधी थाने पर रक्खा। वहाँ बलोचों ने गीवे घेरों, उनको जा पफड़े थ्रीर लड़ाई में मारा गया।

- (१६) सं०१६६० मे विक्तंकोहर पट्टे, सं०१७१४ में उन्जैन काम भाषा
  - (२०) विकुंको हर धौर मते। डा पट्टे।
  - (२१) थबुकड़ा पट्टे।
- (२२) सं० १६-६० मे श्रीयसॉ की डामड़ी पट्टे, सुंदरदास के वैर में सोढों ने मारा।
- (२३) जोधपुर का मेवरा पट्टे। स्ववेरी की साँहें सोहों ने घेरीं तब बाहर मे सोहों से लड़कर मारा गया।
  - (२४) सं० १६७५ में मेहकरण राम की मुहिम में मर गया।
- (२५) सं०१६८० में मेवर पट्टे, सं०१६८१ में चामूँ दी थी, फिर राव ध्रमरसिष्ठ के साथ गया, सं०१६८५ में पीछा लाया धीर मेड़ते का चामूँ धीर साथाया व फलोधी का जैसला दिया। सं०१६८६ में भावर पट्टे, सं०१७०४ में देश की खिदमत दी, सं०१७१४ में डडजैन के जंग में ध्रति घायल हुआ। महाराजा ने धादर के साथ ८०००) धाय का कई गॉवों सहित खवेरा दिया धीर भोवाल भी।
  - (२६) श्रोजी का चाकर।
- (२७) सं०१६७१ में गोपासरिया श्रीर वारणाऊ पहें में थे, सं०१६८८ में खोंवसर की नागरी धीर सं०१६-६३ में बोक्त-वाडिया दिया।

पत्ता नींबावत का पुत्र भोपतः भोपत के बेटे ईसरदास, का जगमाल श्रीर कान्ह । ईसरदास के पुत्र—मनोहर, बरसिंह, नरसिंह, गोपालदास, असीराज, लखमीदास धीर साँवलदास।

रिणमल नीवावत के बेटे माधोदास धीर बाघ। बाघका लखमीदास।

गांगा निवावत का पुत्र कल्ला; भ कल्ला के बेटे हरीदास, भ माघोदास, जगन्नाथ, सावलदास और प्रयागदास भ । हरीदास का पुत्र जसवंत।

किशना<sup>®</sup> नीवावत । मूला<sup>९ 8</sup> नीवावत । भोजराज<sup>९ ५</sup> नीवावत । दृदा द्यानंददासीत का पुत्र मेघराज; मेघराज का नारायणदास; \_ नारायणदास<sup>38</sup>का कल्ला ।

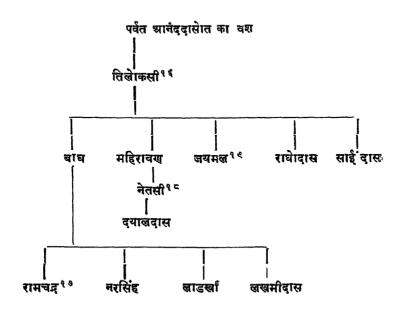

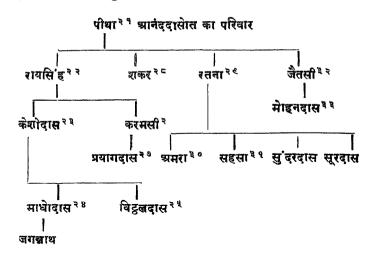

- (१) नींबा के बाद टीकेत हुआ।
- (२) नींबा की सब बसी भोपत ही के रही, आपत्काल में गुढ़ा पर राग्राजी का साथ आया तब भोपत मारा गया।
- (३) सं० १६४० में गांगावाड़ी, त्विवेर की बासाणी श्रीर सं० १६५८ में भावादी टीकाई दी गई, सिवाने के गढ़ का रचक भी था।
  - (४) इडजैन काम प्राया।
  - (५) दिचा में मरा।
  - (६) गोयंददास (भाटी) के साथ काम ग्राया।
  - (७) फलोधी में राव मालदेव के काम धाया।
- (८) राव चंद्रसेन के समय जोधपुर के घेरे में रामपोल पर तैनात था, वहाँ काम भ्राया।

- ( ६) सं० १६६५ में सोजत का राजगियावास पट्टे, सुरतास के पास था. अचलदास के साथ मारा गया।
- (१०) राव चंद्रसेन के आपत्काल मे जोधपुर गढ़ के द्वार पर लड़कर काम आया।
- (११) सं० १६४० में लवेरी की मढली, सं० १६४१ में राहणवा श्रीर लवेरे की बासणी पहें में थी।
- (१२) सं० १६७१ में पृथ्वीराज की चाकरी में बेठवास का पाना पाया श्रीर सं० १६७ से हथूं डिया पट्टें में था। सं० १६८७ में छोड़ कर श्रचलदास सुरता श्रीत के पास जा रहा श्रीर उसी के साथ काम श्राया।
  - (१३) श्रजमेर मे गीयंददास के साथ काम श्राया।
- (१४) जेसलमेर की सेना आई तब राव मालदेव के काम भ्राया।
  - (१५) पट्टा छोड़ा श्रीर कटार खाकर मर गया।
- (१६) मेड़ते में देवीदास जैतावत के साथ काम ध्राया, राव माल्रदेव का चाकर था।
- (१७) सं० १६६७ में रामावास पट्टे या, छोड़कर भाटी ग्राचलटास के पास जा रहा थ्रीर उसके साथ काम ग्राया।
  - (१८) अचलदास के साथ मारा गया।
- (१६) मोटे राजा का चाकर, लोहावट की खड़ाई में मारा। गया।
  - (२०) सं० १६५२ में ईसर नावड़ो पट्टे।

- (२१) राव मालदेव का चाकर, मेड़ते में देवीदास जैतावत के साथ काम आया।
- (२२) सं० १६४० में चॉपासर, सं० १६४३ मे स्रोजत का नापावत ग्रीर पीछे बॉधड़ा पट्टे में रहा।
  - ( २३ ) बाँधड़ा पट्टे ।
- (२४) सं० १६७२ में रूदिया पट्टे मे था, सं० १७१४ में उन्जैन काम त्राया।
- (२५) कॅंदिया पट्टे, पहरे पर एक चाकर खड़ा था उसने मारा।
- (२६) रूँ दिया पट्टे, अजमेर मे गोयंद दास के साथ मारा गया।
- (२७) सं० १६८२ में जालेली पट्टे, फिर फलोधी का गॉव छीला दिया।
- (२८) राव चंद्रसेन श्रापत्काल मे भादराजय गया, वहाँ शंकर मारा गया।
- (२६) मेाटे राजा ने फलोधी में भाटी भवानीदास की मारा, उस लड़ाई में काम ग्राया।
  - (३०) सं० १६ ६२ मे लोलावस पट्टे।
  - (३१) गुजरात में काम धाया।
- (३२) सं०१६५६ में सोजत राव शक्तिसिंह को दी गई तब शक्तिसिंह के साथियों ने रात के वक्त विष्णुदास पर छापा मारा, वहाँ जैतसी काम थ्राया।
  - (३३) सं० १६८३ मे बांधरा पट्टे।

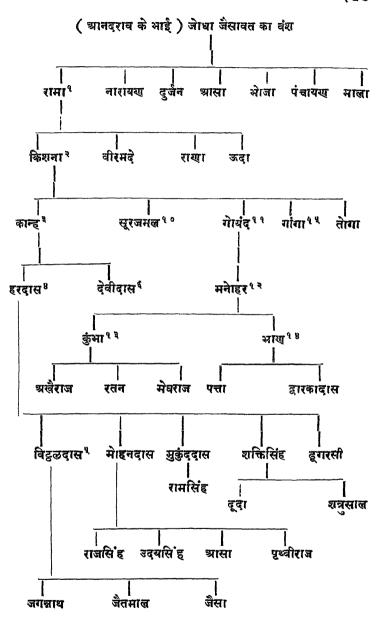

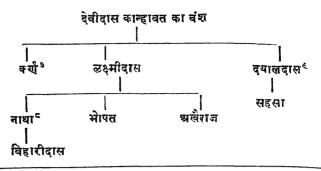

- (१) राव मालदेव ने १५ गाँव सहित बालरवा पट्टे मे दिया था; पूँछड़ मे रहता था। जब राव जैसा भावदासीत की भांगेसर के थाने पर भेजा ती रामा की भी उसके साथ दिया। वहाँ वह बहुत घायल हुआ धीर डेरे पर लाते ही मर गया।
- (२) मेरि राजा का चाकर था। जब रामा काम ग्राया ते। बालरवा वीरमदे रामावत के हुआ, इसिलए किशना चाकरी छोड़कर बीकानेर चला गया, जब मोटे राजा को फलोधी मिली तब पीछा ग्राया ग्रीर राजाजी के साथ समावली गया, फिर जब मोटे राजा को जोधपुर मिला उस वक्त पीछा देश में ग्राया।
- (३) जब मोटे राजा ने कुंडल में भाटियों से लड़ाई की तब कान्ह युद्ध में पूर्णरीत्या घायल हुद्या, फिर समावली गया। सं० १६४० में जब जोधपुर मोटे राजा के हाथ आया तब भावी के डेरें। पर चार गांव सहित बालरवा और कूड़ी का पट्टा कान्ह को दिया गया। गढ़ पर रहता था, सं० १६६६ में मरा।
- (४) बालरवे का पट्टा बरकरार रहा, सं० १६८६ में ज़ब्त किया गया तो वह राव अमरसिंह के साथ चला गया। सं० १६८६ में काबुल से लीटने पर बालरवा पीछा दिया और गढ़ का किले-हार बनाया।

- (५) स० १६८३ में मोखेरी पट्टे, सं० १६८७ में हो गाँव स्रहित साबरीज दिया, सं० १६८१ में ग्रमरसिंह के साथ गया ग्रीह सं० १६८५ में पीछा ग्राया तब चोहड मूंडवा पट्टे में पाये।
- (६) सं० १६५६ में जब शक्तिसिंह की सीजत दी गई तब भाटी सुरताय ने राजा सूरिसंह के साथ जाकर सेाजत की घेरा था, उस वक्त देवीदास किशनसिंह (राठीड) की बुलाने के वास्ते सुरताय की भेजा। उसने जाना कि किशनसिंह पाली में है। किशनसिंह के सहायी लाला के भाखरसी सादूलीत से वैर था जी वालीसीं की भूमि में रहता था। लाला उपर गया, लड़ाई हुई, भाटी देवीदास थीर लाला मेलावत मारे गये थीर धर्जुन ऊहड़ थीर भीम सहायी किशनसिंह की ले निकले।
- (७) सं० १६७२ में द्वीरादेसर रामावत लखमीदास के शामिल पट्टे। सं० १६८३ में तांवडिया मिला उसे छोड़कर भीम-कल्याग्रदासोत के पास जा रहा।
- (८) सं० १६ ६० में नांदिया पट्टे में या, सं० १६ ६१ में अमरसिंह के साथ गया और १६ ६६ में पीछा ग्राने पर काठसी गाँव दिया गया।
  - ( ﴿ ) सं० १६८० में फलोधी का बरजांगसर पट्टे।
  - (१०) मोटे राजा का चाकर, लोहावट की लड़ाई मे मारा गया।
  - ( ११ ) सं० १५५६ में भगतावासग्री और १६५७ में ब्रानावस पट्टे।
  - ( १२ ) गीयंददास के साथ अजमेर मे मारा गया।
- (१३) सं०१६६८ मे श्रानावस पट्टे, छोड़कर राव श्रमरसिंह के साथ गया, पीछा श्राने पर गाँव नांदिया पाया।
  - (१४) उज्जैन मे काम ग्राया।
- (१५) सं० १६४३ में घानावस पट्टे, सं० १६५७ में दिचाया में काम घाया।



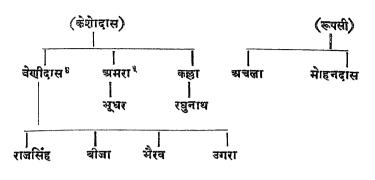

#### (१) बालरवा पट्टे।

- (२) राव चंद्रसेन के आपत्काल में भादराजय में था। राव ने वैरीसाल पृथ्वीराजीत, गोपालदास भायोत, ऊहड़ धीर जयमल इन ४ ठाक्करों को घोड़ों की कारवान लूटने को भेजा था। वहाँ लड़ाई में मारा गया।
- (३) सं० १६४० में चोपड़ा पट्टे, छोड़कर किशनसिंह के पास रहा। पोछा आने पर सं० १६७४ में कराडी दी गई। सं० १६७५ में थी। सं० १६८० में मेडते का गाँव घषोलाव पाया और सं० १६८३ में मरा।
- (४) सं०१६-६१ में राव श्रमरिसंह के साथ गया था; वहाँ काबुत से श्राते हुए दरिया श्रटक में डूबकर मर गया।
  - (५) सं० १६८३ में मेड़ते का गॉव सीहार पट्टे में था।
- (६) सं०१६५६ में भाटी देवीदास के साथ किशनसिंह (राठौड़) के काम आया। स्वष्टाणी लाखा के दावे में खेतसी सादूलीत पर चढ़कर गये थे, गेड़िवाड़ के गॉव सेवटावास मे खड़ाई हुई।

- (७) राव चंद्रसेन के गाँव बालरवे में था, वहाँ थे।रियों के साथ लड़ाई से मारा गया।
- (८) संबेराई पट्टे, सं० १६७७ में बेरू पाया। सं० १६-६३ में राव अमरसिंह के पास गया थ्रीर वहीं मरा।
  - ( ६ ) सं० १६ ६५ में गोलावास की घाइरी पट्टे।
- (१०) सं० १६६१ मे त्रिगटो पट्टे, सं० १६६५ मे ब्रह्मावासणी ध्रीर सं० १६६६ मे सांवत कुँ घा पाया। सं० १६७० में कुँवर गनसिंह ध्रीर भाटी गोयंददास ने कुंभलमेर लिया। राणा के घादमियों से लड़ाई हुई जिसमे मारा गया।
  - ( ११ ) सं० १६७० में त्रिगटी पट्टे मे थी।
- (१२) सं० १६६३ में भांहरा पट्टे, सं० १६७३ में से।जत का चाइंडिया, सं० १६७४ में से।जत की बे।ल, सं० १६८१ में जूट पट्टे में था। सं० १६८४ में भगवानदास के साथ कड़ी गाँव में काम श्राया।
- (१३) सं० १६८४ में जूट पट्टे, सं० १६-६१ में राव अमरसिंह के साथ गया।
- (१४) राव चंद्रसेन ने घोड़ों की कारवान लूटने की ग्रपने धादमी भेजे, यह भी उनमे था, रायसिंह के साथ मारा गया।
- (१५) राव चंद्रसेन के धापत्काल में साथ रहा, सवराड़ की लड़ाई मे मारा गया।

- (१६) सं०१६४० मे चेराई, वीरसरा छीर ढिकाई पट्टे में खे, अच्छा राजपूत था, सं०१६७६ मे उसके मरने पर गाँव ज़ब्त हो गये।
- (१७) जसवंत के साथ चेराई मे हिस्सा था। सं० १६७७ में बुरहानपुर से नवाब दिख्य गया, मार्ग मे दखनियों से खड़ाई हुई, वहाँ बाय लगने से मरा।
- (१८) सं०१६८३ चेराई में हिस्सा था, सं०१६ €० में मरा।
  - ( १६ ) सं० १६ ६५ में भाखरी ऊदावस पट्टे।
- (२०) सं० १६७० में धोंगाणा पहे, सं० १६८८ में चेराई थी।
  - (२१) सं० १६७२ मे सबलसिंह राजावत के रहा।
  - (२२) सं० १६४१ में दो गाँव स्रहित पाँचला पट्टे।
- (२३) सं० १६४० लवेरे का पूटला पहे, पोछे उसके बदले सोयला दिया सो छोड़कर बूँदी राव भे ज के पास चला गया, वहीं इसका विवाह हुआ था। सुसराल गया था वहाँ शत्रुआं ने मार डाला।
  - (२४) किशनगढ़ में रहता था।
  - (२५) किशनगढ़ मे रहता था।
  - ( २६ ) सं० १६६८ में ग्रायसां का गाॅव चंडालिया पट्टे।

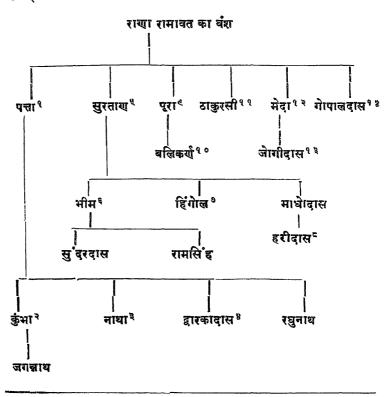

- (१) सं० १६४० ढीकाई पट्टें, फिर खुडियाला पाया; सं० १६६० में सावंतकुवा पट्टें था, सं० १६६३ में मांडवे की लड़ाई में काम ध्याया।
- (२) सं० १६६३ खुडियाला पट्टे; सं० १६७१ में श्रजमेर गोयंददास के साथ काम श्राया।
  - (३) सं० १६७२ खुडियाला पट्टे।
  - (४) सं० १६८१ खुडियाला पट्टे।
  - (५) सं०१६४० बहलवा, फिर ऊदीवास पट्टे।

9

- (६) बड़ा राजपृत था, किशनसिंह (राठै।ड़) की उस पर बहुत कृपा थी, उसी के साथ काम ग्राया।
- (७) सं० १६५१ गांघड़वास पट्टे, ईडर से पोछा बुलाया श्रीर सं० १६५८ मे खेड़ला श्रीर श्रड़चीणा दिया, पीछे मर गया।
  - ( ८ ) किशनगढ मे रहता था।
- ( ﴿ ) मांडण कूंपावत के पास रहता था, सं० १६४३ में बादशाह ने मांडण को ग्रासोप दिया ग्रीर वह श्रपने देश में श्राया तब करमसोतों से लड़ाई हुई, जिसमें पूरा मारा गया।
- (१०) सं० १६६४ में घ्यासीप की चिनड़ी पट्टें में थी, फिर डदयसिंह भगवानदास मेड़ितया के पास जा रहा।
- (११) सं०१६... मे श्रोयसॉ का रोहणा पट्टे, फिर चंगार-वाड़ा दिया। दिच्या में मरा।
- (१२) सं० १६४० में बेराही में बरजांग का पाना पट्टे मे था, सं० १६४२ मे श्रोयसां का तुरवटा पाया श्रीर सं० १६५१ में चंडा-जिया मिला।
- (१३) सं० १६७४ चंगावडा पट्टें। सं० १६७७ में नवाब बुरहानपुर से इच्छापुर पर चढ़ धाया, वहाँ लड़ाई मे बाग लगने से जेगितास मरा।
  - ( १४ ) सं० १६६...में चंडालिया पट्टे।

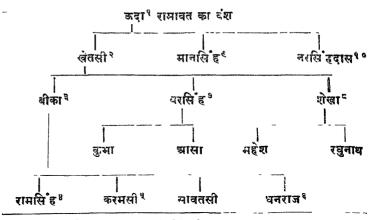

- (१) जीधपुर के गढ़ के घेरे के समय काम ग्राया।
- (२) कल्याग्यदास रायमलोत के पास रहता था, सं० १६४५ में कल्याग्यदास सिवाने काम श्राया तत्र खेतसी भी पूर्ण घायल हुआ। कान्ह किशनावत ने उसे उठाया और श्राराम होने पर सं० १६४६ में जोधपुर के जाटीवास का पट्टा पाया।
  - (३) जाटीवास पट्टे।
- (४) सं०१६८६ में चंबन नदी पर पठानों के साथ लड़ाई हुई, वहाँ पृथ्वीराज बल्लुग्रीत के काम श्राया।
  - ( ५ ) जैसावस धौर टीबडी पट्टे में थी।
  - (६) जाटोवास पट्टे।
- (७) सं०१६७१ भगतावासम्यो पट्टे, सं०१६८ मेड़ते का सिहारा पाया।
  - ( ८ ) सं० १६८४ मेडते का जोधड़ात्रास पट्टे ।
- ( ६) खेतसो के गुढ़े पर तुर्क चढ़ आये श्रीर लड़ाई हुई जिसमें काम आया।
  - (१०) मानसिंह के साथ खेतसी के गुढ़े काम ग्राया।



- (१) श्रोयसां की कोंभरी पहे, अजमेर सं०१६७१ में गोयंद-दास मारा गया तब यह उसके साथ पूरा घायल होकर पड़ा था। सं०१६८३ में पूर्व से श्राता हुआ मार्ग में मर गया।
  - (२) बीराग्यो पट्टे।
  - (३) वीराग्यी पट्टे, सं० १६६२ में मांडवे की लड़ाई में मारा गया।
- (४) सं० १६५२ में सूरजवासग्यो पट्टे थो, फिर किशनसिंह के पास जा रहा। सं० १६७२ में पीछा आया तब काभड़ा पाया। विंक्रुपुर कोहर पर पानो के लिए लड़ाई हुई, वहाँ भाटी अचलदास ने उसकी मारा।
  - (५) सं० १६६२ में खवेरे का गाँव खारी पट्टे में था।

दुर्जन जोधावत-पुत्र नेतसी, नेतसी का कचरा धार कचरा के बेटे अमरा धार पोधा।

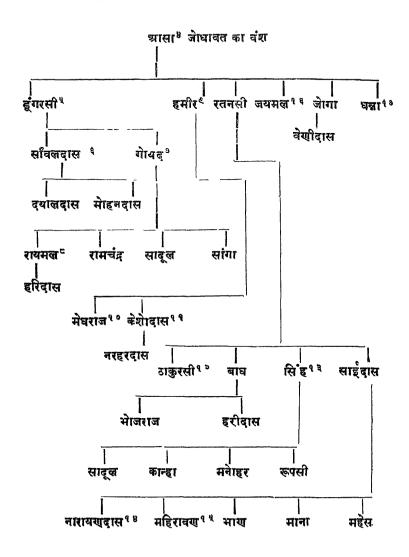

- (१) राव माल देव के काम श्राया।
- (२) राव रायसिंह चंद्रसेनोत के साथ सिरोही काम भ्राया :
- (३) हरीसिंह किशनसिंहोत के पास रहता था।
- ( ४ ) राव चंद्रसेन के आपत्काल में जोधपुर काम आया।
- (५) सं०१६४० में वेराही धासा का पांना पट्टे में था, सं० १६५१ मे चामूं की वासणी रही फिर चामूं दी गई छै।र पीछे चांपासर पाया।
  - (६) सं० १६४० में मार्गवी पट्टे, पीछे चांपासर दिया।
  - (७) सं० १६७३ चामूं पट्टे, सं० १६७१ बारगाड पट्टे।
- (८) सं० १६ देश में चामुं छूटी, गाँव में रहता था। एक बार ऊँट पर चढ़कर किसी काम के वास्ते रवाइणिये गया था। महेबचा देवीदास पातावत बारोटिया हो रहा था, उसने पॉचले गाँव के पास २२ सॉढ़ें घेरों, रायमल बार दें। हा, लड़ाई हुई थ्रीर मारा गया।
- ( ६ ) फलोधी में भाटियों से मोटे राजा की खडाई हुई वहाँ मोटे राजा के पच में खडकर मारा गया।
- (१०) सं०१६४६ खेतासर पट्टे। सं०१६५२ में गुजरात जाते हुए कोली कावों से खड़ाई हुई, वहाँ काम आया।
  - (११) खेतासर पट्टे, सं० १६५४ में छूटा।
  - (१२) मेंड्तियों के काम श्राया।
  - (१३) दासलोतीं का दोहिता, राड्धरे दासाजी के काम धाया।
  - (१४) चामूं पट्टे।
  - (१५) हरदास भाटो के काम ग्राया।
  - (१६) जोधपुर को गढ़ पर आसा को साथ काम आया।
  - (१७) राव मालदेव की तरफ लड़कर फलोधी में काम छाया।

भोजा १ जोधावत के पुत्र—वैग्सल, वीरा, राजधर श्रीर पंचायन। वैरसल का गोपालदास , गोपालदास का राघे दास ३ । वीरा का देवोदास। राजधर के पत्ता श्रीर कल्याणदास ४, पत्ता का बेटा केशोदास।

पंचायन जीधावत बड़ो लडाई में मारा गया। पुत्र जगमल भ, का केशोदास द।

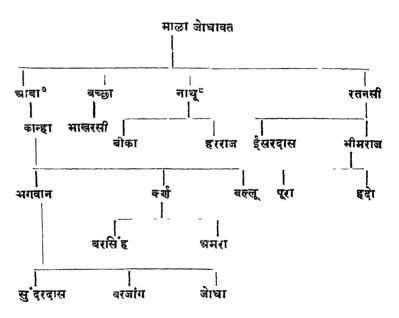

भैरवरास<sup>६</sup> जैमावत के पुत्र—सूरा, श्रवला, देदा, बरजांग श्रीर कन्या करमेती<sup>९०</sup>। | | | हूंगरसी शंकर<sup>२०</sup>

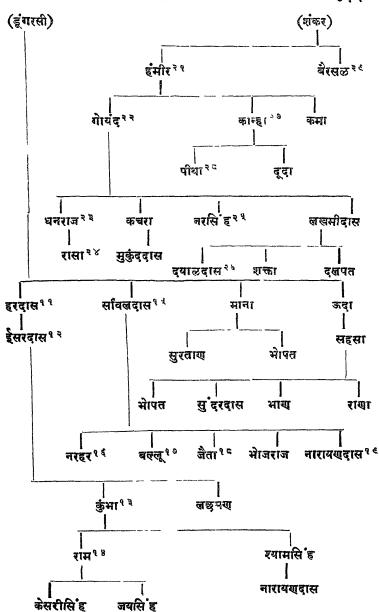

- (१) स० १६०० में (शेरशाह) सूर पादशाह आया तब जोधपुर की पोल पर तुकों से लड़कर काम आया।
  - (२) सं० १६५ सोजत का बृहेलाव पट्टे।
  - (३) महेशदास दलपतीत का नीकर।
  - (४) बीकानेर के देश मे।
- (५) राव मालदेव के फलोधी के भाटियों से लड़ाई हुई वहाँ काम धाया।
  - (६) द्वारकादास मेड्तिये के पासा।
  - (७) क्रक्त्री की लड़ाई में मारा गया।
  - ( ८ ) भाभूरी की लड़ाई में मारा गया।
- ( ६) राव सूजा ने सोजत का गाँव धवलेरा दिया, वहाँ रहता था। राव के चाकर सूर माल्हण के चेापड़ाँ पट्टे में थी सो सीमा पर भगड़ा हुआ वहाँ सूर माल्हण ने भैरवदास को मारा श्रीर आप भागकर राणाजी की धरती में जा रहा। आनंद जैसा-वत जेसलमेर से साथ लेकर आया श्रीर श्रहराणी इंद्रवड़े में भैरव-दास के वैर सूर माल्हण को मारा।
- (१०) करमेती का विवाह रा० मेहराज ग्रखैराजीत के साथ हुआ था, जिसके पेट से क्वंपा ने जन्म लिया।
- (११) बड़ा राजपूत, राठोड़ भोजराज मालदेवोत के पास रहता था, भोजराज की तुर्कों से लड़ाई हुई जिसमें हरदास मारा गया।
- (१२) पहले मोटे राजा का चाकर था, गाँव मार्गवी श्रीर बाद में मार्गकलाव पाया। बड़ा राजपूत था।
- ( १३ ) देवराज का भांजा, सं० १६८० में सावड़ाऊ कालिया-ठड़ा पट्टे, सं० १६८८ में मरा।
  - (१४) सं० १६८८ में दो गाँव सहित सावड़ाऊ ईसरदास के

शामिल पट्टे। सं०१६-६४ मे जुदा पट्टा कराया। सं०१६-६७ मे माग्राकलाव से विस्नाइग्र रामपुरे जा बसा।

- (१५) सनावतीं के पास बहलवे मे रहता था।
- (१६) सं० १६६७ मे कागल पट्टे थी।
- (१७) सं० १६७० में गीवाली पट्टे।
- ( १८ ) सं० १६७२ त्रांवलां पट्टे।
- (१६) राजसिंह को पास इडीवे मे रहता था।
- (२०) बड़ा राजपूत, राव मालदेव का अजमेरगढ़ इसके हवाले था। सूर बादशाह आया तब लड़ाई कर मारा गया। जोधपुर के गढ़ मे पाज पर छतरियाँ बनी हुई हैं—एक भाटी शंकर सूरावत की, दूसरी भाटी तिलोकसी बरजांग्रेत की श्रीर तीसरी अचला शिवदाग्रोत को है।
- (२१) फलोघो में भाटियों के साथ मेाटे राजा की लडाई हुई वहाँ मारा गया।
  - ( २२ ) बूटेची पट्टे।
- (२३) बूटेची श्रीर भालेखरिया पट्टे, सं० १६२४ में रामड़ा-बास पाया।
  - ( २४ ) सं० १६-६२ मे बोड़ानड़ा पट्टे।
  - (२५) बीबीलिया पट्टे।
  - (२६) उड्जैन काम ग्राया।
- (२७) सं०१६४१ में सूराखी, सं०४२ में पाली का आंकड़ावास धौर पीछे बोड़वी पट्टे में थी। नाथा घायभाई का जमाई था।
- (२८) बोड्नवी ग्रीर सांवत कूवा पट्टे मे था फिर राजिस ह को पास जा रहा।
- (२-६) फलोधी के लोहावट की लड़ाई में मोटे राजा के लिये काम थ्याया।

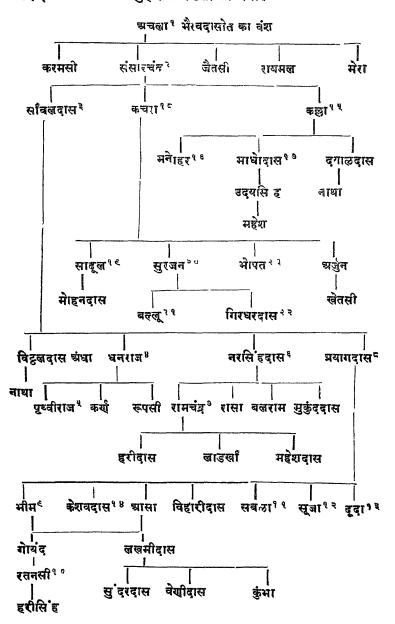

- (१) चितोड राणाजी का चाकर था, १४० गांव से साणा पट्टे और बसी चेापड़ां मे थी। रामदास के पिता माल्हण को जैसा ने मारा। उस वैश्व मे रामदास ने ६ ध्रादमिया सहित घ्रचला को चेापड़ा मे मारा।
- (२) माडण कूंपावत के पास रहता था। सं० १६२४ में पत्ता नंगावत नं राणा का गाँव फंटाडिया मारा, उस वक्त मांडण भी राणाजी का नौकर था। पत्ता मांडण के गाँव के सम्मुख होकर निकला था। राणाजी ने मांडण को कहलाया कि हमारा गाँव लूट-कर पत्ता तुम्हारे सामने से चला गया और तुमने उसकी दंड नहीं दिया, इसलिए अब तुम भी जाकर उसका गाँव मारे।। माडण ने भादराजण और वावला जा लूटा, तब चौताले के अभा सांखला से लड़ाई हुई, वहाँ संसारचंद काम आया।
- (३) सांखलों ने संसारचंद को मारा इसिलए उन्होंने सॉबल-दास को ग्रपनी बेटी ब्याइकर वैर तोड़ा। सांखली को पेट से धनराज पैदा हुन्ना। सं०१६४० छडाणी पट्टे, सं०१६६२ में गुजरात को दांतीवाड़े को कोलियों की लड़ाई में मारा गथा।
- (४) स० १६५८ में सिवाने का कूंपावास मनोहरदास कल्लावत के शामिल पट्टे में था, सं० १६६३ में सावरला, फिर कीटग्रोह, सं० १६-६२ में भांव धौर सं० १६-६५ में कीटग्रोद पीछा दिया। भाटो सॉवलदास संसारचंदोत, वैरसी रायमलीत, ईसरदास रायमलीत छीर कल्ला रायमलीत, ये चारों मीटे राजा के पास छा रहे थे, उस वक्त दरबार छाते सामने एक नेवला खड़ा हुछा देखा। साथ में नींबा महेशीत शक्तनी था। उसने कहा कि तुम्हारी चाकरी जीधपर

में बहुत अर्से तक रहेगी और वैरसी और कॉवलदास ठाकुर मोटे राजा के बेटे के काम आवेंगे।

- (५) रूपसी, करण और पृथ्वीराज तीन पुरत तक दोवाण के चाकर।
- (६) सं० १६६२ कूंपावत मनोहरदास के शामिल था, सं० १६६७ में सिवाने का भुड़हड़ पट्टे धीर सं० १६४० में दहीपड़ा था, फिर राजसिंह खोंवावत के पास रहा। १६७७ में बालापुर की मुहिम में लात लगी जिससे खोंडा हो गया था।
  - (७) सं० १६८६ दहीपड़ा पट्टे '
- (८) सं० १७७२ मोकलनड़ी पहे, सं० १६७६ में सोजत की वालां श्रीर सं० १६८२ में खिवाने का सूर्रुर श्रीर मेकलनड़ी श्री। सं० १६८२ में राव श्रमरसिंह के पास गथा श्रीर सं० १६८४ में पोछा श्राकर सामरलां श्रीर भुड़हड़ का पट्टा पाया।
- ( ६ ) सं० १६६१ अमरसिंह के साथ गया, पीछा भाषा जब सावरतां ग्रीर भवड पाया।
  - (१०) उज्जैन काम भ्राया।
  - ( ११ ) सूरपुरा मोकलनड़ी पट्टे।
  - ( १२ ) सं० १६१६ कीटग्रोद पट्टे।
  - ( १३ ) तांविङ्या पट्टे ।
- (१४) कूंपावाप पहें, कुंडायो गढ़ के हल्लो मे शामिल था, पीछे पोकरण के गढ में रक्खा।
- (१५) मांड्या के पास रहता था, फिर जोधपुर महाराज का नैकर हुआ, सं०१६४३ में सिवाने का गांव कूंपावास दे गांवों से दिया। सं०१६५७ में दिखा में श्रहमदनगर में मरा।

- (१६) सं०१६५७ मे धनराज के शामिल कूंपावास दिया, सं०१६६३ मे नरसिडदास के श्रीर सं०१६६७ में माधोदास के शामिल रहा।
- (१७) सं० १६६७ में मनोहरदास के शामिल कूंपावास का पट्टा था, पीछे रामदास के शामिल हुआ।
- (१८) वड़ा राजपूत, मांडण को पास रहता था, पूरव में काम श्राया।
  - (१६) खांवा के पास था, फिर राजसिंह के रहा।
- (२०) राजसिंह को छोडकर भावित के पास रहा, फिर जोधपुर नौकर हुआ, सं० १६ ६० में मलार की पाडरी पट्टे में थो।
  - ( २१ ) सं० १६-६१ में मलार पट्टे।
  - (२२) मलार पट्टे।
  - (२३) राजसिह का नौकर।

### मुँहणात नैणसी की ख्यात

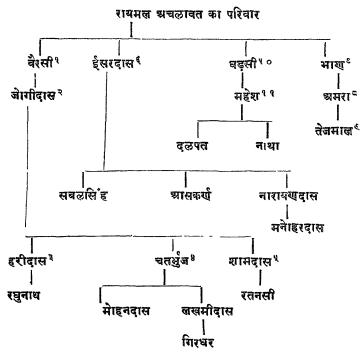

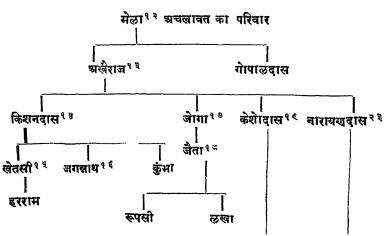

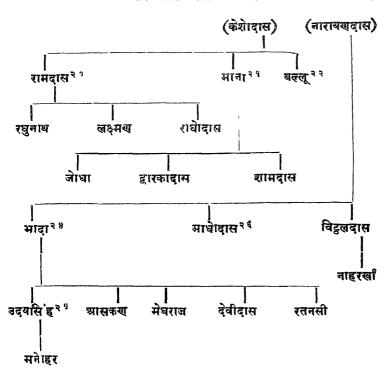

गोपालदासं मेरावत के पुत्र-सूरजमल दे, पूरणमल, कान्ह, भगवान्। सूरजमल के बेटे-गोयंददास, सुंदरदास दे, केशोदास, रामिसंह। कान्ह का पुत्र रामदास, रामदास का गोवर्छनदास। गोयंददास के श्रासा, दलपत।

करमसी श्रचलावत के पुत्र—ठाकुरसी श्रीर हरराज। ठाकुरसी के बेटे सहसा के श्रीर सिह के; हरराज का साईदास, साईदास के पुत्र राघोदास श्रीर रायसिंह।

जैतसी अचलावन का बेटा रतनसी, रतनसी का सुरताण श्रीर सुरताण के पुत्र-मेघराज, सूरा, सुंदरदास श्रीर भोजराज।

- (१) सिवाने का लालाणा और जाजीवाल पट्टे। सं०१६५८ दिचाण में ग्रंबर (इवशी) की लड़ाई में बाण लगा।
- (२) सं० १६५८ जाजीवाल पट्टे था, छोड़कर राणाजो का चाकर हुआ । सं० १६६४ मे पीछा आया श्रीर जाजीवाल पाया। वीर पुरुष था, सं० १६७६ में मरा।
  - (३) सं० १६५८ जाजीवाल पट्टे, सं० १६-६२ मे मरा।
  - ( ४ ) सिवाने का महेला पट्टे।
  - ( ५ ) सं० १६-६२ मे जाजीवाल पट्टे।
- (६) बड़ा राजपूत श्रीर कार्यक्रशल श्रादमी था। राव राय-सिंह चंद्रसेनात को साथ सिरोही की लड़ाई में बहुत से लोह लगे, पीछे करमसेन के पास जा रहा। चंदा खीची को करमसेन ने मारा तब ईसरदास ने बरछे की दी थी। सं०१६७१ में गोयंददास भाटी मारा गया तब पट्टा छोड़ के जोधपुर का नौकर हुआ और ४ गाँवों सहित बोटू पट्टे में पाई, परंतु उसे भी छोड़ बैठा।
- (७) पूरग्रमल मांडग्रोत का नौकर, सं० १६४० में पूरग्रमल के साथ सिरोही काम क्राया।
  - ( 🗅 ) जोधपुर का रामड़ावास पट्टे, दिच्च में मरा।
- ( ६ ) सं० १६७८ सांवतकूवा, सं० १६८६ भांहरा श्रीर सं० १६-६० में लवेरे का गाॅव खादी पट्टे मे था।
- (१०) राव चंद्रसोन को गुढ़े फूलाज मे तुर्क आये, वहाँ लडकर मारा गया।
- (११) सं० १६... मे पीपाड़ का वीनावास पट्टे, सं० १६७२ भादराजण का पाँच भदरा दिया, फिर करमसेन के पास जाकर रहा भीर वहीं मरा।

- (१२) कूंपा के पास था, बड़ो लड़ाई में कूंपा के साथ मारा गया।
- (१३) मंडिया कूंपावत के पास था, सीहा सिघल की आरा वहाँ काम ध्राया।
- (१४) सं०१६...पांचाला पट्टे, सं०१६६४ विलाड का बीभ्नवाडिया थ्रीर सं०१५७२ मे पीछा पांचाला पट्टे दिया गया, फिर मरा।
- (१५) सं०१६८० में मेंड्ते का जैसावस, सं०१६८८ में जगन्नाथ के शामिल सोजत की थाहर वासग्गी, सं०१६८६ में छाछा-लाई थ्रीर सं०१६८१ में कम्मा का बाड़ा पट्टे में था। गॉव खांड-परा सिंह जैतमालीत के थी, जल्दी ही (सीमा का) भ्रमणड़ा उठा थ्रीर खेतसी मारा गया।
  - (१६) भ्राधा महेव पट्टे।
- (१७) सं० १६४२ में रावणियाणा का गाँव कणबीर दिया या, सं० १६४...में सेाजत का पांचनड़ा श्रीर सं० १६५२ में सेाजत की महेव दी गई। अच्छा आदमी था।
  - (१८) भगवानदास नारायग्रदासीत का नैकर।
  - ( १-६ ) सं० १६५० में लवेरे का गाँव रामकोहरिया पट्टे।
- (२०) सोजत का गाँव हिंगोला की वासग्री सं० १६६४ में पट्टें थी, फिर सिंघावासग्री दी गई।
- (२१) सं० १६७३ में सिवाने की उमरलाई, सं० १६७६ में सिवाने का लालाणा पट्टे मे था।
  - ( २२ ) राव ग्रमरसिइ के साथ काम ग्राया।

- (२३) ग्रीयसॉ का गाँव कांकरी श्रीर फिर सीजत का महेव पट्टे मे था।
- (२४) सूराणी पट्टे, फिर सद्देव दिया गया। सं० १६७१ मे अजमेर गोयंददास भाटो के साथ काम आया।
  - (२५) सं० १६७२ महेव पहे।
  - ( २६ ) उदयसिंह के शामिल आधी महेव पट्टे।
- (२७) स्रोजत का गाँव वाघवस पट्टे मे था। रा० मांडगा कूंपावत ने सीहा को मारा तब काम ग्राया।
  - ( २८ ) सं० १६६२ मे बांधड़ा पट्टे।
- (२-६) मेड़ते का गाॅव ईटावा भाजा दाैलतखाँ के शामिल पट्टे मेथा।
- (३०) सं०१६५ से लवेरे का बूरवटा श्रीर सं०१६६७ में मेड़ते का मांडावरा पट्टे में था।
- (३१) मेड़ते का सांडावरा, सं०१७५६ में, त्रिघटी सं०१६६५ में और मेड़ते का माग्राकियास सं०१६६६ मे पट्टे था।

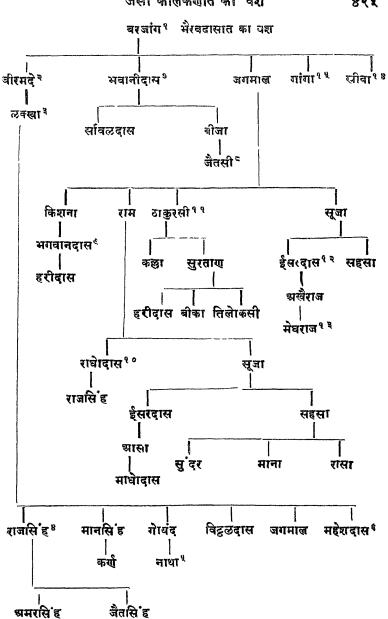

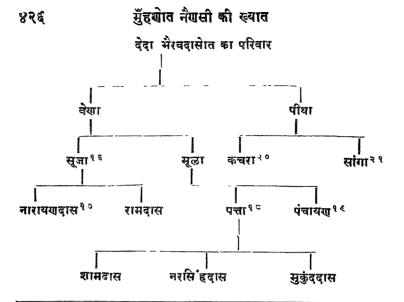

- (१) राव मालदेव ने (शेरशाह) सूर पादशाह के पास एक पुरेहित छीर बरजांग भाटी को प्रतिनिधि करके भेजा था, पादशाह ने उनको पकड़कर कैंद्र कर लिया। जब शेरशाह मरा तब वे छूटकर आये। बरजांग को वेराई छीर महेव पट्टे मे दी थी। वेराई में उसका बँधाया हुआ बरजांगसर तालाब और बरजांगसर क्वा है। महेव में जोगी का आसम बनाया।
  - (२) बागड़ में काम आया।
  - (३) चौहागों के वैर में मारा गया।
  - (४) उउजैन में काम ग्राया।
  - (५) गै।ड़ों ने मारा।
  - (६) गैं।ड़ों ने मारा।
  - (७) बागड़ में काम भ्राया।
  - ( ८ ) बागड़ में रहता था।

- ( ६ ) मान खीवावत का नौकर।
- ( १० ) जसवंत सादृत्नोत का नौकर।
- ( ११ ) सं० १६६६ में भोवाद पट्टे।
- (१२) काभडा गाँव में भाटी ग्रचलदास सुरतायात ने मारा ।
- ( १३ ) अचलदास सुरतागोत के साथ काम आया।
- (१४) बागड़ में काम ग्राया।
- (१५) कूंपा के पास था। कूंपा नं उसे सूर पादशाह के पास भेजा। पादशाह ने बंदी बनाकर रक्खा। शेरशाह से खड़ाई होने के वक्त कूंपा के साथ काम धाया। गांगा का कूंपा महराजेत के साथ सहोदर भाई का सा संबंध था।
  - ( १६ ) भ्रासरानड़ा पट्टे।
  - (१७) पहले ग्राधा ग्रासरानड़ा ग्रीर पोछे पूरा पट्टे।
  - (१८) ग्राधा ग्रासरानड़ा पट्टे।
  - ( १६ ) ध्राधा ध्रासरानड़ा पट्टे।
  - (२०) वेग्गीदास पूरग्रमलोत का नैकर।
- (२१) रा० लच्मण नारायणदासीत के पास था। उसी के साथ काम आया।

## मुँहणोत नैगसी की ख्यात

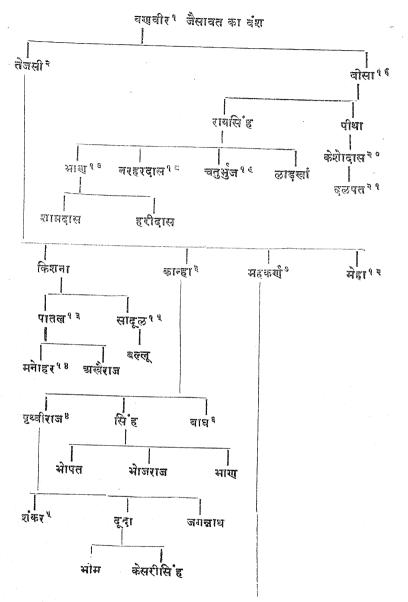

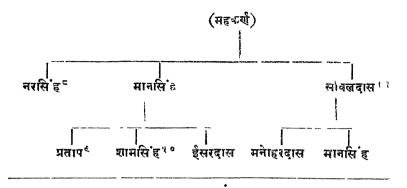

- (१) खैरवा पट्टे।
- (२) राव मालदेव का नौकर, खैरवा पट्टे। राव मालदेव ने भागेसर में लड़ाई की वहाँ बग्रवीर बहुत घायल हुन्ना न्नीर उसे उठाकर लाये। (न्नाराम होने पर) गुजरांवाली वाहतखड़ में फ़ौजदार करके भेजा।
- (३) भोजराज मालदेवात का नीकर, भोजराज के साथ काम भ्राया।
- (४) सं० १६६७ में गूंदाच का गाँव वाला, सं० १६७० में पीपाड़ का अरटिया थीर पीछे गोधावास पट्टे में रहा। सं० १५७१ में अजमेर में भाटी गोयंददास के साथ काम आया।
- (५) सं०१६७२ मे देा गाँव सहित ध्ररिटिया पट्टे, सं० १६८४ मे पूनासर और सं०१६८७ मे सोवलता पाया। सं०१६६२ मे राव अमरसिंह के पास गया।
  - (६) कान्हा के साथ मारा गया।
  - (७) डुंगरपुर काम आया।
- (८) सं० १६७५ में मालवे की तरफ से आया तब गोधेलाव पट्टे में दिया था।

- ( ६ ) सं० १६८६ में जाल्हणे की मुहिम में काम श्राया।
- (१०) काठसी पहे।
- (११) खटोडा पट्टे था, छोड़कर करमसेन के पास गया थ्रीर घे। डे की लात से मरा।
- (१२) ग्रच्छा ठाकुर था। राव चंद्रसेन मेहा की बेटी परगो थी। ग्रापत्काल मे चद्रसेन के पत्त मे लडकर मारा गया।
- (१३) सं० १६४१ मे तांबड़िया धौर सं० १६६४ मे करमसी-सर पट्टें में थे।
  - (१४) करमसीसर पट्टे।
- (१५) बागड़ से अराया तब मोटे राजा ने बड़ला पट्टे मे दिया था।
- (१६) राव मालदेव के आपत्काल में भांगेसर की खड़ाई में काम आया, ऊगा मेहेवचा के शामिल।
  - (१७) नागोरवालों से लड़ाई हुई तब भाटेर मे काम श्राया।
  - (१८) भाटेर में काम ग्राया।
- (१-६) जोधपुर की भगतावासाणी पट्टे, सं० १६७१ में कुँवर गजसिंह श्रीर भाटी गीयंददास ने राणा का कुंभलमेर लिया तब काम ग्राया।
  - (२०) बॉधड़ा पट्टे।
- (२१) सं० १६७६ मे गोपालदास भीमोत के साथ काम भ्राया।

## रूपबीहात भाटी

भाटियों मे एक शाखा रूपसीहोतों की कहलाती है। रूपसी रावल लक्षण का पुत्र था, उसके बेटे जीजा, नाथू थ्रीर पत्ता। बाजा रूपसीहोत का परिवार—बोजा का सांगा, सांगा का मेला, मेला के भैरवदास थीर भीमराज, भीमराज का पुत्र वेशीदास। भैरवदास के बेटे—रायिसंह रे, राजा रे, नरहरदास, रामिसंह, लाडखाँ, उदयसिंह, जगनाथ थ्रीर राजिसंह। सूजा के पुत्र कुंभा थ्रीर खासा हुए। रायिसंह के कीरतिसंह थ्रीर हरदास हुए। लाडखां के अखैराज थ्रीर भोजराज हुए। उदयसिंह के विदृत्तदास थ्रीर मुकुंददास हुए।

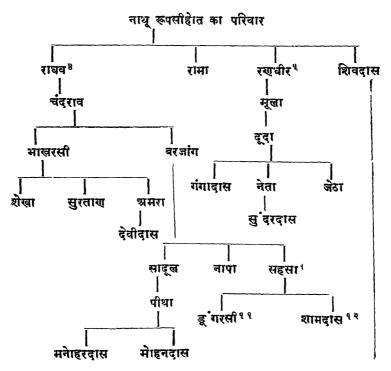







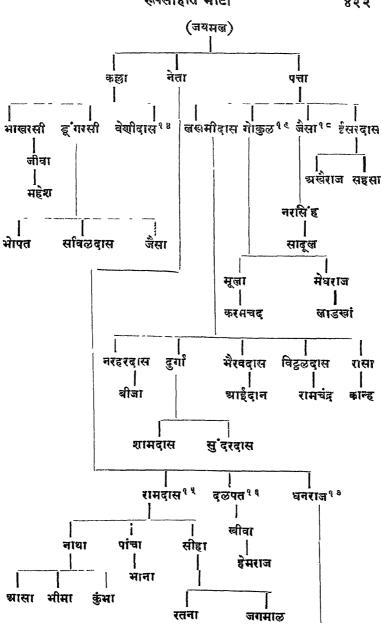



#### पत्ता रूपशीहात का परिवार

पत्ता का हरदास, हरदास का नर्बद, नर्बद का राणा। राणा के बेटे गोयंददास, गोपालदास । गोयंददास का विट्ठल-दास, गोपालदास का हरिदास, हरिदास का जगन्नाय, जगन्नाय का अधैराज।

- (१) सं० १६५१ में राठीड़ रामदास चांदावत का नौकर था, फिर जेाधपुर रहा, सं० १६७० में मेड़ते का सिकदार हुआ और सं० १६७७ में मादिलिया पट्टे में पाया।
  - (२) कांभड़ा पट्टे।
  - (३) भाटी गायंददास के साथ भारा गया।
  - (४) इसकी संतान जेसलमेर में है।
  - (५) जेसलमेर में है।
  - (६) राव मालदेव का चाकर, राम के साथ इसेंाटे गया।
  - (७) राव जगन्नाथ का नौकर।
  - ( 🖚 ) भांगेसर की लड़ाई में राठौड़ जस्सा ने मारा।
  - ( 🗲 ) बाघावास पट्टे, सं० १६४१ में गुजरात काम ख्राया ।
  - (१०) सोढों की खड़ाई में काम आया।

- (११) जगन्नाथ के पास।
- (१२) संारठ से काम श्राया।
- (१३) जांधपुर के गढ़ पर काम आया।
- (१४) पोकरब काम आया।
- (१५) पोकरण की लड़ाई में काम आया।
- (१६) पोकरण की लड़ाई में काम आया।
- (१७) रावल रामचंद्र के साथ सवलसिंह की बाप से लड़ाई हुई, वहाँ मारा गया।
  - (१८) करमसोती की खड़ाई में मारा गया।
  - (१६) पोकरण की लड़ाई में मारा गया।
- (२०) मेड्वियो को पास था, सं० १६१० में पृथ्वीराज जैतावत की लड़ाई मे काम ग्राया।
  - ( २१ ) राव गोपा बदास के पास था।

### पूंगल के राव

(१) राव केलग्र, (२) राव चाचा, (३) राव वैरसल, (४) राव शेखा, (५) राव हरा, (६) राव बरसिंह, (७) राव जैसा, (८) राव कान्ह, (६) राव श्रासकर्ण, (१०) राव जगहेव, (११) राव सुदर्शन, (१२) राव गणेशदास, (१३) राव विजयसिंह, (१४) राव दलकर्ण, (१५) राव श्रमरसिंह

## विकुंप्र के राव

वरसिह ने कंवर पट्टे में राव गोपा से विकुंपुर किया। राव सिंह पूंगल टीक बैठा तब उसने अपने पुत्र दुर्जनसाल को विकुंपुर दिया। (१) दुर्जनसाल, (२) डुंगरसिंह, (३) उदयसिंह, (४) सूरसिह, (५) मोहनदास, (६) जैसिह, इसको बिहारी सूरसिंहोत ने रावल सबलसिंह से मिलकर निकलवा दिया और आप राव हुआ परंतु किशनसिंह ने उसे मार डाला। (७) राव बिहारी, (८) जैतसी, (८) सुंदरदास, (१०) लाडखां, (११) हरनाथ।

### वैरसलपुर के राव

यह नगर रावल वैरसल ने बसाया। (१) रावत खींवा शेखावत, (२) तेजिस ह, (३) मालदेव, (४) मंडलीक, (५) नेतसी, (६) प्रथ्वीराज, (७) दयालदास, (८) कर्षीस ह, (६) भवानीदास, (१०) केसरीसिह, (११) लखधीर, (१२) ध्रमर-सिह, (१३) मानसि ह। मुग्ल चकत्ता भाटी कहते हैं। चकत्ता भोपत का, भोपत बालंद का, बालंद धीर राजा रसाल शालिवाहन के पुत्र धीर शालिवाहन धर्धविंब का बेटा था।

#### खारवारे के भाटी

बाघा शेखावत, किशना बाघावत, तेजमाल किशनावत, खंगार तेजमालीत, नाथा खंगारीत, कुंभकर्ष नाथावत, विद्वारी कुंभावत, जोध विद्वारी का ग्रीर जैता जोधावत।

#### जेसलमेर के रावल

रावल मूलराज, सोढा रणकोड़ गंगादासोत का दोहिता। त्रस्वैसिह, बुधसिह, जारावरसिंह खावडियों के दोहिते। जगत-सिइ, ईसरीसिंह, स्रोढो के देाहिते। जसवंतसिइ, पदमसिइ, जयसिह, विजयसिह, सीढों के देहिते। जूकारसिह, इलबद के कालों का देविता। अमरसिंह, रत्नसिंह, बाँकीदास, राय-सिद्द रूपनगर के देशिहते। सवलसिह, विहारीदास समियाणे के कल्ला रायमलोत के दोहिते। दयालदास, पंचायण, ईसरीसिह, शक्तिसिंह, बाघ सांतलमेर के दोहिते। खेतसी, हरराज, भवानी-दास, इंगरसी, सहसा, नारायग्रदास, मालदंव, लूग्रकर्ण, दूलाभाई, मराठ सरवभाई, सरदारमिह, तेजसिह जसील के राव के देविते। सूरतसिह सोढों का ग्रीर गजसिह, हरीसिंह, इंद्रक्षिंइ जस्रोल के मेहवचें के दे। हिते। मूलराज से पीढ़ी तीन जगतसिंह रावल के भाई जैतसी स्रोढों के दोहिते। देवीदास, चाचगदे, वैरसी, रूपसी. राजधर, लन्मण सं० १४-६४ मे लन्मीनारायण का मंदिर कराया। सोमा, केलण, केहर, बलकर्ण, बीजो, त्रांधराव के (वंशज) भटनेर, राजपाल कीरतांसह के (वंशज ) भटनेर तुर्क हुए। देवराज, हमीर, सत्ता, मूलराज, रतनसी, राखा जिसके पुत्र घड़सी कान्हड़. बड़ा जैतसी कर्ण, जसहड़ के बेटे दूदा रावल । रावल तेजराव, तिलोकसी, भीमदेव, ध्रासकर्ण, भोज ध्रेग से मारा गया। रावल वाचगदे, जयचंद, ध्रासराव, पाहुण, सांगण, वांगण गाँव कोहर। कालण, शालिवाइन, राव बीजल, बांदर सं० ११३४ राजा लाया- हास्रं, सू रेतराखल्णो, बळरंग मोकल सुधार हुआ, सं० १२४६ काम ध्राये बलोचों की लड़ाई में। जेसल, विजयराव लांजा ने २५ वर्ष खुद्रवे मे राज किया। विजयराव को बेटे भोजदे, राजसी जिसके पुत्र राहड से शाला चलो। विजयराव को बेटियाँ लाग ध्रीर लाल शांक्यां हुईं। रावल दुसाम, सिघराव, मूल पसाव, उणग, बाघराव के पाहू भाटो कहलाये, उणगराव के वंशज गाँव गुढ़े मे। सिघराव की संतान सिघराव माटी कहलाते, उनके गाँव खूहड़ी, फुलिया वतन ।

<sup>(</sup>१) यह वंशावली नितांत श्रस्पष्ट है।

| जेसळमेर के राजाओं की वंशावली ( भाषांतरकार की तैयार की हुई ) | टाड राजस्थान से देहांत सवत् नेग्यसी की ख्यात से का समय मिन लेखा विशेष दिवा्ण<br>सिरु विक्रमी | जा रिक्त<br>प्रवे ( टाड ) | ,, गज<br>,, शाबिवाहन<br>,, ,, हर,,, | राव माटी | ), बछ्दाव  | ॥ मंगळराव ७८७ ), विजयराव | ,, मंसमराव ७६०   ,, सस्तमराव | ព          |        | 20<br>105'<br>666' | विल द्वराज  | , मृंध   | बछ्रावि ११०० भ बछ् | अन्यास ,, दुसास |  |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------|------------|--------------------------|------------------------------|------------|--------|--------------------|-------------|----------|--------------------|-----------------|--|
| 悔                                                           | टाड राजस्थाः                                                                                 | राजा रिक                  | ,, गज<br>,, शाबिवा                  | राव बाळद | " भाटी     | " मंगळराव                | ,, मंक्तमराव                 | ,, क्वेंदर | ,<br>E | ,, विजयस्व         | रावल देवराज | , मृष    | ,, बछ्राव          | ", दुसाम        |  |
|                                                             | <b>०</b><br>या•                                                                              | <b>o</b> •                | or or                               | 20       | <b>3</b> / | w                        | 9                            | น          | w      | 0                  | <u>ح</u>    | er<br>er | m'                 | 29<br>67        |  |

| विशेष विवस्स                              | र्पाच वर्षे राज किया सं०<br>१२१३ से ( नेस्स्सी )                      | ढाई मास राज किया (नैणसी)                      | मास ६ राज किया, सैा-<br>तेबी माता से चूका, भ्रतः<br>गदी से उतारा गया। | ( नैयासी )<br>दाचक के धुत्र तेजसी<br>का बेटा, आग में जल | मरा। ( नेण्सो )<br>मूलराज के बेटे देवराज<br>का समय                               |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| प्राचीन लेखेर<br>से                       |                                                                       |                                               |                                                                       |                                                         | -9<br>-3<br>-3<br>-3<br>-3<br>-3<br>-3<br>-3<br>-3<br>-3<br>-3<br>-3<br>-3<br>-3 |
| राज करने<br>का समय<br>स॰ विक्रमी          | 9 2 3 6 GB 3 2 2 2 8 6 GB 3 3 2 2 8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2         | in i                              | 20°<br>20°<br>20°<br>20°                                | w<br>S<br>U                                                                      |
| देहांत संवत् नेयसी की ख्यात से<br>विक्रमी | रावल लांजा विजयराय<br>,, भोजदेव<br>,, जेसळ<br>,, शाखिवाहन             | ,, वेजब<br>,, कारहय<br>,, चाच भ्देव           | ,, कश्वव<br>,, खण्यपांत                                               | " जैतसी                                                 | ,, मूलराज                                                                        |
| देहांत संवत्<br>विक्रमी                   | 20 00 00<br>00 00<br>00 00<br>00 00<br>00 00                          | 9 34 9 3<br>34 9 0 1                          | לי טע הי<br>אי הי הי<br>אי הי הי                                      | 0<br>24<br>0                                            | 67<br>67<br>67                                                                   |
| टाड राजस्थान से                           | रावल लांजा विजयराय<br>,, भोजदेव<br>,, जेसबदेव<br>,, शाचिवाहन          | दूसरा<br>,, वीजलदेव<br>,, काल्हण<br>,, चाचगदव | ,, कथाद्व<br>,, छाबासेन<br>,, पुण्यपाळ                                | ", जैतसिंह                                              | ", मूंबराज                                                                       |
| नः                                        | ን ው ው<br>ን መ ያ<br>ነ                                                   | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         | Y M 20                                                                | ř                                                       | w<br>w                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                         | राझ-च्युत किया गया।<br>( मैयासी)<br>रावळ माखदेव के पेशि<br>द्यालदास खेतसीहोत | का बेटा था।<br>अमरसिंह का बड़ा बेटा<br>जगतसिंह तो कटार खा-<br>कर नर गया भार उसका<br>पुत्र बुघसिंह गही बेटा<br>जिसका उसकी दादी ने |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20 20<br>20 20<br>20 40<br>20 40 | 37 W HY MY ON U 19 9                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                  |
| 80 M O O O O O O O O O O O O O O O O O O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~                                                   | \$\frac{1}{2}\$ 9 W  W 0 \tau  W 9 9  \text{or} \tau                         |                                                                                                                                  |
| ,, दृदा<br>,, घड़सी<br>,, केहर<br>, वश्मस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                         | ,, कल्याखदास<br>,, मनेहिरदास<br>,, रामचैद्र<br>,, सबलसिंह                    | ,, श्रमासिह                                                                                                                      |
| 67<br>W'<br>M'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9 L 2/<br>0 or 20<br>(0' W W<br>or or or                                                | न के कि                                  | ,                                                                                                                                |
| ,, द्दा।<br>,, घड्सी<br>,, केहर<br>,, छत्त्वादेव<br>,, बैस्सी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,, नाचकदेव दूसरा<br>,, देवीदास<br>,, जेतसी दूसरा<br>,, हरमसी<br>,, तूधकर्ष<br>,, माळदेव | ,, भीमसी<br>,, मनोहरदास<br>,, रामचंद्र<br>,, सबळसिंह                         | ,, श्रमरसिंह                                                                                                                     |
| 9 U w o o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . സെ കാട്ക് ഉ                                                                           | ימי פס פס פס פס<br>מימי פס פס פס                                             | to,                                                                                                                              |

# मुँह्योत नैयसी की ख्यात

| AND THE PROPERTY OF THE PROPER | जहर देकर मारा, राज<br>जसवंताति ह के पुत्र<br>नेजास्ट्र की मिता।<br>तंजासे ह को झमरासि ह<br>के पुत्र हरीसि ह ने<br>घड़सीसर ताबाव पर<br>मारा और अन्तेसि ह<br>का गही बिठाया। (नैज्यानी) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| प्राचीन नेखें।<br>से                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                      |
| राज करने<br>ज्ञा समय<br>सं० विक्रमी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                      |
| सी की स्थात से                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                      |
| देहांन संवत् नेस्सा की स्थात से<br>विकसी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2                                                                                                                                                                                    |
| टाड राजस्थान से                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | सन्त बसर्वतिसंह<br>,, तेजसिंह<br>महारावळ मूख-<br>राज दूसरा<br>,, गजसिंह<br>,,, यासिंह<br>,, याखिवाहन जी                                                                              |
| र्थः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | సు సు సు సు సి సి.<br>సు సి. గు. పె  1 ణ ర ఒ. ,                                                                                                                                      |

### भाषांतरकार का मत ( पृष्ट ४४३ री ४५९ तक नैयसी का नहीं)

श्रव भाटियों के प्राचीन इतिहास पर भी थोड़ी दृष्टि टालें ते। कहना पड़ेगा कि प्रन्याय राजम्थाना की ख्यातियों की भॉति भाटियों की ख्याति को कई पुरावृत्त सं० १४०० को पूर्व संदिग्ध ही जान पडते हैं। नैगासी ने तो रावल देवराज से पहले होनेयाले राजामो के नामसाज या कुछ वर्णन ही दिया है, परंतु कर्नेत टॉड भाटियों की प्राचोन राज-धानी गृजनी बतलाकर मुक्षलमाने। से परास्त होने पर उनका इधर त्र्याना कहता है। टॉड राजस्थान के अनुसार सुवाह का पुत्र रिक्त युधिष्ठिर सं० ३००⊏वर्ष पहले हुद्या। उसका विवाह मालवे के राजा वैरिसिंह की कन्या सुभगसेना के साथ हुआ था। वह फ़रीदशाह नामी किसी मुसलमान पादशाह के मुकाबले में मारा गया। रिभ्त का पुत्र गज या जिसने युधिष्ठिर सं० ३००८ वैशाख बहो ३ रविवार रोहिग्गी नचत्र में गृक्तनी का नगर बसा वहाँ छपनी राजधानी स्थापित की श्रीर म्लेन्छे। के मुकाबले में मारा गया। राजा सलभन का राज्य सारे पंजाब में सं० ७२ वि० मे था। उसने दिल्लो के राजा जयपाल तंवर की कन्या से विवाह किया। सं० ८८७ मे होनेवाले राव केहर का विवाह जालीर के ग्राल्हणसी देवडा की बेटो के साथ हुन्ना, इत्यादि इत्यादि।

युधिष्ठिर संवत्, जिसे किलयुग संवत् भी कहते हैं, ३००८ वॉ वर्ष विक्रम सं० २००१ के बराबर अर्थात् विक्रम संवत् चलने के १६ वर्ष पूर्व आता है। उस वक्त वैशाख वदी ३ को न तो रिवहार पड़ता और न कभी वैशाख बदी में रोहिग्गी नचत्र आता है। मुस-लमानों की उस समय तो क्या वरन् उससे सात मी वर्ष पोछे तक उत्पत्ति ही नहीं हुई थी। मालवे में उस वक्त वैरिसिंह नाम के किसी राजा का होना पाया नहीं जाता। स० ७२ वि० में प्रथम ते दिल्ली का बसना ही सिद्ध नहीं होता, वहाँ का राजा जयपाल तंवर विक्रम की ग्यारहवीं शताब्दी से राज्य पर था। जालीर के चौहानों से श्राल्ह्यासी का समय स० १२१८ वि० होना उसके लेख से सिद्ध है। यदि यह भी मान लें कि वह श्राल्ह्यासी नहीं, किंतु श्रायहिल हो जो श्राल्ह्या से पॉव-छ: पोढ़ो पहले हुआ था, तथापि उसका भी राव केंद्रर का समसामधिक होना बन नहीं सकता है।

ग्रागे कर्नल टॉड लिखता है कि भाटी पहले यादव कहलाते थे. फिर अपने पुरुषा भाटो को नाम से भाटी प्रसिद्ध हुए। राव भाटो राव बालंद का बेटा या ग्रीर बालंह राव सलमन का। सलमन के १५ पत्रों मं एक राजा रसालू भी था। यदि राव सक्तभन की दिल्ली के राजा जयपाल तंत्रर का समकालीन मानें जो सुलतान सुनुक्तगीन श्रीर सलतान महमूद गज़नवी से लड़ा था ते। सलभन का समय सं० १०५८ वि० के लगभग आवेगा धौर उसके पैात्र राव भाटी का सं० ११०० वि० के लगभगः परंतु जोधपुर राज्य के गाँव घटियाले में मिले हुए प्रतिहार राजा बाउक या कक्क के सं० €०४ व €१८ के लेखें। से सिद्ध होता है कि कक से तीन पीढ़ी पहले होनेवाले राजा शीलक प्रतिहार ने वल्लमंडल के राजा भट्टिक देवराज की जीता या (मुलुतान वा उसके आस-पास का प्रदेश पहले वल्लमंडल कहलाता था श्रीर कक के भट्टिक वंश की राखी से छ: पत्र हुए थे।) यदि शीलक को पीछे होनेवाले राजा भोट व भिल्लादित्य प्रतिहार का समय ४० वर्ष का माने तो शीलक का सं० ८७८ वि० के लग-भग राज्य पर होना संभव है, श्रत: मट्टिक देवराज भी उसी समय (८६०-८०) के श्रास-पास हुआ श्रीर राव भाटी के नाम से ये भाटी कहलाये हो तो अवश्य राव भाटी देवराज के पहले हुआ था। जेसलमेर के मंदिशं में कितने एक पुराने शिलालेख हैं जो राजपूताना श्रीर सेंट्रल इंडिया की Report of a search of Sanskrit manuscripts for the year 1904-05 and 1905-06 में छुपे हैं उनमें दो-एक लेखें। में विक्रम और भड़िक संवत दोना दिये हैं अर्थात रावल वैरिमिंह के लंख में ''श्री विक्रमार्क समयातीत स० १४-६४ वर्षे भाटिको सं० ८१३ प्रवर्तमाने।'' रावल भीमसिह को ममय को लोख में "नुपति विक्रमाहित्य समयातीत सं २ १६७३ रामाश्वभूपतौ वर्षे शाके १५३८ प्रवृत्तामान अट्टिक (सं०) स्ट३'' इन लेखें से भाटिक श्रीर विक्रम संवत में ६८० वर्ष का ग्रंतर श्राता है अर्थात वि० सं०६८० = भट्टिक सं०१। यदि यह सं० राव भाटी का चलाया हुन्ना माना जावे तो राव भाटी का सं० ६८० मं विद्यमान होना सिद्ध है। इस समय से हम रावल देवराज कं उपर्युक्त समय का मिलान करें ते। क्रीब-क्रीब ठीक चा मिलता है. परंतु कर्नल टाँड का सं० २६४ का समय उपर्युक्त समय से अनुमान १०० वर्ष के पीछे का है। नैकसो की ख्यात के अन-सार रावल जेसल से सबलसिह तक ४५४ वर्ष मे २३ राजा हुए ब्रर्थात् प्रत्येक के राज्य-समय का धौसत १-६:७४ ब्राता सो ठीक है परंतु राव भाटी से रावल जेसल के समय तक ५३७ वर्ष मे कुल १३ राजा कहे यह विश्वास के योग्य नहीं। विक्रम की नवी शताब्दी में घ्ररबी भाषा में लिखी हुई पुस्तक चाचनामा मे भाटिया नाम के एक नगर का वर्णन है कि सिंध देश के राजा चाच ब्राह्मण के पत्र घरसिया ने अपनी बहन का विवाह भाटिया के राजा के साथ करने को उसे अपने भाई दाहिर के पास भेजी थी। ज्योतिषियों ने उस कन्या के नत्तत्र देखकर कहा कि इसका पति सारे सिंघ का स्वामी होवेगा, श्रतः दाहिर ही ने उसके साथ विवाह कर लिया। तारीख़ यमीनी में सुलतान महमूद गुज़नवी का

माटिया पर चढाई करना लिखा हं — ''खुलनान अलतान के पास भिध नदी उतरकर शहर आटी की तरफ चला, वहां विजयराव नाम का राजा था। गढ़ में से निकलकर वह मुसलमानों के मुकाबले की आया कि उन्हें अपने हाथियो, ये। खाग्रेां श्रीर बल-प्रताप से डरा दे। तीन दिन-रात लड़ाई होती रहीं, चौथे दिन सुलतान ने धावा करने का हक्स दिया। सुसलमान 'श्रह्माही श्रकार' का हाक खगा काफ़िरों पर दूट पड़े श्रीर अनकी सेना में हल वल सचा दी। सलतान ने अपनं हाथ रो कई दुरमने। मा मारा श्रीर उनके हाथी छीन लिए। विजयराव चुपके से चंद साथियां महित जगल मे भाग गया और पहाडों में जा छिपा। मुसलमानों ने पीछा किया तो ग्रंत मे वह कटार खाकर मर गया, न्यादि।" तारीख़ फ़िरिश्ता में लिखा है कि जब सुरुक्तगीन का बाप मुलतान में आकर लूट-मार करने धीर लैंडि गुलाम पकड़कर ले जाने लगा तब लाहोर के राजा जयपाल ने भाटिया राजा से सलाह की। जान पड़ा कि हिंद सेना उत्तर की सर्द हवा की सहन नहीं कर सकती तब भाटिया राजा के द्वारा उसने शेख हमीद अक्गान की नौकर रक्खा और उसे लुमगान का द्वाकिम बनाकर वहाँ अफ़ुगानी सेना नियत की। अंत मे शेख हमीद सुबुक्तगोन से मिल गया। सुलतान महमूद के भाटिये के हमले के बयान में फ़िरिश्ता लिखता है कि राजा विजयराय ससलमान हाकिमों की बहुत तकलीफ़ देता था और मातहत होने पर भी अनंदपाल ( जयपाल का पुत्र ) को खिराज की रकम नही देता था। इन उपर्युक्त वर्णनों में भाटिया एक नगर श्रीर जाति दोनों द्मर्थ से प्रयुक्त हुन्ना है थीर संभव है कि भाटियों का नगर होने ही से वह भाटिया लिखा गया हो। अब्रियान अलुबेरूनी ने भाटी के नगर को मुखतान से १५ फरसंग (५४ मील के करीब ) बतलाया

है। यद्यपि इस नगर को विषय में विद्वानों से सत-भेद है. कोई उसकी भटनेर और कोई बेहरा बतलाते हैं, तथापि संभव है कि वह भटनेर हो जो भाटियों की पुरानी राजधानी रहा है। कर्नल टॉड लिखता है कि लुद्रवे मे मुक्ते विजयराय का एक लेख दसवी शताब्दी का मिला, यदि यह सन् ईसवी से अभिशाय हो तो उस लेख का विजयराय सुलतान महमूद के समय का विजयराय हो सकता है। टॉड ने राव भाटी के पुत्र मंगलराव के समय मे गृज़नी के ढंडी बाद-शाह से लाहोर घेरा जाना लिखा है और सलभनपुर चढ़ आने के समय मंगल का जंगल मे भाग जाना भी कहा है। ग्राश्चर्य नहीं कि ढंडी बादशाह से ग्रमिप्राय सुलतान महमूद ही से हो क्योंकि घटना-काल से पीछे दंत-कथाग्रीं के श्राधार पर लिखी हुई बड़वे भाटों की ख्यातें में प्राय: ऐसे फेर-फार पाये ही जाते हैं। ऐसी भी कल्पना की जाती है कि हिंदुस्तान मे आने के पूर्व गज़नी नगर भाटियों की राजधानी था ते। शायद वे कायुल के हिंदू राजा हों, परंतु अलबेरूंनी के उन राजाओं की ब्राह्मण कहे थी।र अनंदपाल जयपाल के पुरुषा बतलाये हैं। क्या भट छीर भाटी के भ्रम मे पड-कर तो ऋखवेरूनी ने ऐसा नहीं लिख दिया? काबुल स्रादि उत्तरीय प्रदेशों मे शासन करनेवाली यैद्धिय जाति के कई सिक्के मिले हैं जे। बैद्धिमतानुयायी थे। वही यैद्धिय जंजूया या जोइया के नाम से पुकारे जाते थे। कर्नल टॉड ने राव सलभन (शालिवाहन) के एक पुत्र का नाम जंज दिया है, जिसकी संतान जंजूया कहलाई। संचेप रीति से भाटियों की प्राचीनता का दिग्दर्शन मात्र है। इसमें कोई संदेह नहीं कि भाटी वंश बहुत प्राचीन है धौर उत्तरी भारत से पहले इनका प्रवत राज्य रहा फिर मुसलमानें से खदेड़े जाने के कारण ये सिंघ, मुलतान से इघर रेगिस्तान में आये।

प्रसंगागत पुरायों के अनुसार यहां यादवें का भी थोड़ा सा हाल दिया जाता है। यादव चंद्रवंशी हैं। राजा ययाति ने दानवें के पुरे।हित शुक्राचार्य की कन्या देवयानी से विवाह किया जिसको गर्भ से यदु थीर तुर्वसु नाम के देा पुत्र हुए। देवयानी के साथ दानवराज की कन्या शर्गिष्ठा भी दासी होकर रही थी। ययाति को सहवास से उसको भी दुखु, अनु धौर पुरु तीन पुत्र हुए। पुरु को राजा ने अपना युवराज बनाया । तुर्वसु की पूर्व से, ( हरि-रंश पुराश में दिचिया का देश देना लिखा है जहाँ उखसे दसवी पीढ़ो में होनेवाले चार भाइयों ने अपने-अपने नाम पर पांड्य, करेल. कोल और चोल के राज्य स्थापन किये), दुस् को पश्चिम, यदु को दिचा श्रीर श्रनुको उत्तर दिशा मे देश बॉट दिये। यदुकी संतान यादव कहलाये जा पहले सिधु नहीं के नीचे के प्रदेशों मे बसे थे, फिर धोरे-धोरे पूर्व की थ्रोर मथुरा, माहिष्मती धीर चेदि तक फैल गये। अनु से आठवीं पीढ़ी में होनेवाले उशीनर के पाँच पुत्रों में से शिवि के वंशज शैव, नृग के यौद्धेय धीर नैव की संतान नवराष्ट्र प्रसिद्ध हुए। पुरु के वश मे जरासंध, द्रपद, दुर्थी-धन भ्रादि राजा हुए। द्रुपद को वंशज तो पैरिव नाम से ही प्रसिद्ध रहे परंतु कुरु ग्रीर पाण्डु के पुत्रों के नाम से दुर्योधन व युधिष्टिर द्यादि कीरव श्रीर पांडव कहलाने लगे। यादव-वंश मे जगदिख्यात श्रीकृष्याचंद्र ने जन्म लिया। उन्होंने मधुरा को छोड़ द्वारावती को राजधानी बनाया। उनके समय में यादवें। का सार्वभीम राज्य हो गया था। पुरु को पैत्र दुष्यंत ने मेनका अप्सरा के गर्भ में विश्वा-मित्र के वीर्य से उत्पन्न हुई शक्तुंतला के साथ विवाह किया, जिसके भरत नामी पुत्र हुआ। कहते हैं कि वह आर्यावर्त का चक्रवर्ती राजा था श्रीर उसके नाम पर देश का नाम भारतवर्ष प्रसिद्ध हुत्रा। मद में मतवाले होकर याद्व प्रभासक्तेत्र में पररपर लड़कर मर मिटे।

शीरसेनी शास्त्रावाले मधुरा व उसके स्राता-पास के प्रदेशो पर राज्य करते रहे। करीली के यदुवंशी राजा शीरसेनी कहे जाते हैं। समय के फोर-फार से उनसे मधुरा छूटी धौर सं० १०५२ में बयाने के पास गनी पहाड़ी पर बसे। राजा विजयपाल के प्रत्र तहन-पाल ( त्रिभुवनपाल ) ने तहनगढ़ का किला बनवाया। तहनपाल के पुत्र धर्मपाल ग्रीर हरीपाल थे जिनका समय सं० १२२७ का है। हरीपाल ने तहनगढ़ अपने भाई से छीन लिया. परंतु धर्मपाल के पुत्र कुँवरपाल ने वह स्थान पोछा लिया। हरीपाल ने मुसलमानों की सहायता से पुनः अधिकार प्राप्त किया, सहायक सुलतान शहाबुद्दीन गोरी था। परिणाम यह हुआ कि सं० ५-२ हि० ( सं० ११-६ ई०. सं० १२५२ वि० ) में सुलतान ने बयाने पर द्याधिकार कर लिया। क्रॅंवरपाल को वंशाज अर्जुनपाल ने सं० १४०५ वि० मे करीली का नगर बसाकर वहाँ अपनी राजधानी स्थापित की। माखवे के सुनतान महमूद ख़िलजी ने कराैली फ़तह कर वह राज्य अपने बेटे फ़िद्दवी ख़ाँ को दे दिया। करीब १५० वर्ष तक करौली के राजा इधर-उधर बसकर ऋपने दिन काटते रहे, फिर राजा गोपाल ने शाहंशाह अक-बर की कृपा से अपने राज्य का क्रब्र विभाग पाया।

द्वारका के यादवों में सुवाहु नाम का राजा हुआ जिसने अपने दूसरे पुत्र दृद्ग्रहार को दिच्या मे राजा बनाया। दृद्ग्रहार के पुत्र सेडग्राचंद्र ने सं० ६०० वि० कं लगभग सेडग्रापुर नगर बसाया। पहले ये यादव दिच्या के प्रतापी सोलंकी धीर राष्ट्रकूट-वंश के सामंत थे, कलचुरियों धीर सोलंकियों के परस्पर के भगड़ों में वि० सं० १२४४ के लगभग सोलंकियों के महाराज्य का बड़ा विभाग छीनकर सेउग्रचंद्र से बीसवी पीढ़ी में होनेपाला राजा भीक्षम स्वतंत्र हो गया चौर देविगिरि या दैशलताबाद का प्रबल राज्य स्थापित किया, जिसका नाश सुलतान चलाउदीन खिलजी ने सं> १३६५ वि० में कर दिया।

दिचिश में इसरा महाराज्य है।यसल शाखा के बादवी का द्वार-समुद्र में था। सुलतान अलाउहीन खिलजी ने इनकी भी पराजित किया था। ग्रंत में सुलतान महम्मद तुमलक ने विक्रम की चौदहवी शताब्दी के ग्रंत में उनकी विजय किया, परंतु राजा बल्लाल के मंत्री देवराज ने मुसल्यानी की निकाल पीछा त्रपना त्रधिकार जमाया धीर विजयनगर के महाराज्य का स्थाप क हुया। देवराज के वशजा का प्रताप इतना बड़ा कि वे शनै. शनै: दिचाण देश के बड़े विभाग के स्वामी हो गये। बाहशाह बाबर अपनी पुस्तक 'बकाए बाबरी' मे लिखता है कि जब मैं हिद्स्तान में आया ता यहाँ ( मुसलमानों को अतिरिक्त ) दे। बड़े हिंदू राजा थे अर्थात् उत्तर में राखा सांगा और दिचा में बीजानगर (विजयनगर) के महाराजा। दिचा में बहमनी खानदान का मुसलमानी राज्य स्थापित हुन्ना श्रीर फिर वही वंश पाँच राज्यों में विभक्त हो कर बीजापुर, गीलकुंडा, श्रहमदनगर, बरार श्रीर बीदर की जुदा-जुदा सलतनतें बन गई। सन् १५६५ ई० मे इन पाँचें ने मिलकर विजयनगर के राजा रामराय पर चढ़ाई की। बूढा राजा खुब लड़ा परंतु अंत मे मारा गया। उसकी सेना भाग निकली और वहीं उस महाराज्य के प्रताप का सूर्य ग्रस्ताचल की ग्रीट मे चला गया। पोछे उसके वंशज कुछ अर्से तक चंद्रगिरि मे रहे थे।

यादवों की जाड़ेचा शाखा के ५ बड़े राज्य काठियावाड़ व उसके परे हैं। कब्छ मे सम्मा, जामनगर, घरोल, मोरवी, गोंडल छीर राजकोट। चूड़ासम्मा शाखा के यादव पहले जूनागढ़ गिरनार के स्वामी थे, सन् १४७० ई० (सं० १५२६ वि०) मे गुजरात के सुलतान

महमूद वैगरा ने इस राज्य की समाप्ति की। कता चुरि भी यादवें की एक शास्त्रा थी परंतु अब उनका भारतवर्ष में कोई राज्य नहीं है।

# सरदारों की पीढ़ियाँ (नैणती से)

| and |                 |                         |  |  |  |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------|--|--|--|
| सूत्रर के शृंगीत                        | <b>ग्रमरसिह</b> | सिरंगवर की पोहियाँ      |  |  |  |
| मदन[सह                                  | खड्गसेन         | <b>घोरतक्षिह</b>        |  |  |  |
| सवाई(सह                                 | श्रजीतपुर की    | हिम्मतिन ह              |  |  |  |
| कुराल्सिह                               | पीढ़ियाँ        | <b>फ़</b> तहसिह         |  |  |  |
| पृथ्वीराज                               | दलसिह           | भनाई की पोढ़ियाँ        |  |  |  |
| खड्गसेन                                 | शिवदानसिह       | देविसह                  |  |  |  |
| करमसेन                                  | दीपसिह          | जगमाल                   |  |  |  |
| मनोहरदास                                | कीरतसिद्य       | रूपसिं <b>इ</b>         |  |  |  |
| भगवानदास                                | फ़तहासि ह       | फ़्तहसि <b>ह</b>        |  |  |  |
| सिरंग                                   | रामसिह          | गाँव <b>रा</b> खू       |  |  |  |
| वाय के सरदार                            | किशनसिह         | कि धन चिंहोत            |  |  |  |
| प्रेमसिह                                | मनोहरदास        | नवलसिंह                 |  |  |  |
| बहादुरसिह                               | सिर्वमुख की     | डूंगरसिद्य              |  |  |  |
| दै। लतसिं ह                             | पीढ़ियाँ        | जगरूप                   |  |  |  |
| पृथ्वीराज                               | रघुनाथसिह       | सुजायसिह                |  |  |  |
| जाणां के बरदार                          | भवानीसिह        | दुर्जनस् <del>जिह</del> |  |  |  |
| <b>लाल</b> सिह                          | जालमस्चिह       | जगतसिद्ध                |  |  |  |
| <b>अने।</b> पसिह                        | सुरताणसिह       | किशन <b>सिंइ</b>        |  |  |  |
| संप्रामिखह                              | <b>उत्तमसिह</b> | महाराजा रायसिंह         |  |  |  |
| भवानीसिंह                               | प्रतापसिद्द     | बंधा की पीढ़ियाँ        |  |  |  |
| साहबसिंह                                | किशनसिंह        | <b>फ़तहस्ति</b> ह       |  |  |  |

रामसिद्

|   | सवाईसिह                    | भीमसिंह           | हररामसिंह        |
|---|----------------------------|-------------------|------------------|
|   | <b>ग्र</b> जवसिह           | जगतसिह            | जैतसिं ह         |
|   | <b>ध</b> मरसिंह            | किशनसिंह          | दयालदास          |
|   | रघुनाथसिह                  | भादले के रूपावत   | गाँव भेजू की     |
|   | जगजीवनदास                  | सतीदान            | पी हियाँ         |
|   | किशनसिह                    | भगवंतिसह          | दलसिंह           |
| ŧ | करणीचर की वीढ़ियाँ         | <b>पद्म</b> सिह   | चैनसिंह          |
|   | सुखसिह                     | रामचंद्र          | भीमसिंह          |
|   | जैतसिह                     | कल्याग्रदास       | नरसिंइदास        |
|   | <b>इं</b> द्रसिह           | दुरंगदास          | शामदास           |
|   | रघुनाथसिह                  | भीमराज            | <b>सुंदरदास</b>  |
|   | 9 • • a a d. 4 9 • • • • • | दयालदास           | नारायग्रदास      |
|   |                            | भोजराज            | जैमल             |
|   | जालमसिष्ट                  | सादूलसिह          | भागा             |
|   | सूरतसिह                    | गाँव ढीगसरी की    | <b>भेाज</b> राज  |
|   | इंद्रसिष्ठ                 | पीढ़ियाँ          | सादूलसिंह        |
|   | <b>त</b> ालसिन्न           | सवाईसिंह          | केलगदर की        |
|   | पहाड़िसइ                   | बखतसिंह           | पीढ़ियाँ         |
|   | रघुनाथसिंह                 | <b>फ़्तह</b> सिह  | सगवंतदास         |
|   | *****                      | कर्यासिंह         | सावंतसिंह        |
|   | गाँव नींबा की पीढ़िय       | <b>१</b> दयालसि ह | <b>उदयसिं</b> ह  |
|   | भाेमसिंइ                   | ******            | जयसिंह           |
|   | पेमसिंह                    | <b>ऊ</b> मरसिंह   | <b>सुंदरदा</b> स |
|   | बाघसिंइ                    | गजसिंह            | गाँव कुद्सूं की  |
|   |                            | _                 | a a ' a          |

रघुनाथसिं**इ** 

| इटोसिंह                  | नारायग्रदास        | नारायणदास         |
|--------------------------|--------------------|-------------------|
| सूरतसिंइ                 | बरसिंह             | वैगसी             |
| केसरीसिंह                | ल्याकर्ण           | गाँव उडसर के      |
| <b>उदयसिं</b> ह          | गाँव तर के         | सरदार             |
| जयसिंह                   | सरदार              | शेरसिह            |
| गाँव राहिगी की           | <b>छत</b> रसिंह    | दे <b>वी</b> सिद् |
| पोढ़ियाँ                 | लाडखां             | भगवंतिसह          |
| जैनमाल                   | गोरखदान            | भोजराज            |
| <b>ग्रानंदसिंह</b>       | रामसिंह            | दुर्जनसाल         |
| भावसिंह                  | गाँव गेड़ाप के     | बलभद्रदास         |
| संप्रामसिंइ              | सरदार              | गाँव काणाणे के    |
| 0 * 6 * * 6              | बहादुरसिं <b>ह</b> | सरदार             |
| गजिसह                    | जोरावरसिं <b>इ</b> | भारतसिह           |
| देवीत्सिह                | गुमानसिंह          | सवाईसिंह          |
| नरसिंहदास                | गोरखदान            | रघुनाथसिह         |
| तिहास रेशर के            | रामसिंह            | भेाजराज           |
| नारखेात                  | गाँव सेदसर के      | दुर्जनसात         |
| सूरजमल                   | <b>स</b> रदार      | बल्भद्रदास        |
| मोह <b>बतसिंह</b>        | बहादुरसि <b>ह</b>  | गाँव केरकड़ के    |
| दैालतसिंह                | <b>उद्</b> यसिह    | सरदार             |
| <b>थ्राईदान</b>          | जोरावरसिद्य        | सुरताणसिह         |
| रामसिह                   | रघुनाथसि <b>ह</b>  | श्राईदान          |
| <b>उदयसिं</b> ह          | भागचंद             | <b>इटीसिइ</b>     |
| <b>स</b> ॉवल <b>दा</b> स | वीरमदे             | केसरीसिंह         |
| जैमबदास                  | बलभद्र             | इररामदास          |

हिम्मतिसंह बखतसिंह सुंदरदास **आांद**सिंह भोपतसिंह भावसिंह चतरसिंह ग्रभयराम नारायग्रहास बैर सी कुंभागे के यरदार **ल**खधीरसिंह किशनसिंह राजसिंह कल्यागसर के चैनसिंह जगतसिंह सरदार जीरावरसिंह राघोदास जसराज केरारीसिंह **उदयसिं** ह गजिसिह हटोसिह किशनदास श्रमयराम रतनधातों वी कालवान के खरटार राजे। पीहियाँ भवानीसिंह कॉघल साहबसिंह श्रमरसिह राव रिगासल खड़सेन घाँधूसर के सरदार वैरीसाल शेरसिह **ल**खमीदास शेरसिंह शिवदानसिंह वहादुरसिंह **उदयभाग** भीमसिह नाहरसिंह जोरावरसिंह सरूपसिंह लखधीरसिंह श्रभयराम रंगाईसर के सरदार राणासर के सरदार प्रतापसिंह श्रर्जुनसिंह **बदयभागा** सुखरामदास जसवंबसिंह चतुर्भुज इंद्रसिंह **ऋर्जुन** सवाईसिंह सावंतसिंह रत्नसिह रघुनाथसिंह **उद्यभाग** राव लूगकर्ग लखधीरसिंह रावतसर के रावत **नायवाणे के सरदार** नाहरसिह गाँव पलू की

विजयसिंह

माधोसिह

पीढ़ियाँ

जसवंतिमंह कंसरीसिह धनराज सूरतसिंह **अवैसिं**ह मानसिह सुदर्शनसेन मालदेव गेशविददास साहै।र के सरदार केशोदास कंसरीसिह जगतसिंह रामसिंह गोपार,दास अर्जुन(संह सांगा मलका सर के दुर्गदास सरदार संसारचंद

रूपसिंह देवीसिह बीदा

म्रागंदसिंह जैत्यपुर के सरदार राव जोधाजी

मानसिंह पद्मालंह वैनातेकी पीढ़ियाँ

साइवसिंह सरूपसि ह उदयसि ह

किशनसिंह सूरसिंह दुर्गदास

जगतसिंह धर्जुनसिह वीरभाग

कलासर के सरदार देवीसिह लखमीदास
भोपतसिंह चंद्रसेन गायंददास

हिम्मतसिंह मनहरदास दुसारणे के सरदार

हर्एंतसि इ मोहकमसिंह गोपालदास जैतसिष्ठ सबलसिंह **बद्य**भाग सुदर्शनसेन बीढासर के सरदारसिंह बौदावत दीपसिह दै।लतख़ान **किशनसि**ह जसवंत रामसिह उमेदसिह ग्रचलदास **उद्यभा**ग

दुणियासर के सरदार जालमसिह गोयंददास

भावसिंह केसरीसिह **गाँव पूहड़ी के** जोरावरसिंह कुशलसिह **सरदार** 

### ब्रॅहणोत नैणसी की ख्यात

हेवीदास मोहकमसिह दल्लू नवलसिंह लाखग्रसी मनरूप सगत सिह गुम(नसिंह खंगारसी जारवरसिंह जासासर के खगार गाँव सांडवे के फतहसिंह गहार बुधिस ह क्रंभकर्ण सरदार खड्गसिंह रगाजीतसिष्ठ किशनसिंह मानसिंह जैत[सह खंगार भामसंह **किशनदास** जालपदास वेलेरी के सरदार सूर सेन **धीरतसि** ह संसारचंद ज्ञारसिह दानसिंह गाँव गारीसर शावतसिष्ठ मोहकमसिंह श्यामसिह के सरदार जगमाल नवल सिष्ठ मान(सह मनहरदास गाँव लीवे के जसवंतिसंह बाघ प्रतापसिह गापालदास सरदार गाँव पड़िहारे कीरतसिंह मानसिह किशनदास पृथ्वीसिंह के सरदार कणवारा के भवानीसिंह जामलसिंह वैरीसाल ईसरीसिंह सरदार दलपतिसह बखतिसह दानसिंध हरनाथसिह गाँव हरदेसर के पातलसर के दीपसिंह सरदार सरदार बखतसिह जयसिंह परसराम **फ़्तहसिह** धीरतीसह माधीसिंह

| दानसिंह                       | गाँव जीली के           | <b>फ</b> ़तहसिंह |
|-------------------------------|------------------------|------------------|
| जाकरी के सरदार                | या रही र               | भ <b>वैराज</b>   |
| नाहरसिह                       | पद्मसिंह               | <b>देवीदा</b> स  |
| कन्हीराम                      | जाधसिह्                | <b>अनहरदास</b>   |
| प्रयागदास                     | <b>अमरसिंह</b>         | गाँव र अस्यासर   |
| मे।हकमसिंह                    | मालदेव                 | के बरदार         |
| गाँव चीमणवे                   | सनहरदास                | जैसिह            |
| के सरदार                      | गाँव बसू के            | फतेसिंह          |
| श्रभ"सिंह                     | खरदार                  | म्राईदान         |
| <b>रायसिह</b>                 | रायसिंह                | <b>डुंग</b> रसी  |
| प्रयोगदास                     | भगवंतसिंह              | <b>सनहरदास</b>   |
| गाँव सकू के                   | ग्रमरसिंह              | गाँव चंडावे के   |
| सरदार                         | मालदेव                 | सरदार            |
| ऊमजी                          | गाँद: <b>कल्याण</b> ःर | पहाड़ो           |
| <b>दिम्मत</b> सिंह            | के स्टार               | कुभेा            |
| <sup>'</sup> इंद्रभा <b>ण</b> | गोविददास               | प्रताप           |
| मोहकमसिंह                     | दै।सृतसिह              | जगमाल            |

### गाहिल

श्रथ वार्ता गोहिल खेड़ के स्वामियों की—खेड़ में गोहिलों की वड़ा ठाकुराई थी\*। वहाँ के राजा मोखरा की बेटी बूट पिद्मिती (जाित ) की श्री थी। उसके रूप की प्रशंसा खुरासान के बाद-शाह ने सुनी तब उसने तीन लाख सवार की सेना खेड़ पर भेजी। तुकों ने श्राकर नगर घेरा, गे।हिल भी सम्मुख हुए, चार दिन तक

<sup>ः</sup> खेड़ मारवाड़ राज में खूर्णी नदी के मोड़ पर बालातरे से १० मील -पश्चिम में हैं।

बरावरी का युद्ध चलता रहा, फिर जेहिर करके गोहिल मैदान में आकर जंग करने लगे। तलाव बहबनसर के तट पर बहुत से गोहिल काम बाबे, ( राजा माखरा मारा गया ), दुर्क भी बहुत खेत रहे और उनकी रही सही सेना फिर गई। सेना आई उस वक्त बहुबन ( मोखरा का पुत्र ) कही बाहर गया हुआ था, इससे बच रहा और टीक बैठा। बूट भी बच गई, परंतु बहुत से योद्धाओं के मारे जाने से राज निर्वेत पड़ गया। उस वक्त बाहड़मेर के स्वामियों ( देवार ) ने आकर गोहिलों को दबाया। गाँव नाकों है के पास गढ़ बनवाया श्रीर गाहिला से धरती छीन लेने का विचार किया। बहबन ने मडोवर के राव हंसपाल (पड़िहार) को कहलाया कि पँबार मुफसे पृथ्वी छीनते हैं सो या तो मेरी सहायता करे। नहीं ते। फिर तुमको भी ये कप्ट देंगे। पढ़िहार ने उत्तर भेजा कि तुम्हारी बेटी बूट पश्चिनी है उसका हमे परणावा ता तुम्हारा साथ दें। इन्होंने देशकालानुसार अपनी स्थिति देखकर बूट का विवाह कर देना खीकारा। बूट ने अपने भाई को मना किया कि मेरा विवाह मत कर, परंतु उसने न माना । पड़िहार हंसपाल सैन्य लेकर खेड़ आया तब पैवारों ने खेड़ की गौएँ घरी, पड़िहार व गोहिल मिलकर बाहर चढे श्रीर नाकोड़ के पास पँवारी को जा लिया। गैएँ ती गढ़ में पहॅचा दीं तब हसपाल ने गढ़ पर धावा किया. दवीज़ा दूटा श्रीर वहाँ पैंवारी के ४०० व गोहिल श्रीर पडिहारों के ३०० योद्धा खेत रहे। हंसपाल का मस्तक कट गया परंतु घड गौछों को लेकर खेड मे आया. वहाँ पनिहारियों ने कहा कि ''देखों! सीस के बिना धड़ चला म्राता है।" हंसपाल वहीं गिर पड़ा। पड़िहार विवाह करने को आये. फेरे दो फिराये गये और बूट बोली कि ''अब गोहिल तुमसे छूटे (बन्ध्या हुए)'', पड़िहारों ने उत्तर दिया कि "छूटे"। फिर हृट ने कहा कि "(भाई।) मैंने ते तुमको पहले ही मना किया था कि विवाह मत रवीकारो, परंतु तुमने न माना। अब गोहिलों से खेड़ श्रीर पिंहहारों से मंडोवर जावे!" ऐसा शाप देकर बूट अपर उड़ गई। इसके पित ने उसे पकड़ने की हाथ बढ़ाया तो उसकी साड़ी हाथ में श्रा गई श्रीर वह तो उड़कर अलीप हो गई।

गोहिलों से खेड़ राठाड़ों ने ली उसकी बात—गोहिल खेड़ छोड़कर एक बार कोटड़े के इलाके बरियाहेड़ में गये। वहाँ से धांधलों ने कूटकर निकाल दिया तब कुछ काल तक जेसलमेर से कोस १२ सीतबुहाई (गाँव) में कितने एक दिन रहे, पगंतु वहाँ भी राठाड़ों ने पीछा न छोड़ा। जेसलमेर का रावल गोहिलों के यहाँ ब्याहा या अतएव वे रावल के पास गये और उसने उन्हें थोड़े दिन जेसलमेर में रक्खा। जहाँ ये रहे वह स्थान गढ़ के दिचिण तरफ आज तक 'गोहिल टोला' कहलाता है। फिर वहाँ से वे सोरठ में गये थीर शांत्रजय (जैनियों का प्रसिद्ध तीर्थस्थान) से ४ कोस सीहोर गाँव में रहे। गोहिलों के अधिपति रावल कहलाने। अच्छे रजपूत मूमिए हैं। ४०० गाँवों में उनके भूमचार का प्रास लगता है। राजुंजय के स्वामी भी गोहिल ही हैं। पालीताणे का (राजा) शिवा गोहिल वहाँ जो यात्रो आता है उससे कुछ लेकर फिर संघ को राजुंजय (गिरि) पर चढ़ने देता है। गोहिलों के चारण भाट उनकी मारवाड़ का विरुद् देते हैं।

शास की विगत (ब्योरा)—सोरठ देश में सीहोर नाम का एक स्थान है वहाँ घोषे के पर्गने में रावल अखैराज का शास लगता, ऐसे ही लाठी परगने के ३६० गाँवों में शास है। लोलियाया और जिवाया घोधुंके से १७ कोस है। सोरठ में देवपट्टन में सेामइया (सेामनाथ) महादेव का बड़ा ज्योतिर्लिंग था जिसको स० १३०० (१३६४ या १३६८ के लगभग) में अलाउद्दोन जाकर उठा लाया।

खस वक्त गोहिल भीम के पुत्र अर्जुन और हमीर (बादशाह की सेना से युद्ध कर) काम आये थे, उन्होंन बड़ा नाम किया, बेगड़ा नामी एक भील भी उनके साथ लड़कर मारा गया था।

#### भाला यतवाणां

हलवद नगर भाजी का वतन, श्रहमदाबाद से ४० कोस, नवा-नगर श्रीर हालार से (सिली हुई) सीम नवानगर ३० कोस है।

े काठियावाड़ में एक प्रांत गोहिलो के नाम पर गोहिलवाड़ कहलाता है।
गोहिए अपने की संद्र्यंशी मानकर अपने मूल पुरुष शालिवाहन की सं० ७७
वि० ने दिल्लिण्य में पैठ्या का राजा बतलाते और कहते हैं कि हम दिलाए से खेड़वर में आवे आर वहां से लियाजी राठै। इ ने इमें निकाला इत्यादि। वास्तव में कर्नल टॉड के लेखानुसार खेड़ पर राज्य करनवाले गोहिल पैठ्या के शालिवाहन के वशाज नहीं, किंतु सेवाड़ के राजा शालिवाहन के वंश के हैं। गगाधर किंव रिचत 'मंडलीक-चरित' कान्य में काठियावाड़ के गोहिलों की सूर्यवंशी कहा है (मंडलीक-चरित हस्तलिखित ६—२३)। मोरठ में राज स्थापन करनवाला पहला गोहिल सेजकजी था जिसने अपनी कन्या गढ़ गिरनार के चूड़ासमा रा कैवाट के बेटे की ज्याह दी और रा कैवाट ने थोड़े से गांव सेजक की जागीर में दिये। सेजक के पुत्र राखा, सारंग और शाहजी थे। राखा के वंशज भावनगरवाले, सारंग के वंशज लाठीवाले और शाहजी के वंशज पालीताखावाले हैं।

''आवनगर शोध-संप्रह'' नामी पुस्तक में छुपे हुए मांगरेशन की बाव के एक लेख में, जो सिंह सं० ३२ (सं० १२०२ वि०) का है, वर्णन है कि चालु स्य राजा कुमारपाल के समय में गुहिल-वंश में साहार हुप्रा जिमका पुत्र सहिला (सेजक) था। यदि गोहिलों का सेजक थ्रीर लेख का सहिला एक ही हो तो सियाजी राठीड़ से बहुत पहले गोहिलों का सेग्रठ में होना पाया जाता है। गिरनार के यादव राजा महीपालदेव का उपनाम रा कैवाट था जो सं० १३०२ वि० से सं० १३३६ वि० तक राज पर रहा। रा कैवाट के पुत्र खंगार तीसरे ने सोमनाथ महादेव के मंदिर की मरम्मत कराई थी जिसे सुल-तान भ्रालाउदीन ख़िलाजी ने उनाड़ दिया था।

हलवद पाधार (गाँव का गोरंमा या खुली हुई मूमि ) मे वसा है, तालाव पर गढ है, चौड़ा बहुत है, भीतर हज़ार दो हज़ार मनुष्य रह सकते है। गढ़ मे मीठे पानी का एक कुआँ हैं। हलवद के निकः भाड़ी थोड़ी और चौगान बहुत है। खेती ज्वार, बाजरा, तिल और कपास की होती है; ऊनाली, पीवल, माल नहीं, संवज (सेजं से १) अच्छा पैदा होता है। निकटवर्ती गाँवों मे कुएँ हैं। नगर की आवादी सं० १७१ से यह खी—शहसा १०००, बिक ७०० मध्य महेसरी ४००, ग्रोसवाल ३००, राजपूत ३००, सोची १००, घाँची १०, सुनार २०, छीपा ५०। हलवद से दूरी पर के गाँव—ग्रहमदाबाद ४० कोस, बीरमगाँव २० कोस, नवानगर ३० कोस, बाँकानेर २० कोस, बढ़वास १५ कोस, दसाडा ३० कोस, मोरवी १५ कोस।

हलवद से दूसरे दर्जे का बॉकानेर है जिसका ताल्लुक हलवद से हैं वह हलवद से २० कोस । काठियावाड से मिलता हुआ है । उसके साथ गाँव १२० लगते जिनमे २३ गॉव अभी बसते हैं । देवतकहीं सो काला डीलैवूटक तो मारवाड़ में हैं । जेसलमेर राज्य मे खांडाल की तरफ ४ तथा ५ गॉव देवता के हैं—डोवर, सिवा सांखला के गॉव से ५ कोस सीताहर के पास, मांगणी के तली डवर से २ कोस, जूजल काबेरा डावर से एक कोस, लाठीहरमावर से दो कोस खाडाल में ।

गुजरात देश में भालावाड़ के गाँव १८०० कहे जाते हैं। भाले मकवाणों से मिलते हैं (एक ही हैं)। मूल गाँव तो हलबद ही में हे; इनको (भालों को) पाटड़िया कहते हैं। पाटड़ी हलबद से र कोस है। पहले तो इन भालों का बतन पाटड़ी था। भाला महमंद पाटण के स्वामी मूलराज सोलंकी का चाकर था। जब सीहा राठौड़ थ्रीर मूलराज ने लाखा जाड़ेचे को मारा तब कहते हैं कि लाखा हाथी के है। से बैठा था। सो भाला महमंद ने उसके बरछी लगाई। उसकी

रीक में मूलराज ने १८०० गाँव से कालावाड़ महमंद की दी। उस वक्त ये परगने भालावाड व्यहताते वे-- ५४ ६ वीरमगाँव के, यह बहुत ब्राच्छी जगह, रु० ३०००००) ब्राज भी उपजते हैं, दाम एक करोड़ गांव ७३७। २५२, बीरसगांव ताल्लुक २१६ वीरमगांव के साथ श्रीर ३६ मृत । टाम रू० ३८५८६८), १६२ भूमियों के नीचे ज़ोर तलन; ११२ हलनद ४६ गःत्र जुदा पर्गना हुआ उसके साथ गये थे; स् पाटन में, ३७ मुंजपुर में, ६२ गाँव ऊनड़ चालीस पचास वर्ष से। पाटड़ी हनवद से कीस ८ ( ६ पहले लिखी ) जहाँ घर २०० तथा २५० काली, वंहिरे, वनिये ग्रीर प्रासियो के हैं। नमक की ग्रागर हैं, ताल्हुक वीरमगॉव से हैं, उपज इ० ७०००), ४० गाँव कोली कान्ह के अधिकार में हैं वह अभल नहीं देता. दाम कः ३६०७६२२)। नांव भृमियां के नीचे जा दबाव पहुँचने पर हासल देते है; ३६ गॉव मूली रायसल पंवार के, प्र-६ हासलीन (हासल देनेवाले), चूड़ा राखपुर बढ़वान के ताल्लुक़ हैं, बाचग्र से ३० थ्रीर बीरमगाँव से कीस ३०, वहाँ स्राज़मकाँ ने स्रच्छा गढ़ बनवाया । गाँव १२३ बढ़वान ताल्लुक अलग दाम रु० ५५४३४८). २७ गॉव चूड़ा राग्रपुर में; ४५ भूमियों के द्र्यधिकार में; ४० गॉव ऊजड़, ११० हासलीक, ३६ मूली के परगने में; बीरमगाॅव के ताल्लुक़ ३६; श्रीर गाॅव ४ बादशाही के मुवाफ़िक़। दूसरे गाॅव काठियों ने दवा लिये। पॅवार रायसिंह मूमिया है-धंधूका घोलका, मोरवी, काठिग्रावाड़, खाचरीवाली ठैड़, भूंभूवाडा । चूड़ा राग्रपुर में आबादी-७० वनिये, १५० ( घर ) भरवाछ पटेल, १०० सिपाही। गढ़ के नीचे देराणी जिठाणी नाम की नदी सदा बहती रहती है, गढ़ में किलेदार मलिक बेग बादशाह की तरफ़ से रहता है, उसके दे। गाँव की जागीर है। बीरमगाँव जिसके जगीर में होने से वह ५०० सवार काठियों के मुकाबले पर रखता है।

भालों की वंशावली —प्रथीराज का भाला सुलतान, चंद्रसेन थीर रायिंह, तीनों मानिसह के पुत्र बाँकानेर में बसे। ईडर के राव कल्याण-मल की भनीजी या रा० कंशोदास नारायणदासीत की कन्या का विवाह मानिसह कंसाथ हुआ था। से छड़े साथ से ईडर जाता था, यह ख़बर राखा आनकर्ण की लगी। हलबद से ० कीस गाँव साथके में ठहरा हुआ था जहाँ १२ साथियों समेत आसकर्ण ने उसे जा मारा।

मानसिंह हलवद का स्वामी, उसका उत्तराधिकारी रायसिंह बड़ा राजपूत हुआ। उसने जसा श्रीर साहिब की मारा। बाद भाला रायसिंह मानसिंहोत श्रीर जाड़ेचा जसा हरधवलोत व साहब हमीरोत के लड़ाई हुई जिसका हाल—

जब मानसिंह भाला ने रायसिह की निकाल दिया तब वह अपने बहनोई जाड़ेचा जसा के पास जाकर एक वर्ष तक रहा था। एक दिन जसा (जसराज) श्रीर रायसिंह चौपड़ खेल रहे थे। उस वक्त, एक व्यापारी नये नगर से भुज की जाता था। उसके साथ नगाड़ा था, उसे बजाता जाता था। मार्ग जसा के गाँव धोज़हर की सीमा में होकर निकलता था, इसलिए जसा नगाड़े का शब्द सुनकर बोला कि "यह नगाड़ा कीन बजाता है? ऐसा कीन है जो मेरे गाँव की सीमा में नगाड़ा बजाता निकले?" पांडू (माईस) की हुक्म दिया कि घोड़ा तैयार कर ला! श्रीर साथ (सिपाही सरवंदी) को कहता जाना कि सज-सजाकर शीघ आवे, मैं इससे (नगाड़ा बजानेवालेसे) जड़ाई करूँगा। भाला रायसिंह ने कहा— "मेरे ठाज़र ऐसी हलकी बात क्या करते हो? मार्ग का गांव है, कई इस रास्ते श्रावेगे जावेंगे, तुम किस-किसके साथ लड़ाई करोगे?" जसा ने कहा कि जो मेरी सीमा में नगाड़ा बजाता निकलेगा उससे मैं लड़ाई करूँगा। रायसिह बोला कि लड़ाई नहीं कर सकोगे। तब जसा

ने ताना देकर कहा कि ''मालूम पड़ता है कि राज (म्राप) मेरी सीमा मे नगाड़ा बजावेंगे।'' रायसिह ने उत्तर दिया कि मैं राजपूत हूँ ते। तुम्हारी सीमा मे भाकर नगाड़ा बजाऊँगा। जसा ने कहा कि जो नगाड़ा बजाओंगे तो मैं भी लड़ाई करूँगा। यहाँ तो इतनी ही बात होकर रह गई। व्यापारी के नगाड़े की जमा ने ख़बर मँगाई ते। नौकर ने भाकर ख़बर दी कि व्यापारी लोग हैं, मार्ग चल रहे हैं। यह सुनकर जमा बोला कि क्या करूँ, व्यापारी हैं जिससे जाती करता हूँ, नहीं तो मेरी सीमा मे नगाड़ा बजावे और मैं लड़ाई क करूँ।

चार-पाँच मास बीते कि भाला मानसिंह काल-प्राप्त हुआ तब उसके राजपूत सर्दारों ने विचारा कि अब टीका किसको हेना चाहिए. रायसिंह के भाई तो बालक हैं श्रीर रायसिंह बाहर है श्रीर जो किसी को नहीं देते हैं तो धरती गहेगी नहीं, टीके के योग्य तो रायसिह ही है। यह सलाह कर एक धावक की बुलाया ध्रीर उसे रायसिंह के पास भेजा। उसको समभाकर कहा कि तू जाकर कहना कि ठाकुर तो मर गये. घरती तुन्हारी है सी शीघ्र पधारिए। जसा स्रीर राय-सिंह साले बहनोई भारेखें में बैठे हुए थे कि जसा ने हलवद के मार्ग से धावक की त्राते हुए देखा श्रीर रायसिंह की कहा कि हलवद की तरफ से कोई कासिद आता हुआ दीखता है। वे ता ऐसी बातें कर ही रहे थे कि इतने में धावक आकर दरवाज़े पर उतरा. भीतर जाकर जुहार किया। तब जसा व रायसिंह ने पूछा कि तुम क्यों ग्राये हो ? रजपूत बेला कि ठाकुर मर गये श्रीर राज की राजपूती ने बुलाया है सो जल्ही पधारे।, राज की धरती है। जसा ने रायिसंह को कपड़े करा दिए, खर्च ग्रीर घोड़ा दिया ग्रीर कहा कि जल्द जाइए। जब रायसिंह सवार होते वक्त जसा से बिदा माँगने लगा तब उससे कहा कि राज ने मुक्तको ताना दिया या अत: जो मैं राज- पूत हूँ तो श्रवश्य श्रापकी सीमा में नगाडा बजाऊँगा। जसा ते कहा कि जिस दिन तुम मेरी सीमा में नगाड़ा दिलवा छोगे. मैं भी श्रा खड़ा हे। ऊँगा। जब पहले ऐसी श्रदाबदी की बात हुई तब ता लोगों ने समका कि ये साले बहनोई हँसी-मज़ाक कर रहे हैं, परंत जब रायसिंह ने बिदा होते समय बात दे हराई ते। सबने आन लिया कि वह हँसी नहीं थी ग्रीर इसमें ग्रवश्य कुछ उपद्रव खड़ा होगा। रायसिंह धाकर हलवद की गद्दी पर बैठा. मास चार एक के पीछे जब उसका कामकाज ठीक तरह जम गया तब उसने अपने राजपूतों से कहा कि सुक्ते रग्रछोड़जी की यात्रा करनी है. सो सब तैयार हो रहो। अपने राज में भी सब जगह सूचना देकर अच्छे राजपूत और अच्छे घोडे जितने मिले इकट्टे किये और दे। हज़ार सवार ख्रीर इतने ही पैदलों की भीड़भाड़ लेकर चला। गाँव धोलहर की सीमा मे प्रवेश करते ही नगाडा बजवाया। जाडेचा जसा ने कहा ''रे। ऐसा कैं।न है जो मेरी सीमा में नगाड़ा बजवाता है ?" ब्रादमी ख़बर की भेजा, उसने पीछा ब्रावर कहा कि भाला रायसिंह है। जसा अपनी कटक ले सम्मुख आया। रायसिंह ने कहलाया कि इस वक्त तुम्हारे पास मनुष्य थोड़े हैं, धीर मुफ्ते भी रग्रहोडजी की यात्रा करनी है सो मैं लीटता हुआ इधर से निकलूँगा तब लडाई करेंगे। इतने में तुम भी अपना दलवल जाड रखना। जसा भी इससे सहमत हुआ। जब रायसिंह श्रीठाकुरजी के दर्शन को गया तो ठाकुरजी की कमर मे से कटार छिटक पड़ा थीर राय-सिंह ने उठा लिया, कटार रु० १५००) के मोल का था, इसने का २००० दे दिये। यात्रा कर पीछा फिरा, यहाँ जसा ने भी अपना साथ इकट्टा कर लिया था, वह ७००० पैदल लेकर चढ़ा। भाजा रायसिंह लीटता हथा जाम रावल से मिलने की नयेनगर

रावल भी वहे ब्रादर-सत्कार के साथ उससे मिला ब्रीर ोहमानदारी की। बिदा करते वक्त अपने दे। अले आदमी भेजकर रायसिंह की कहलाया कि तुमने छीर जसा ने बाद-विवाद किया है, परंतु तुम ते। समभदार हो, जसा हाल जवान है, अतः जाते वक्त धोलहर से चार कीस के अंतर से निकलना। रायसिंह बीला कि अब तो यह बात तै हो चुकी और सब लोग भी जान गये हैं। **बन सर्दारों ने जाम को जाकर रायसिंह का उत्तर सुनाया, तब तो** जाम का भी मिज़ाज विगड़ा, सर्दारों को कहा कि तुम जाकर राय-सिंह से कह हो कि जसा हमारा भाई है। जो तू घोलहर जावेगा तो मेरे जो चार राजपूत हैं वे भी जसा का साथ देंगे। रायसिंह ने कहलाया कि यह बात ते। मैं भी जानता हूँ, परंतु क्या करूँ ? पहले मुँह से वचन निकल चुके, अब जाम आप स्वयं धीलहर पधारें ते। भी मैं टलने का नहीं। इतना कहकर रायसिंह घोलहर के पास म्राया, नगाडा बजाया श्रीर वहीं डेरा डाला। जसा की कहलाया-''मैं त्रा गया हूँ, राज तैयार रहें, त्रपने कल लड़ाई करेंगे।'' जसा भी अपने दल सहित तैयार हो गया। दूसरे दिन रायसिंह चढ़ धाया। गाँव के पास ही तालाव है, उसके पीछे के मैदान में होनी श्रीर के दल स्रान इकट्टे हुए, अणियाँ मिलीं धीर घमासान युद्ध होने ्डभय पत्त के योद्धा**श्रों** ने पागड़े छोड़े श्रीर पा पियादे लड़ने लगे। दो सा सवारी की दुकड़ी लिये जसा एक बाज़ खड़ा लड़ाई का तमाशा देख रहा था, उस वक्त रायसिंह ने देखा कि मेरी सेना थोड़ी ग्रीर विपची वहुत हैं इसलिए कोई घात करूँ तो विजय हो। यह विचार उसने हेरू भेज जसा का पता लगाया कि वह किस अनी में है। हेरू ने श्रान पता दिया कि परली तरफ जो सवार खड़े हैं उनमें वह है। तब अपने साथ में से ४०० चूने हुए सवार ले रायसिंह

जसा पर दूट पड़ा। वह अत्यंत घायल होकर मरा और उसकी फ़ौज भाग निकली। देोनों और के बहुत से योद्धा खेत रहे परंतु खेत राय- सिंह के हाथ रहा। फिर उसने गॉव पर हल्ला किया तब जसा की ठकुरासी—रायसिंह की बहन—बीच में आकर कहने लगी— ''भाई तूने बहुत काम किया, अब यह गॉव ते। मुक्ते कांचली में दे!" रायसिंह लूट करना छोड़ अपने साथियों की लाशें और घायलों को लेकर हलवद चला गया। साची का गीत बारहट ईसर का कहा हुआ—

"पंक किसों भणे की अगन प्रकासे, लाखे किस्ं संकर गज लेख। अपजस राजतणा घायवतां, लोहधार रिहयो लागेथ। अभी षचर मंगन आई उत, बंगईसन उपगरियो। सामां तणा सरीर सरबही, आधधारां उतिरयो। विहंगा न हुवा न चिंना विसनर, भवही तणी न आयो भाग। अंग जसराज तणी आफतां, लिख लिख गयो अंगारां लाग।"

रावल जसा को रायसिंह ने मारा जिस पर सब जाड़ेचे ठाकुर मिलकर नयानगर जाम के पास गये थीर कहा कि राज जाड़ेचों के ठाकर हो, काला रायसिंह ने जसा को मारा है इस-लिए ग्राप हमारी सहायता कीजिए। तब जाम ने जाड़ेचा साहब हमीरोत को (सेना देकर) बिदा किया; साथ में बीस सहस्र सवार दिये थीर कहा कि जाकर रायसिंह को मारो। रायसिंह ने जब यह बात सुनी तो हलबद के गढ़ की सजा, अपने राज के राजपूतों को एकत्रित किया थीर मरने पर कमर बांधकर तैयार हो बैठा। जाड़ेचों का कटक हलबद से बीस कोस श्रान उतरा है। हलबद से ५ कोस की दूरी पर साहब की सुसराल थी सो रात्रि में ५०० सवार साथ ले साहब सुसराल गया। रायसिंह तो उसकी पग

पग की खबर मँगाता था। साइब के सुसराल के गाँव मे रायसिंह के गाॅव का एक डोम भी ब्याहा था। वह भी इसी अर्से मे ससराल गया था से। साहब के चढ़ ग्राने के समाचार सुन वह रायसिंह के पास भाया भीर भाशीष हो। रायासंह ने पूछा कि तूने भी कोई बात सनी है ? उसने कहा-श्रीर ते। कुछ सना नहीं परंतु जाहेचा साहब ग्राज सुसराल प्राया है। रायसिंह बोला कि यह बात मानने मे नहीं त्राती कि मेरे इतने निकट होते हुए कटक छोडकर साहब ससराल जावे। डोम बेला कि कहें तो उसके घोड़े के चिह्न बत-लाऊँ । रायसिह ने कहा--बतला । डोम ने सब लच्चा कह सुनाये तब ती विश्वास हुआ, तुरत अपने साथ में से ५०० अन्छे से अच्छे घोड़े छीर राजपूत लेकर साहब पर चढ़ दीड़ा। वह सुसराल से बिदा होकर पिछले पहर रात रहे चलने लगा। परंतु उन्होंने जाने न दिया. रोक लिया धीर कहा कि सिरावण तैयार होता है, आप आरोग कर पधारें। पा फटा, साहब धमल-पाणी से निश्चित हो नाश्ता कर सवार होकर चला थीर तालाब की पाल पर पहुँचा था कि इतने में परती तरफ भालों की भलभलाइट दीख पड़ी। खबर की आदमी भेजा था कि रायसिंह तो पास आकर भिड गया। अधियाँ मिलीं श्रीर घेर संप्राम हुआ। दोनें श्रीर के योद्धा एक दूसरे से जुट पड़े। रायसिंह धीर साहब परस्पर लड़ने लगे. साहब की मार लिया. परंतु रायसिंह को भी साहब को हाथ से घाव पूरे लगे श्रीर वह एक खड़े मे जा गिरा। दोनों ग्रीर के राजपूतों मे से एक भी जीता न बचा, सब मर मिटे। रायसिंह को जीगी उठाकर ले गये। वह मरा नहीं या, मरहमपट्टी करने से चंगा हो गया। यह खबर जाड़ेची की कटक में पहुँची कि साहब ग्रपने साथियों सहित मारा गया है तब सेना भी पीछे फिर गई। साची का दोहा-

"क्यावे हूंता काछ, साहब जसवंत सारिषा। भालो भांभोडे गयो, पाछे रह गई पाछ।।" गीत साहिब हमीरात का—

> "भघणा ताय आजूणो भाजै, बिढवा डिठयो बांकम बीष। साहिब एकी लाघ सरीबो," "साहिब एकी कोड़ सरीष। भालै क्यूं साहिब भालाए, मयंद डिठयो निरभै मणो।" "मुँह भालियो न जाए मल ऐ, त्रिणे घणेही मंगल तणो। हामावत एकी हारवसी," "दबअर लाषदण खग दाहि, कुंजड़ कोर मिलै जो कारी, सीहभड़फतो तसकै साहि।" "षंग बंधव पेषे षल षोहण, षत्रो डिठयो धूणे षाग, गुरड़तणो मुहतोय न प्रहजै," "नव कुल जो मिल आवै नाग। मंगल तिणी अनमयंद मैंगली पनगै गुरड़न सिकयो पाल।" "एकी कलह घणे ऊठंती, भालो साहिब नस किसो भाल।"

(भावार्थ—निर्भय बाँके यमराज के समान साहिब की भाला नहीं पकड़ सका, जैसे श्राग तृषों से, सिंह हाश्रियों से, गरुड़ नागें से नहीं रुकता। साहिब श्रकेला लाख करोड़ जैसा खड़ धूषता उठा।)

(चारण) जीवा रतनू धर्मदासाणी ने (जाड़ेचा) साहब की बात ऐसे कही—

जाड़ेचा साहब पहले भुजनगर के स्वामी भारा का चाकर या। किसी कारण से रुष्ट होकर चाकरी छोड़ दी छीर अहमदाबाद में राणी के चाकर मूसाखाँ के पास था रहा। वहाँ सात महीने रहकर सांतलपुर पट्टे कराया छीर वहाँ से लीटता हुआ हलबद से कोस रायध्या के गाँव मालिये के पास पाँच सौ। सवार साथः लिये था उतरा। इसके समाचार गाँव बाँसवा से बाघेले रग-मल ने रायसिंह भाला की पहुँचाये। रगमल रायसिंह का संबंधी था। रायसिंह तीन हज़ार सवार पैदल साथ लेकर चढ़ा श्रीर प्रभात होते होते मालिये त्रा पहुँचा। साहब को इसकी सूचना रायसिह के प्रधान भाटी गीविददास के द्वारा पहुँची थी। सी वह भी सज-सजाकर तैयार हो तालाब में दबका हुआ खडा था। साहब के साथ पछा जाड़ेचा बड़ा राजपूत, श्रीर रायसिंह के साथ भी बीका ईडरिया और पठान हबीब नामी श्रवीर थे। दोनों में युद्ध छिड़ा, रायसिंह श्रीर साहब हुद्ध युद्ध करने लगे श्रीर दोनी खेत रहे। मालिये से ७ कीस की दूरी पर गाँव श्रंजार से राव खंगार बारह सहस्र सेना से श्रीर जाम बीभा हलवद से एक कोस पर ठहरा हुआ था उसी वक्त यह लड़ाई हुई। रायसिह श्रीर साहब का पतन सुन राव व जाम सवार होकर द्यागे की चले गये। राय-सिह को जीगियों ने साठ मनुष्यों सहित उठाया ( ध्रीर ध्रपने स्थान को ले श्राये )। पीछे से रायसिह का पुत्र चंद्रसेन ( इल-वद की (गदी पर बैठ गया। हालों से वैर चलते वर्ष दस हुए. इन्होने एक लाख महमूदी (चाँदी का सिका) श्रीर अपनी दे। कन्याएँ देनी की परंतु रायधण ने न स्वीकारी। फिर एक सौ जोगियों को साथ लेकर रायसिह हल्वद के तालाब पर आकर ठहरा, रामा चंद्रसेन को ख़बर हुई कि कोई बड़ा योगीश्वर आया है तो दुपहर को सुखपाल में बैठकर दर्शन को गया। अपने दे। बालक पुत्रों को भी साथ लिया। साथ में दस-बारह सवार श्रीर पाँच-सात पैदल ही थे। योगियों के चरण छकर प्रणाम किया श्रीर बैठ गया। उन योगियों में से दस बाबे उठकर चंदसेन के निकट था बैठे श्रीर पूछा ( तुम जानते हो कि ) यह आयस कीन है ? चंद्रसेन बोला कि कोई बड़ा सिद्ध है। जोगी ने कहा— सिद्ध नहीं, तेरा पिता है। इतना कहने के साथ ही उसकी पकड़-कर कुड़जे किया थ्रीर साथवालों में से कितने। की ती मार गिराया ग्रीर बाकी भाग गये। चंद्रसिंह की बॉध एक पखाल में डाला श्रीर उसके घोड़े पर रायसिंह की चढाकर हलवद के गढ़ में श्रवा-नक स्थान घुसे। वहाँ सात राजपूत फिर मारे गये. शेष भाग छूटे। जोगियों ने रायसिंह की स्राण दुहाई फिरा दी। चंद्रसेन की गाँव मालिशायावास जागीर में देकर बिदा किया। रायसिह के साथ ५७ जागी आये थे। उनका जाग उतरवाकर अपने-अपने गाँव पीछे दे घरें। को बिदा किये, धीर अपने पुत्र भगवानदास धीर नारायग्रदास को अपने पास रक्खा। रायसिंह के आने के समाचार सर्वत्र फैल गये। वर्ष एक व्यतीत हुआ कि साहब के (पुत्र) भारा (भारमत) ने सवार १५००० ध्रीर इतने ही पैदलों से बीस कोस पर अंजार में पडाव डाला। तब पंचायण के पुत्र भीम दूसरे ने साहब के पुत्रों की दस सहस्र सवार थ्रीर दस सहस्र पैदल की सेना सहित रायसिंह पर भेजा। वह भी दो हज़ार सवार धीर दो हज़ार पैदल ले सुकाबले को श्राया। युद्ध हुन्ना श्रीर रायसिह श्रपने ३५० राजपूर्ती सहित काम ग्राया। जाडेचें के ग्रादमी १४० मारे गये। राव भारा ने चंद्रसेन को पाँवों लगाकर हलवद की गही पर विठाया।

## मेवाड़ के भाला

खाडाल में भाला मेंवाड़ दरबार के बड़े राजपूत हैं। ये बड़ी श्रेगी के उमराव हैं, इनके ऊपर कोई नहीं बैठता है। (भाला) ध्रज्ञा धीर खज्जा को इलवद से भाई शसियों ने निकाला तब वे मेंबाड़ में महाराग्या सांगा के समय में श्राये। राग्या राजा, अजा राजा का। सीकरी पीलेखाल के पास राया सांगा की बाबर बादशाह से लड़ाई हुई। राया सांगा हारकर भागा, तब वहाँ अजा काम आया। सिंह अजा का चित्तोड़ में मारा गया जब कि हाड़ी करमेती (महाराया विक्रमादित्य की माता) के समय में बादशाह बहादुरशाह (गुजराती) ने चित्तोड़ फ्तह किया था।

मेवाड़ को भालों की पीढ़ियाँ घाडा महेशदास ने सं० १७२२ को घाषाढ़ सुदी ७ को लिख भेजी—१ राया शेखा कल्ला का, २ राया गीगा, ३ राया ब्रह्मदेव, ४ राया जालप, ५ राया मरीच, ६ राया बीसम, ७ राया गीग, ८ राया मक, ६ राया हरपाल, १० राया केहर, ११ राया हरी, १२ राया सातल, १३ राया कान्ह, १४ राया सूर, १५ राया विजयपाल, १६ राया मूंघ, १७ राया पदम, १८ राया हथीर, १६ राया बेगड़, २० राया राम, २१ राया बीरिसह, २२ राया भीम, २३ राया सत्ता, २४ राया रायवीर, २५ राया बाघ, २६ राया राजा (राजधर)।

राजा के एक पुत्र सज्जा ने हाड़ोती का परगना लिया। वहाँ थोड़ा प्रांत छोटी कालावाड़ कहलाता है। गाँव ४० तथा ५० में काला राजपूत बसते हैं। वे राजपूत भूमिये होकर रहते थे जिनको नवशेरीखाँ ने तोड़ डाला। कालावाड़ के मुख्य गाँव—उरमालकोट, सुंडल, रायपुर।



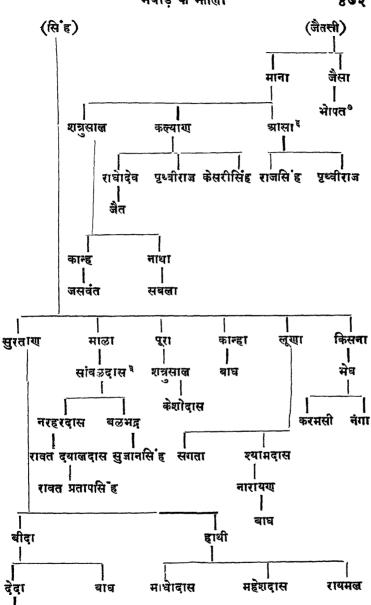



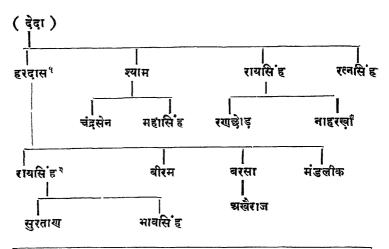

- (१) बड़ा राजपूत या, राग्या का प्रथम श्रेगी का उमराव, भाड़ेाल पट्टे में थी। एक बार बादशाही चाकरी में भी जा रहा था। बादशाह ने मनासा जागीर में दिया। राग्या ने मनाकर पीछा बुलाया फिर सीसे।दिया माधे।सिंह श्रीर श्याम नंगावत ने मारा।
- (२) राणा का बड़ा राजपूत, हरदास का पट्टा पाया। एक बार दस वर्ष तक बादशाही सेवा में जा रहा था जहाँ उसे कूंडोरा जागीर में दिया गया था, फिर राणा ने उसकी मना लिया, अपनी मृत्यु से मरा।
- (३) जेाधपुर निवास, गेमिलियावास गाँव १५ सिहत जागीर में था।
- (४) राणा सांगा सीकरी के युद्ध से भागा तब राणा के साथ था। (बहादुरशाह गुजराती ने चित्तोड़ पर चढ़ाई की तब उससे छड़-कर मारा गया।)
- (५) जोधपुर चाकर, खैरवा जागीर में था। राग्री स्वरूप-देवी का पिता था।

- (जैतसिंह के बड़े पुत्र मानसिंह की देखवाड़े की जागीर मिली श्रीर महाराया उदयसिंह की कन्या उसकी ब्याही गई। हलदीश्वाटी के प्रसिद्ध युद्ध में मानसिंह शत्रुदल से बढ़ता हुआ मारा गया। मानसिंह का पुत्र शत्रुसाल [महाराया का भांजा था, वह किसी कारण से जीधपुर महाराज स्रसिंह के पास जा रहा। उसका भाई कल्याण अपने भाई की मनाने जीध-पुर गया। शाहजादा ,खुरम उस वक्त मेवाड़ में महाराया अमरसिंह से शुद्ध कर रहा था। उसके सेनापित अबदुक्लाक़ाँ ने बीटते वक्त कल्याण की केंद्र कर खिया। उसके वंश में देखवाड़े के सरदार है।)
  - (६) पृथ्वीराज जैतावत का दोहिता।
- (७) राखा अमरसिंह की सेवा में (बादशाही सेना से) लड़-कर मारा गया।

#### तंवर

सं० १३५० में गढ़ ग्वालेर दूटा, बादशाह श्रलाउद्दीन ने राजा सान तंवर से गढ़ लिया ।

#### चावड़ा

बात अणिहिलवाड़ा पाटण की—वनराज चावड़ा बड़ा राजपूत हुआ। उसने एक नया नगर बसाना विचारा। जहाँ यह पाटण है, वहाँ अणिहिल नाम का एक सयाना ग्वाल रहताथा। उसने एक कीतुक देखा कि एक भेड के पीछे एक नाहर लगा, भेड़ा भागा श्रीर इस पाटण की जगह आया। वहाँ वह सिंह का मुकाबला करने की खड़ा हो गया। अणिहिल ने यह घटना देखी श्रीर वनराज चावड़े से जाकर मिला जी स्थान दूँढ़ता फिरताथा। ग्वाल ने कहा

<sup>(</sup>१) खालियर का त वर राजा मान श्रलाउद्दीन से बहत पीछे हन्ना था। वह सं १४४२ वि मे गही बैठा. उस पर पहले ते। सुलतान बहले।ल ले।दी न चढाई की परंतु राजा ने नजर नजराना देकर संधि कर ली। बहलोळ के उत्तराधिकारी सिकंदरशाह लोदी के सामने राजा मान के एक दत निहालसिंह ने कुछ गुस्ताखी की जिससे सिकंदर ग्वालियर पर चढ श्राया परंत हार खाकर पीछा फिरा। सं० १४६२-६३ में फिर धाया, इस बार भी निराश ही गया। नवालियर हाथ न लगा, अत में सं० १४६४ में बड़ी धूमधाम के साथ आगरे में ग्वालियर पर जाने की तैयारी करता था कि यमद्तीं ने श्रा सँ भाला। इसी वर्ष इबराहीमशाह लोदी का भाई जलालखाँ राजा मान के शरण जा बैठा. इसलिए इबराहीमशाह ने श्राज्म हुमायूँ की श्रध्यवता मे तीस हजार सवार श्रीर तीन सा हाथी का लश्कर ग्वालियर पर भेजा जिसमें सात राजा भी साथ थे। इसी अर्से मे राजा मान मर गया और उसका पुत्र विक्रमादित्य गही बैठा। एक वर्ष के घेरे के पीछे ग्वालियर फ़तह हम्रा, राजा विक्रम दिल्ली भेजा गया, बादशाह ने ग्वालियर लेकर शमशाबाद का पर्गना उसे जागीर मे दिया। इबराहीमशाह के साथ बाबर के मुकाबले में पानीपत की लड़ाई में: विक्रमादित्य मारा गया।

कि मैं तुमको नगर बसाने के निमित्त ऐसी भूमि बतलाऊँ कि वह किसी से जय नहीं की जा सके। परंतु इस बात का वचन दो कि उस नगर के खाथ मेरा नाम भी जुड़ा रहेगा। वनराज ने वचन दिया। तब अगिहिल ने गाडर का वृत्तांत उसे कह सुनाया थीर अब जहाँ पाटख बसता है वह स्थान वनराज की दिखलाया। उसने उसके अपनी इच्छा के अनुकूल पाया थीर वही नगर बसाकर नाम उसका अगिहिलपुर रक्खा। सं० ६०१ वैशाख शुक्ता ३ की रोहिणी नचन्न और विजय मुहूर्त्त में पाटण के गढ़ की नींव का पत्थर रक्खा गया। पहले वहाँ गुजराती भील जाति के लोग बसते थे, उसकी अलग करके आबू की तलहरी से नई प्रजा बुलाकर वहाँ बसाई।

श्रगिहिलवाड़े पाटण में गाॅव ४५ € जिनमें एक सिद्धपुर का तका ५२ गाॅव का है। श्राय ६० २५०००) की। पाटण पहले ६० ७०००००) वार्षिक श्राय का १६ ८२ - ८३ तक बड़ा स्थान रहा। पीछे सं० १६८७ में उसका भंग हुआ। कोलियों ने सब गाॅंव उजाड़ डाला। श्रव ते। दो लाख रुपए भी मुश्किल से उपजते हैं। पाटण में चावड़ों का राज रहा जिसकी तफ्सील—वनराज ने राज किया ६० वर्ष ६ मास; राजादिस्य तीन वर्ष; चेमराज ३६ वर्ष; गूडराज १६ वर्ष; जोगराज १० वर्ष; वीरसिंह ११ वर्ष, चूडाव (चामुंड) २७ वर्ष; श्रीर भोयंडराउ (भूवड़) ने २६ वर्ष राज किया। साची का छप्पय—

''साठ बरस बनराज बरस इस जोगराज भण, राजादित त्रण बरस, बरस ग्यारह सिंहसण।'' ''खेमराज चालीस, बरस एक ऊण गुणजे, चुंडराव सत बीस, बरस भोगवी भणीजे॥'' ''डगणीस बरस गुंडराज कहि, गुणतीस भोवंड भुव, चामंडराज ग्रणहलनयर, कीध बरस सौ छिनवहन॥'' ''श्राठ छत्र चावंड, कीन्ह पाटण धर रजाह, बरस एक सो छिन्तु, गया भोगवैस कजाह।'' ''हुये खेलिकियां बरस सा सतह ....

हुवा पांच बाघेल, वरस भूची सी सत्तह ।।''
''पाॅच सी बरस चालीस सू, बसुह भार साॅचो बहाो,
पचवीस छत्र गूजर धरा, अखहलवाड़ी ऊगहो।।''

पहले पाटण चावड़ों के थी, पीछे से लिंकियों ने ली। टें।डे की तरफ़ से राज बीज आये, चावड़ों ने उनकी अपने यहाँ परणाये, चावड़ों के भांजे, राज के पुत्र और बीज के भतीजे (मूलराज) ने चावड़ों को मारकर पाटण लिया। (से लंकी राजाओं के राज समय की साची का कवित्र)—

"मूलू तालीस बरस, दस किया चंदिगर, बलभ श्रद्धाई बरस, साढ बारह द्रोग्रागिर।" "भीम बरस चालीस, बरस चालीस करण्यह, एक घाट पंचास, राज जैसिह वरण्यह।।"

"कंवरपाल तीस किहुँ श्रागल, बरस तीन मूलराज लह, बिह्नसीज भीम सतरस हरस, बरस सात श्रगलीक चह ॥"

मूलराज ४५ वर्ष, चंदिगर १० वर्ष, बह्मभराज २॥ वर्ष, द्रोण-गिर १२॥ वर्ष, भीमदेव नागसुत ४० वर्ष, करण ४० वर्ष, सिद्धराज जयसिह ४६ वर्ष, क्रॅबरपाल ३३ वर्ष. दूसरा मूलदेव ३ वर्ष धौर मूलराज के छोटे भाई भीमदेव (दूसरे) ने ६४ वर्ष राज किया।

गुजरात देश राज्य वर्णन—सं० ८५२ श्रावण मुदी २ गुरुवार को चावडा वनराज ने श्रमहिलपुर पाटण बसाया, वर्ष ६० राज किया, उसके पाट उसके पुत्र योगराज ने सं० ८६१ तक ६ वर्ष राज किया। फिर ३ वर्ष तक रहादिस राजा रहा श्रीर सं० ८६४ में बैरीसिंह पाट बैठा जिसने वर्ष ११ राज किया। बैरीसिंह के पीछे खेमराज ने ३-६ वर्ष; ग्रीर चामुंड २७ वर्ष राजा रहा। चामुंड के पाट घायड़ दे बैठा ग्रीर ३५ वर्ष तपा, उसका उत्तरा- धिकारी श्रड़राज २-६ वर्ष राज पर रहा ग्रीर सं० १०१७ में चावड़ों के दोहिते मूलराज ने उनसे राज ले लिया।

सोलंकियां का राज्य-समय--मूलराज ४५ वर्ष, चंदगिर १० वर्ष. कर्षा ३० वर्ष. सं० ११५० में सिद्धराज जयसिष्ठ पाट बैठा श्रीर ४६ वर्ष राज किया। तीन वर्ष तक सिद्धराज की पादुका (गही पर) रखकर उमरावें। श्रीर कामदारें। ने राज-काज चलाया: फिर उसके भाई तिहम्मपाल के पुत्र क्रमारपाल की पाट बिठाया जिसने ३० वर्ष १ मास ७ दिन राज किया। कुमारपाल का उत्तराधिकारी उसका भाई महिपाल दे ३ वर्ष २ मास १७ दिन राजा रहा: उसके पीछे उसका पुत्र अजयपाल ३ वर्ष ६ महीने गही पर रहा: उसका पाट लघु मूलदेव ने लिया और ३२ वर्ष ४ मास राज किया। उसके पाट राजा भीम बैठा जिसने ३४ वर्ष ११ महीने 🖵 दिन राज किया. पीछे सं० १२५३ मे बाघेले राजा धारधवल (बीरधवल ) ने पाटण लिया श्रीर ४५ वर्ष ३ मास १ दिन राज करता रहा। बीरधवल का उत्तराधिकारी ( उसका पुत्र ) वीसलदेव हुआ जिसने २५ वर्ष ४ मास ३ दिन राज किया। उसके पाट गेहला करण बैठा जिसने नागरिये बाह्मण माधव की बेटी घर में डाल ली ( श्रागे वही है जा पहले बाघेलों के वर्णन में लिखा गया है ) ।

<sup>(</sup>१) चापवशी राजाश्रों के प्राचीन लेखें। के 'चाप' या 'चावेाटक' शब्दों का रूपान्तर ही 'चावड़ा' प्रतीत होता है। चापवंशी राजा व्याघ्रमुख की राज-धानी भीनभाल होना ब्रह्मगुष्त के स्फुट श्राय्ये-सिद्धांत नामी अंथ श्रीर चीनी यात्री हुएन्संग के सफ़रनामें से जाना जाता है। यह यात्री सातवीं शताब्दी के

## गढ़ बनने ग्रीर विजय होने का समय

सं० ११०० में नाहरराव पड़िहार ने मंडोर बसाया। सं० १३०० में जालीर बसा, सं० १३... में अलाउद्दीन बाद-शाह आया, कान्हड़दें जी अलोप हुए, वीरमदें काम आया।

सं० १६१८ में राव मालदेवजी ने जालीर लिया, दूसरी बार सं० १६४४ में क्रॅंवर गजसिंह ने लिया।

सं० १५१५ जेठ सुदी ११ शनिवार के दे।पहर मे राव जे।धाजी ने जे।धपुर बसाया।

सं० : मे चित्रांगद मेारी ने चित्तौड़ गढ़ बनवाया। सं० १३१० फागुन बदी १३ को मुहम्मद बादशाह ने महमदा-

बाद बसाया ।

सं० १०७७ मे भोज पँवार के पुत्र वीरनारायण ने सिवाना बसाया।

सं० १५१५ में वीरसिंह जोधावत ने मेड़ता बसाया, सं० १६११ मे राव मालदेवजी ने विजय किया।

सं० १५२५ में क्रॅंबर बीका जेाधपुर से स्राकर जांगलू में बसा।

श्रंत में भारत में श्राया था। वह भीनमाल के राजा के। चित्रय बतलाता परतु जैनाचार्य मेरुतुंग श्रोर प्रोफ़ेसर ब्हूलर ने चावड़ों का गुर्जर-वंशी होना श्रनुप्रान किया है। चापोत्कट या चावडा एक प्राचीन राजवंश है। फॉब्से कृत रासमाला में उनकी पहली राजधानी हीबू बंदर श्रीर फिर पंचासर में होना लिखा है। सं० ७१२ के लगभग चालुक्य राजा भूवड़ ने चावड़े राजा जयशिखरी के। युद्ध में पराजित कर मारा। जयशिखरी के पुत्र वनराज ने से।छंकियों का श्रधिकार गुजरात से उठाकर सं० ६०२ में (राय बहातुर पंडित गौरीशंकर हीराचंद श्रोका सं० ६२१ बतलाते है) श्रयहिलपुर पट्टन बसाया श्रीर वह सं० ६६२ में मरा। रासमाला श्रीर जैनाचार्य्य मेरुतुंग कृत प्रबंध-चिंतामिया में दी हुई चावड़ों की वंशावली के जाम, क्रम श्रीर राज-समय में श्रंतर है।

सं० १६४५ में हमीर ने फलोधी का कोट बनवाया। सं० में राव बीदा ने मेहवा बसाया, पहले मिरड़ में रहते थे।

सं० १६१२ में श्रकवर वादशाह ने श्रागरा वसाया। सं० ⊏०२ वैशाख सुदी ३ को वनराज चावड़े ने पाटस ( श्रस्-हिलपुर) वसाया।

सं० १५१५ (१२१५ हों) मे कैमास दाहिने ने नागीर बसाया। सं० १५-६६ में रावल जाम ने नयानगर बसाया।

सं० १४५२ वैशाख सुदी ७ को देवड़े सहसमक्ष ने सिरोही बसाई।

## ब्रतीस राजकुलों ने निम्नलिखित स्थानों में राज्य किया

७ दुरंगगढ़ सिग्रवार १४ मंडोवर पडिहार १ कनवजगढ़ राठोर\* पाग्रेचावार १५ अग्राहिलपुरपट्टन २ धार नगर् मालव-देश पँवार 🖵 रेाहिलगढ़ सोलंकी चावदा ३ नाडूलगढ़ चहवाण - सांडहडगढ़ खैर १६ पाटड़ी भाला नगर १० चित्तोड़गढ़ मोरी १७ करनेचगढ़ बूर ४ घाहाड ११ मांडलगढ निक्रंभ १८ कलहटगढ़ कागवा गोहिल ५ साहिलगढ़ दहिया १२ श्रासेरगढ़ टांक १६ भूमलियागढ़ ६ थोहरगढ काबा १३ खेड पाटम गोहिल जेठवा

<sup>ं</sup> कन्नोज के राजा (जयचंद्र आदि) राठोड़ नहीं, किंतु गहरवार थे जैसा कि उनके ताम्रपत्रो व शिकालेखों से ज्ञात होता है। कन्नौज के राज्य के श्रंतर्गत बदायूँ ठिकाना राठोड़ों का था जहाँ से राठोड़ राजपूताने में आये—ऐसा पाया जाता है।

२० नारंगगढ़ रहनर २६ दिल्लीगढ़ तंतर ३२ लुद्रवे भाटो
२१ ब्राह्मण्याङ्के वारड २७ कपडनणज डाभी ३३ कच्छद्रेश सम्मा
२२ जायलचीड़ खीची २८ हथणापुर होरत ३४ सिधदेश जाम
२३ वंसहीगढ़ खरवड़ २६ मंगरोपगढ़ मक- ३५ अजमेर गैड़ि
२४ रिहितासगढ़ डोंड वाणा ३६ धातदेश सोढा
२५ हिरमलगढ़ हरि- ३० जूनागढ़ यादव ३७ लोहवेगढ़ बूया।
यड ३१ नरवरगढ़ कछवाहा ३८ देरावर दिश्या

## गढ़ फतह हुए

सं० ११२७ दिस्तो तुरकाणा हुआ, चहवाण रतनसी जेाहर कर काम आया, गृज़नी के बादशाह शहाबुद्दोन ने दिल्ली ली<sup>९</sup>।

सं० १६२४ मंगसर बदी २— अकबर बादशाह ने चित्तौड़ घेरा, चैत बदी ११ को गढ़ दूटा, राठोड़ जयमल, पत्ता सीसोदिया, मालदे पेंबार और दूसरे भी बहुत आदमी मार गये।

सं० १५६२ श्रावण सुदी ११—बादशाह हुमायूँ चांपानेर श्राया, राव प्रतापसी चहुवाण जीहर कर काम श्राया।

सं० १३६१ - बादशाह अलाउदीन की फ़ीज जेसलमेर आई, बारह वर्ष में गढ़ फ़तह हुआ, मूलराज रतनसी काम आये।

सं० १३५२ में बादशाह श्रद्धांडदीन ने दै। तताबाद (देविगिरि) फ़तह किया, यादवराय काम श्राया !

सं० १३५० में ग्वालियर गढ़ दूटा, वादशाह श्रलाडदीन ने मान तंवर से गढ़ लिया ।

<sup>(</sup>१) सुळतान शहाबुद्दीन ग़ोरी न सं० १२४८-४६ वि० मे दिल्ली पृथ्वी-राज चौहान से ली थी, सं० ११२७ मे तो दिल्ली में संवर राज करते थे, उनसे सं० १२०८ वि० में बीसलदेव चैहान ने दिल्ली का राज लिया था।

<sup>(</sup>२) ग्वालियर का तंवर राजा मानसिंह, कल्याणसिंह का पुत्र, सं०

सं० १३५३ मे बादशाह अलाउदोन ने गुजरात विजय किया, कर्ष गेहलड़ा, नागर ब्राह्मण माधव ने आगे रहकर विजय कराया।

सं० १३५५ मे रा**णा रत्नवेन** (चित्तौड़गढ़) पर बादशाह आला-उद्दोन आया, भड़ लखमसी १२ बेटों सिहित काम आया, गढ़ रक्खा, राणा की बड़ाया (बचाया?) ।

सं० १३५८ मे रखशंभार का गढ़ दूटा, राव हमीरदेव चहुवाख काम ग्राया, बादशाह मलाउदीन ग्राप ग्राया।

स० १३६८ में बादशाह ग्रजाडदोन ने जालीर लिया, चहुवाध कान्हड़दे वीरमदे स्रोनगरा काम ग्राये ।

स० १३६४ में बादशाह ग्रजाडहीन ने सिवाने का गढ़ लिया, चहुवाग सांतल सेाम काम ग्राये।

सं० १३६५ मे अलाउद्दीन ने अजमेर लिया।

सं० १३... मे राव दूदा तिलोकसी ने जे। हर किया, बादशाह फ़ीराज़शाह (तुगलक) की फ़ौज जेसलमेर आई।

१४४२ वि॰ मे गद्दी पर बैठा था, इसके वक्त में दिल्ली के सुलतान बहुत्तोल, सिकंदर श्रीर इवराहीम लोदी ने खालियर पर चढ़ाइयाँ की श्रीं परन्तु कुल भी सफलता न हुई। मानसिंह के मरने के पीछे उसके पुत्र विक्रमादित्य पर इब-राहीम लोदी ने फिर चढ़ाई कर ग्वालियर फ़तह किया। ग्वालियर के बद्दे शमसाबाद दिया गया श्रीर सं० १४८३ में विक्रमादित्य इवराहीमशाह के पद्य में पानीपत के सुकाम बाबर बादशाह की लड़ाई में मारा गया।

<sup>(</sup>१) चित्तोड़गढ़ सं० १३६० में फ़तह हुआ, महारावल रत्नसिंह युद्ध में काम श्राया।

<sup>(</sup>२) तवारीख़ फ़िरिश्ता के मुकाफ़िक़ राव कान्हड़देव सं० १३६४ वि० में मारा गया था।

# दिल्ली पाट बैठनेवाले हिंदू राजाओं की नामावली

| नं०      | नाम                                 | राजत्व-काल      |           |
|----------|-------------------------------------|-----------------|-----------|
|          |                                     | वर्ष            | मास       |
| 8        | राजा युधिष्टिर, द्वापर में राज किया | ६३              |           |
| २        | " परीचित् " "                       | ६०              |           |
| ą        | " जनमेजय                            | =¥              | ų         |
| 8        | " श्रश्वमेध                         | <b>⊏</b> २      | शा        |
| ¥        | '' श्रर्धसोम                        | 50              | 811       |
| ક્       | '' वर्ततेजस                         |                 | 2211      |
| <b>v</b> | " <b>आदि</b> सथ                     | ত্র             | v         |
| ς        | '' चित्ररथ                          | ७२              | ११        |
| £        | " धृतेस्यद                          | <b>હ</b> ય      | <b>११</b> |
| १०       | " सुविधि                            | ६ <del>-६</del> | 88        |
| 88       | '' सेनवर्ष                          | ६⊏              | પ્        |
| १२       | " रिष                               | ह्य             |           |
| १३       | " मह                                | ६४              | y         |
| १४       | " सिंद्दबल                          | ६३              |           |
| १५       | '' परिपाल                           | ६२              | १०        |
| १६       | " कीर्तिवर्ष                        | ५०              | २         |
| १७       | '' सन्न                             | ५६              | 5         |
| १८       | " मेढारि                            | प्र२            | 5         |
| १स       | " बीज                               | प्रश            | ş         |
| २०       | <sup>7</sup> ग्रंबुदेव              | 8=              | १०        |

| नं० |                               | l l   | राजत्व-काल |  |
|-----|-------------------------------|-------|------------|--|
|     | नाम                           | वर्ष  | मास        |  |
| २१  | राजा निगम                     | 8=    | ક          |  |
| २२  | " जोघरथ                       | 8 ब   | 88         |  |
| २३  | " वसुदान                      | 88    | 8          |  |
| २४  | " संडोव                       | प्र   |            |  |
| २५  | " ग्रादित्य                   | त्रश् | १०         |  |
| २६  | " हयनय                        | प्रश  |            |  |
| २७  | '' दंडपाल                     | 85    |            |  |
| २⊏  | ,, नीति                       | थ्⊏   | १५         |  |
| २€  | " <b>इं</b> सावर नीतिकुमार के |       |            |  |
| ३०  | ,, सूरसेन                     | ४२    | 5          |  |
| ३१  | ,, वीर <b>सेन</b>             | प्र२  | १०         |  |
| ३२  | '' ग्रनकसिंह                  | ४७    | १०         |  |
| ३३  | " पराछित                      | ३६    | Æ          |  |
| ३४  | " विद्रुथ                     | 88    | २          |  |
| ३५  | '' विजय                       | ३२    | 4          |  |
| ३६  | " धासाबुद्धि                  | २७    | ą          |  |
| ३७  | " ग्रनेकसाइ                   | २२    | ११         |  |
| ३⊏  | '' शत्रुंजय                   | ४७    |            |  |
| ३६  | '' सुधन                       | ३०    |            |  |
| ४०  | '' परमपथ                      | 88    | ₹0         |  |
| ४१  | " जीधरथ                       | २५    | 8          |  |
| ४२  | " बोरबल सेन                   | २१    | v          |  |

## मुँहगोत नैगसी की ख्यात

| नं० | नाम                                  | राजत्व-काल |     |
|-----|--------------------------------------|------------|-----|
|     |                                      | वर्ष       | मास |
| ४३  | राजा बड़वे, बीरबल की मार के राज लिया | २७         |     |
| 88  | " जैसावर                             | २७         |     |
| ४५  | " शत्रुघ                             | २७         | •   |
| 8ई  | " ग्रहिपथ                            | १५         | 8   |
| ४७  | " महाबल                              | ૪૦         | 1   |
| 8=  | " कीर्तिमंत                          | १७         | 5   |
| ૪€  | " चित्रसेन                           | २४         | 8   |
| ४०  | " ध्रनंगपाल                          | १७         | 8   |
| 48  | " ग्रनंतपाल                          | २⊏         | 8   |
| ५२  | '' बलाहक                             | १स         |     |
| ४३  | '' कलंकी                             | ४२         | 90  |
| 48  | '' सेरमर्दन                          | 5          | \$  |
| ४५  | '' जेाबनजीत                          | २६         | -   |
| ५६  | '' इरिवंस                            | १३         | 8   |
| ५७  | '' बोरधन                             | ३५         | }   |
| ४८  | '' श्रीसतव                           | २⊏         | 8   |
| ¥£  | '' इंडिंघ, श्रोसत की मार राज लिया    | ४२         |     |
| ६०  | '' रसखंडबीज                          | યૂપ્       | 8   |
| ६ 🖁 | '' महाजेष                            | ३०         | 8   |
| ६२  | '' वीरनाथ                            | २⊏         | ,   |
| ६३  | " जीवराज                             | ८५         |     |
| ६४  | " डद्यसेन                            | ३७         | 4   |

| ्नं०       | नाम                                | राजत्व- | राजत्व-काल |  |
|------------|------------------------------------|---------|------------|--|
|            |                                    | वर्ष    | मास        |  |
| ह्रष्      | राजा ग्रानंदचंद                    | ध्र     | १०         |  |
| હ્દ        | " जयपाल                            | २६      |            |  |
| ६७         | " सुकायत जयपाल को मार राज लिया     | १४      |            |  |
| ६८         | '' विक्रमादित्य                    | ५३      |            |  |
| € €        | ''समुद्रपाल विक्रम को मार राज लिखा | २४      |            |  |
| <b>6</b> 0 | '' चंद्रपाल                        | २६      | प्र        |  |
| , ७१       | <sup>१</sup> नयपाल                 | २१      | 8          |  |
| ७२         | <sup>११</sup> देशपाल               | १÷      | 8          |  |
| <b>ত</b> ই | " शंभुपाल                          | 8       | ११         |  |
| હ્યુ       | " त्रछपाल                          | २३      | 3          |  |
| ७५         | '' गोविंदपाल                       | २०      | २          |  |
| હદ્        | <b>"</b> श्रमृतपाल                 | १६      | १०         |  |
| ७७         | '' बृधपाल                          | २२      | ų          |  |
| ৩⊏         | '' महिपाल                          | १३      | -8         |  |
| .⊳ન્દ      | " इरिपाल                           | १३      | +          |  |
| 50         | " भीमपाल                           | ११      | १०         |  |
| <b>5</b> { | " मदनपाल                           | १७      | 8          |  |
| <b>=</b> 2 | " वीर्यपाल                         | १स      | 3          |  |
| द३         | '' विक्रमपाल                       | १स      | 88         |  |
| <b>⊏</b> 8 | " मह्यूकचंद विक्रम को मार राज खिय  | ा २     |            |  |
| <b>≒</b> ¥ | " विक्रमचंद                        | १२      | v          |  |
| ⊏٤         | " कामकाचंद                         | 8       |            |  |

# मुँह्छोत नैग्रसी की ख्यात

| नं०             |                                  | राजत्व-काल |     |
|-----------------|----------------------------------|------------|-----|
|                 | नाम                              | वर्ष       | मास |
| <b>5</b> 9      | राजा रामचंद्र                    | १३         | ११  |
| 55              | " सुंदरचंद                       | १४         | १०  |
| <b>⊏€</b>       | " कल्या <b>ग्य</b> चंद           | ११         | ¥   |
| ન્દ૦            | " भीमचंद                         | १६         | २   |
| <b>-</b> € የ    | " लोदचंद                         | २६         | રૂ  |
| દર              | " गोविंदचंद                      | २१         | 9   |
| ⋲₹              | " राणी पद्मावती                  | १          |     |
| <del>-£</del> 8 | " हरभीम, पद्मावतीको मार राज लिया | 8          | પ્  |
| £¥              | " गोविद                          | २०         | २   |
| <del>૮</del> ૬  | " गापीचंद                        | १५         | હ   |
| & <b>9</b>      | " किशनचद                         | દ્દ        | હ   |
| -€⊏             | " विजयसेन बंगाल से घाया;         | १⊏         | ય   |
|                 | किशनचंद के। मार राज लिया         |            |     |
| ર્સ્સ           | " <b>ध</b> नपालसेन               | १२         | 8   |
| १००             | , " केशवसेन                      | १५         | v   |
| १०१             | " लच्मणसेन                       | ३६         | १०  |
| १०२             | " माधवस्रेन                      | 88         | હ   |
| १०३             | " सुखसेन                         | २०         | 8   |
| १०४             |                                  | ય          | १०  |
| १०५             | 2002                             | 8          | 5   |
| १०६             | 0.3                              | १२         |     |
| १०७             | \ \                              | 5          | ११  |

|             | नाम                                   | राजत्व-काल |     |  |
|-------------|---------------------------------------|------------|-----|--|
| नं०         |                                       | वर्ष       | मास |  |
| १०८         | राजा नारायणसेन                        | 2          | २   |  |
| १०-६        | <sup>१</sup> दामीदरसेन                | २१         | Å   |  |
| 780         | "माधासेन,दामादरके। मार राज लिया       | १२         | २   |  |
| <b>१</b> ११ | " लीलामाधा                            | ११         | ¥   |  |
| ११२         | " माधवमाधो                            | ક          |     |  |
| <b>१</b> १३ | " सुवचंद                              | १०         | १०  |  |
| ११४         | " शंकरमाधो                            | ą          | યૂ  |  |
| ११५         | " <b>दे</b> सावलमाघो                  | ą          | ¥   |  |
| ११६         | " दससंक्रमाधो                         | २          | હ   |  |
| ११७         | " हरिसिंह, <b>द</b> ससंक्रमाधी की मार |            |     |  |
|             | राज लिया                              | १७         | २   |  |
| ११८         | " रिग्रसिंह                           | 88         |     |  |
| ११€         | ,, राजसिंह                            | 3-         | १०  |  |
| १२०         | ,, वीरसिह                             | ८५         |     |  |
| १२१         | ,, नरसिंह                             | १⊏         |     |  |
| १२२         | ,, कलोलसिष्ठ                          | 5          | 8   |  |
| १२३         | ,, पीथाराव                            | १०         | २   |  |
| १२४         | ं, ग्रमयपाल                           | 88         | प्  |  |
| १२५         | 6                                     | १५         | 8   |  |
| १२६         | 1                                     | १३         | 9   |  |
| १२७         | 1 "                                   | 38         | 9   |  |
| १२८         |                                       | ३२         | २   |  |

## दिल्ली पाट बैठनैवाले मुसलमान बादग्राहों की नामावली

| नं०         | नाम                          | राजत्व-काल |        |
|-------------|------------------------------|------------|--------|
|             |                              | वर्ष       | मास    |
| १           | <br>॑ कुतुबुद्दोन            | 8          |        |
| २           | <b>भ</b> लाउदीन              | 8          |        |
| ३           | शमसुद्दोन                    | १६         |        |
| 8           | <b>रु</b> क्नुदीन            | 3          | १०     |
| ષ્          | शाहज़ादी ब्राछी जोरू (रिजया) | 8          |        |
| ६           | रुक्तुद्दीन                  | ६          |        |
| G           | म <u>ी</u> जुद्दीन           | २          | \$     |
| 5           | <b>अला</b> ड्हीन             | 8          | 8      |
| £           | नासिरुद्दीम                  | १€         | 3      |
| १०          | ग्यासुद्दोन बलबन             | २१         | ય      |
| ११          | कुदाद ( क्षेक्रबाद )         | ३          | १०     |
| १२          | जलालुद्दीन                   | 9          |        |
| १३          | <b>त्र</b> खा <b>उ</b> दीन   | २०         | ષ્ટ્ર  |
| <b>\$</b> 8 | कुतबुद्दीन मुबारक            | 3          | 1      |
| १५          | खुसरू                        |            | ६      |
| १६          | ग्यासुदोन दुग्लक्शाह         |            |        |
| १७          | महमुद्दोन ग्रादिल            | २७         |        |
| १८          | फ़ <del>ीरे   ज़</del> शाह   |            | 5      |
| १स          | तुगुलक्शाह ख़िलचख़ाँ का      |            | ६,दिन१ |

| . नं० | नाम                                    | राजत्व-काल |                 |
|-------|----------------------------------------|------------|-----------------|
|       |                                        | वर्ष       | मास             |
| २०    | <b>अ</b> वृबकर                         | 8          | Ę               |
| २१    | <b>मुहम्मद</b> शाह                     | १स         | દ્              |
| २२    | <b>थ्रला</b> उद्दीन                    | 8          | १               |
| २३    | ख़िजर <b>ख़</b> ाँ                     | •••        | २               |
| २४    | मुबारकशाह                              | १३         | ०दिन २६         |
| २५    | <b>गुहम्मद</b> शाह                     | १०         | 8               |
| २६    | <b>थ</b> ला उद्दीन                     | હ          | રૂ              |
| २७    | बहलोल                                  | 3⊂         | યૂ              |
| २८    | सिकंदर लोदी                            | २⊏         | ¥               |
| २€    | बहराम लोदी                             | v          | २               |
| ३०    | बाबर, ३८ वर्ष फिर वर्ष २-६ वलायत       |            |                 |
|       | में, ३ वर्ष हिंदुस्तान का वादशाह रहा।  |            | 1               |
|       | कुद्ध वर्ष ७०।                         | રૂ         |                 |
| ३१    | हुमायूँ को पठाने। ने दिल्ली से निकाला। | 5          | Ã.              |
| ३२    | शेरशाह ने बादशाहत जो, हुमायूँ वला-     |            |                 |
|       | यत गया।                                | પ્         | 5               |
| ३३    | शेरशाद्य                               | ¥          | 5               |
| ३४    | सत्तीमशाह                              | æ          |                 |
| ३५    | मुहम्मद श्रदली                         | २          | २               |
| ३६    | हुमायूँ बादशाह                         |            | ६               |
| ३७    | जलालुद्दीन अकबर                        | प्रश       | व माम           |
| ₹⊏    | नूरुद्दोन जहाँगीर                      | २२         | १३ दिन<br>६ मास |
| -     |                                        | <u> </u>   | ३५ दिन          |

| नं० | नाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | राजत्व-काल |         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | वर्ष       | मास     |
| ३५  | शाहवार (शहरयार) शाहजहाँ ने ३२ वर्ष बादशाहत की। उसके जीतेजी धीरंग दखन से ध्राया, दारा शिकोह के साथ श्रावण बदी र की राजसखेड़े मे समूगढ़ के पास लड़ाई हुई। दारा को भगाकर शाहजहाँ की ध्रागरे के किले मे नज़र कैद किया धीर दिख्री जाकर धीरंग सं० १७१५ श्रावण सुदी १३ शुक्रवार ता० १ ज़िलकाद स० १०६८ हि० को दे।पहर दिन पर घड़ी एक गये महलों मे तब्त पर बैठा। धीरंगशाह ध्रालमगीर के नाम से प्रसिद्ध हुध्रा । |            | २,दिन२५ |

<sup>(</sup>१) इन वंश्वावितयों में मुसलमान बादशाहें। के कुछ नाम या समय तो ठीक हैं परंतु हिंदू राजाओं की नामावली और समय निरा कपोलकित्पत है। इन राजाओं का कुल समय जोड़ने से ३६६१ वर्ष स्राते हैं।

## दक्षिण का मलिक खंबर

दीलताबाद के उमरा बादशाह जहाँगीर से जा मिले। पहले ते। उदयराम ब्राह्मण को पंचहज़ारी मिला श्रीर पीछे जाद्राय श्रीर याकृत खाँ आये। मलिक अंबर ने कहा कि मेरा बेटा फतहशाह दौलताबाद खोवेगा । श्रतः में इसको मारूँगा । निज़ामशाह ने कहा कि यह मेरा मामूँ है, इसे मारा मत। मलिक श्रंबर बाला कि तेरा मामूँ परंतु मेरा तो लडका है, श्रंत में मारा नहीं, क़ैद कर लिया धौर निज़ामशाह को कहा कि इसे दीवान कभी मत बनाना, साधारण सिपाही के तुल्य रोटी देना। मलिक अंबर के मरने पीछे निज़ामशाह ने कृतहशाह को दीवान बनाया। समय पाकर उसने मोतीमहल में निजामशाह को मारा श्रीर उसके छोटे बेटे को तख़्त पर बिठाया; मकरबख़ाँ, सरफ्राज़्ख़ा, हबसख़ाँ धौर दिलावरख़ाँ म्राहि उमरा जो कैंद थे डन्हें खुड़ा दिया: साहजी की कुछ ती मिलाया थ्रीर कुछ नमाया. वह भी एक बार मिलकर फिर अपने ठिकाने मे जा बैठा। बाद-शाह ने फिर चहाई की। मोहबतख़ाँ ने चत्रतीर्थ की तरफ़ मोरवा लगाया और १५ दिन में उसे फ़तह कर लिया, भीतर का गढ़ छठे महीने लिया। उमरा सब बीजापुर गये, शाहजहाँ भी वही पहुँचा। ष्प्रलीवदींख़ाँ को भेजकर दै। लताबाद के गढ़ों मे से शाहजहाँ को १२ गढ दिये गये।

ख़ान दै। रान का नाम पहले सबर था, शाहजहाँ बादशाह के आपत्काल में निकल गया था। मिलक अंबर किसी हिंदुस्तानी को गढ़ में घुसने नहीं देता था। ख़ान दै। रान (वहाँ पहुँचा,) एक तुर्कानी से जा मिला और उसे कहा कि तू सुभी मिलक अंबर के हाथ बेच दे। तुरकानी ने वैसा ही किया, तब वह गढ़ में पहुँचा। वहाँ का सब भेद लिया और जब शाहजहाँ तख़्त पर बैठा तब उससे

श्रा मिला श्रीर सब हक्तोक्त श्रर्ज़ की। याकूतख़ाँ श्रीर मुहबतख़ाँ के साथ मुहिम मे गया, उन्होंने जाना कि यह ख़बर पहुँचाता है। जब याकूतख़ाँ ने देखा कि गढ़ टूटने की है तो बाहर निकल गया। पाँच-छ: दिन पीछे देापहर की नगाड़ा बजाकर चढ़ा। राव दूदा (चंद्रावत) के साथ लड़ाई हुई, दूदा श्रीर याकूतख़ाँ दोनों खेत रहे। उस वक्त पाँच-छ: घड़ी दिन शेष रह गया था। खेलूजी मालूजी श्राये तब यही याकूतख़ाँ भी श्राया।

ख़ानेख़ाना के पीछे शेख़ फ़रीद श्रकवर बादशाह का दीवान हुआ। प्रयाग से जहाँगीर की बुलाकर बादशाह बनाया तब २ घड़ी के लिए दीवान रहा, फिर २ वर्ष पीछे ख़ानेख़ाना का पद पाया। टेाडरमल मरते समय कह गया था सी दफ़तर ढूँढ़वाया।

खेलूजी मालूजी कनड़ के पहाड़ में रहनेवाले कोलियों के चाकर थे। मिलक ग्रंबर ने उनकी कहा कि इन कोलियों की मारी ते। यह सब ज़मीन तुमकी दे दूँ। उन्होंने कोलियों की मारकर भूमि ली। पीछे याकूतख़ाँ के साथ ये भी था मिले।

## शब्दानुक्रमणिका

(有)

### वैयक्तिक

( प० = पहला भाग, दू० = दूसरा भाग )

ग्र

श्रंगराज---दू० २. श्रंतरिष—दू० ४६. श्रंधनेत्र-प॰ ८४. श्रंबपसाव रावल-प० १४, ८४. श्रंबर हवशी-- द् ० ४२२. श्रंबराय--प० १६६. श्रंवराव--प० १२३. श्रंबरीच--प० ८३. दू० २. श्रंबसिंह--दू० १३. श्रंबादित्य-प० १४. श्रंबादेवी--प० १०. श्रंबाप्रसाद-प० १७, १८. श्रंबाप्रसाद राजा, गुहिल—प० 388. ग्रंबिका भवानी-प० १०४. श्रंबुदेव—द् ० ४८४. श्रंबोपसाव-दे०--''श्रंबाप्रसाद''। श्रंशुमान-दू० २, ४८. ध्रकंबर-प० १६, ३४, ४०, ४६, रद, ६२, ६८, ६६, ७०, १००,

990, 999, 994, 946, 955 २१४, २१६, २१८. हु० ४, १०, १३, १४, १६, १७, १८, २३, २६, २७, ३४, ४०, १४४, १६६, २०४, २०८, २११, २४०, २४१, २४४, २४०, ३४१, ३४२, ४४६, ४८१, ४८२, ४६०, ४६१. श्रकवरनामा--- द्० ३४२. थका—दू० ३६४, ३६७. श्रकृतासु—दू० १. श्रक्ला—प॰ १८०, २३१, २४२, २४४. दू० ३२१, ३४०. श्रखैराज-प० ६४, ११४, १३६, १४४, १६४, १७०, १७६, २४४, २४०, २४२. हू० ४, १८, २०, ४१, ४४, १६२, १६४, ३६४, ३६८,३७१, ३७२, ३७४, ३८२, ३६०, ३६४, ३६६, ४००,४२०, ४२४, ४२८,४३१, ४३३, ४३४, ४५७, ४७४.

श्रखेराज खरहथवाला--द्० ४४. ---पहला, राव जगमल का---प० 122, 128. ---दुसरा, राजसिंह का-प॰ 123. —मादावत—प० १६२, १६४. -रणधीरे।त-प० ४६, १६४. -रायपालात-द् ३ ३ ६३. --राव --प० १३७, १३१, १४४, 188, 180. ---रावल---द्र० ४४६, —सुर्जन का-प० २४३. -सोनगिरा-प० ४६, ६१, ६२. द् १४४, १४८, १६६. त्रुखैसिंह—द् ० ३४, ३४१, ३४२, ४३७, ४४२, ४४४. श्रार-प० ६१, ६४. ध्रारसिंह--दू० १७, ३२. ध्राग्निपाल-प० १६६. श्रप्निवंश--प० १६८. श्रद्भिवंशी---प० २२८.

श्रमिवर्षा--प॰ ८४. दू॰ २, ४८.

श्रवज्ञदास—प० ३४, ६४, ६६, ७३,

188, 184, 188, 198, 198.

इरम, १६३, १६६, १६म,

३७२, ६८१, ६८३, ३६०,

श्रक्षिश्रमी—५०१३. ू

**₹**₹७,844.

श्चल-प० ८४. द्० ३२७.

श्रचळदास खीची--प॰ १०२. दू० ---भाटी--द् ० ३४०, ३४६, ३६७, 808. —राव—दु० ३७६. ---शक्तावत--प०६७. -- मुरतायोत--द् ३४७, ३३७, 850. श्रचलसिंह—दू० १७. श्रवला---प० ३४, १८०, २४०, द्व ३२, ३४३, ३८१, ३८६, ४०३, ४१२, ४१६, ४१७, ४३२. ---रायमलोत--प० १००. --राव--प० १००. -शिवदागोत-द् ११४. -शेखावत-द्० ४३. श्रचलेश्वर महादेव---प० २४, १०४. 920. श्रज-प० ८३. दू० २, ४, ४८, १६४. श्रजबदेवी मटियाणी--द् ० २००. श्रजबसिंह--प० ३६, ६७, २३४. दू० २१, २२, २३, २४, ३२. ३४, ३४, ३६, ४२, २००, ३३८, ४४२. श्रजबेटिया---द्र० ४७. श्रजमळ—-दू० ६० द् १०, १६, ३१, ३३, १६६, अनय ( उदा )—दू० ३४०. श्रजयचंद---द्० ४१. श्रजयदेव या श्रजयराज-प० १६६.

श्रुजुयदेवी---प० १८४, २३८.

भ्रजयपाल-प० २०१, २१२, २१३, श्रद्कमल-दे०--"श्ररद्कमल"। २२१, २३२, २३४. ढू० ४७३. —चक्कवै—दू० ४. ---या जयराज---प॰ १६८. श्रजय बाध---दू० ४. श्रजयभूपाल रागा-प० २३१. श्रजयमाला-प० १६६. श्रजयराज (जयदेव या श्रल्हण)--प० 388.

श्रजयराव--प० १८४. श्रजय वर्म---प० २४६. श्रजयसिंह महाराखा-प॰ २१, २२, २३, ४६, १४७. टू० १६, १६.

श्रजराज---प० २३०. श्रजवारा—दू० ४७. श्रजादित्य-प० १४. श्रजादे राणी—हे०—"श्रजयदेवी" । श्रजीज केाका--दू० २४४. ध्रजीत माखदेवोत—दू० १६६. —सामन्तसिंहोत—प॰ 180, 187, 183. श्रजीतसिंह—दू० ४०. —महाराजा—दू० १६७. म्रजा—प० २४, ४३, १७४, १७६. द्रु० ६०, १६६, २४२, २४४, ३२२, ३२४, ३६४, ४७१,४७२. -किशनावत-दू० ३८१. —जेसा—दू० २२८. थाज्यू, थासा का-दू० २८२.

श्रदेरण---द्० ३५२.

श्रद्गाज-दू० ४७१. श्रह्माल-प० २४६, दू० १६४. श्रद्ध---प० २४. श्रद्धश्रोत--प॰ २४. द्यर्णगपाल-दू० ४४. श्रगांदसिंह-दू० ३२. श्रयाखसी रागा-प० २३६, २४४. श्रयाघा भाटी---दू० २६०. श्रगदा राव--प० २१६. श्रगहिल्ल-प० १०४, १०४, १२३, १७१, १७२, १८४. ट्र० ४४४, 800.

—ग्वाल—दू० ४७६. श्रतरंग दे पँवार-दू० २००. श्रतस्थ---दू० २. श्रतिथि -- प० ८३. तू० ४८. चतिभाग या व्रजकुमारी, राणी-दू २०१. श्रतिरिष---द् ० २. **अन्नि—दू० २**१**३**. श्रदेातसिंह राजावत-दू० २०६. श्चनंगपाल तॅवर, राजा-प० २३०. द्रु० ३८६. ध्यनंगराव--प० १०४, १०४. श्रनंतपाल--प० ३, ४८६. थ्रनंदपाल---द्० ४४६, **४४७.**. श्रनंदराज—प० ८४, श्रनकसिंह राजा--दू० ४८१. श्रनराय-दू० ४८.

श्रनतसिंह--प० २१. श्रनादि—दू० ३. श्रनामि--प॰ द३. ध्रनारकली--दू० २००. श्रनिंद--दू० ३६४. श्रविरुद्ध---प० १६६. दू० २४६. —गौड़, राजा—वू० ७, **श्रमु--**-दू० ४४८. धनूप---प० ८. अनुपराम-- दू० २१. श्चनूपसिंह--प० ७६, २००, २१६, ३४१. ट्० १४, २०, ३४, १६म, २००, २०१. अनेक साह, राजा--द् ४८४. श्रनेरराय-प० द्र३. श्रनैना—दू० १, १८. श्रनेापसिंह-प० ६. दू० २२, ४४१. ---महाराजा, बीकानेर--- दू० ४७. श्रपरडोडिया -- तू० २४०. ष्ट्रपराजित-प० १७, २४६. श्रव्पादेवी राखी-प० २३१. धवड़ा---दू० २४७. भव्दुरंशीद सुबतान मसजद गज-नवी—दू० २४६. श्रब्दुल्वाखी-प० ७०, ७१. दू० 804. —खानदीरान—दू० २१४. **अब्बुख** फजल—प० १६, २१७. ह्० 210, 211, 218, 281, 881. मञंगसेन-- ५० ८४.

श्रभयकर्षा—दू० १७. श्रभयकुँवर देरावरी-दू० २०१. श्रमयचंद—दू० ४१. ध्यभयदेव मह्यधारि-प० १६६, श्रमयपाल, राजा-द्० ४८६. श्रभयराम--दू० १८, २०, २१, ३७, 848. श्रमयसिंह राखा-प० २१, २२, १४१, १८०, २४०, २४४, २४४. कु ३४२, ४४७. श्रमा, राणा-दे॰ 'श्रमयसिंह राणा'। —राजसी राखा का पुत्र—प० २४६ —श्रेखावत—दू० ३२, ४२. —सांबळा—दू० ४१७. श्रभीहड्--- ५० २४६. श्रभोहरिया भाटी-हू० २६०. श्रमर---दू० २१४. ---गाङ्गय---प० २००. श्रमरजी---द्० २४३. श्रमस्तेज--दृ० ४. धमरभाग--द् ० ३८. श्रमरसिंह—प० १६, ६८, १४₹, २१६. टू० १२, ६२, ६४, १६७, १६८, २००, ३३७, ३३६, ३४०, ६४१, ४०१, ४१८, ४२४, ४३७, ४४१, ४४२, ४४१, ४४२, ४४४, 840. —कुँघर राठाड़—प० १३४, १६४, १७६, १८०, ३६३. —महाराखा—प० ६, १६, २१,

३४, ३४, ३६, ४७, ६२, ६४, ६६, ७०, ७२, ७३, ७७, ६४, ६६, १३४. दू० ४४७, ४७४. अमरसिंह—राजावत—दू० २००. —राव—दू० १६७, ३६४, ४००, ४०१, ४०३, ४०४, ४१८, ४२६,

—रावल—दू० ३३८, ३४१, ४४१. श्रयुताय—दू० ४८. —हरिसिंहेात, राव — प० १००. श्ररह्रकमल—प० २ श्रमरसी—प० २३७. ११७, १४४, १

स्रमरा—प० ३४, १३७, १४४, १४७, १४८, १४६, १४०, १६६, १७६, २४८, २४६, २४७. दू० २६ १६६,३३०, ३३१, ३३४, ३६८, ३६६, ४०२, ४०३, ४१०, ४१२, ४२०, ४३१.

— ग्रहीर—दू० ३२.

— खंगारोत—दू० २४.

— चन्द्रावत देवदा प०—११७.

— देवा का—दू० २८२.

— भाखर का—दू० ३२३.

श्रमानतर्खां—प० ६८.

श्रमतासु—दू० २.

श्रमीखां—दे०— "श्रमीरखां"।

श्रमीखां—दे०— "श्रमीरखां"।

श्रमीखां—दू० २४४.

श्रमीपां — दू० २४४.

श्रमीरखां — दू० २४०, २४३.

श्रमीरखां रणक्षे इंडी—दू० २४१.

श्रमीरुल्ळा---दू० ३१८.

श्रमीशाह सुन्नतान—प० २२. श्रमेरिकन श्रोरिष्टळ सोसाइटी का जनैळ—दू० ४४. श्रमोजक— दू० २४८. श्रमोजकदेवी—दू० १६६. श्रमर्षण—दू० २, ४६. श्रमृतपान, राजा—दू० ४८७.

श्रयुताय—द् ० ४८. श्ररह्रुकमत्त—प० २७, ६७, १०७, ११७, १४४, १६६, २४१. द् ६०, ६६, १०१, १०२, १०७, ११७, १६६. —कांघतोत—द् ० २०३. —चूँडावत—प० ६२, १६, १०७,

११७. —राठौड़—द्• ६३.

भ्रतहरू रावळ—प० ८४. श्रितिहैंत—प० ८३. श्रितिहैंहें—प० १७, ७६, १**१३,** १६४.

—राया—प० १८, १६, २२, १०६, १०७. ह्० १०६.

—्राव—प० १६६.

--रावल--प० ८४.

भ्ररुणादत्त-प० ६३. श्ररुणोराज राजा, चौहान-प० १६६, २१६, २२१.

श्रहमक—दू० ४८. श्र**राड** भक्तर—दू० २६२. **श्रकं**—दु० ४८.

अर्जुन-प० ६०, ६४, ६७, ११४, अलमर्ला-प० १६७. ११६, १४८, १४६, १६७, श्रुलयास हाजी-द् ३१६. द् ३४, १६२, १६४, २००, २६१, २७६, ३२४, ३३१, **289. 287. 262. 266.** ३७६, ३८२, ४०२, ४१६, **૪**૮૪. ૪૬૦. —- जहड्--- ह्० ४०१. --- नरसिंहोत-प० १४०. -राखा-प० १६०. —रायमजात-दू० १६१ ---हाड़ा---प० ४४. श्रर्जुनदेव-प० २१४. दू० २१२,२१६. श्रलीवर्दीखाँ-दू० ४६३. श्रर्जुनपाल-- द् ० ४४६. श्रर्जुनपात या सहनपाल-द्र २९०, श्रतौदिया-द्र २१४. 292. ब्रर्जुनवर्म--दू० २४६. चर्जुनसिंह—प० ७३, ४**४४,** ४**१४.** श्रर्जुनेात भाटी-दू० २६८. श्रियोराज ( श्रानक्षदेव या श्रप्नि-पाछ )--प० १६६. श्रधंबिंब--द्र०२६०. श्रर्थसोम राजा-दू० ४८४. घळइया—दू० २१६. श्रवार्जी--दू० २७, ४१, **श्रत्यार्ली--- प० १६१. दू० २४६.** ग्रस्थरी-दू॰ ४, ६. **ग्रह्मा-प०** १६०. भळबेरूनी-द्० ४४६, ४४०.

१७८, २०१, २१६, २४८, त्राबाउद्दीन खिळजी-प० १८, २१. ४६, १०४, १०६, १४३, १४४, १४८, १६०, १६१, १६४, 102, 180, 200, 212, २१३, २१४, २४४, २४६. दू० ६, ६६, १६०, ३४६, ३१६, ₹19. 840. 8**48.** 8**50**, ४७३, ४८०, ४८२, ४८३, 880, 889. श्रवावदी-दे॰ "श्रहाउद्दीन विवजी "। श्रलीखाँ—सृ० ३३२, ३४६. श्रलू रावल-प० ८४. श्रवोधरी—दे०—''श्रलधरी''। श्रह्णट---प० १७, १८. श्रल्हण या श्रजयशाज---प॰ १६६. श्रवतार दे रागा-प० २४७,२४८, 288. श्रवता रायमले।त--द्० १६२. श्रश्वमेध—द्० ४८४. श्रव्याज या श्रासराज-ए० १०४, ११६, १२०, १४२. श्रसकरी कामरा-द् १७. श्रसमंज--- दू० २, ४. श्रसमंजस—दू० ४८. श्रस्मक--द्० २.

ग्रहदी---प० १६१.

अहमद--प० २१४. दू० १६३. श्रहमद्खां--प० २१३. श्रहमदशाह गुजराती-प० २६. दू० श्रादि जुगादि-प० २३१. 111, 242. --- दूसरा---प० २५४, २१४. श्रहिजन-दू० ३२१. श्रहिनधु---प० ८३. श्रहिनाग-दु० २. श्रहिपथ राजा---द् ० ४८६. श्रहिराव---दू० ४७. श्रहीन---दू० ४८. श्रहेदी---दू० १८०.

#### आ

श्रीबा—दू० ४१२. म्राईदान---दू० ३४०, ३८३, ४३३, ४५३, ४५७. श्चाईदास---दू० ३०८. श्राईन श्रकबरी--प॰ १६. दृ० २०८. श्राका---दू० ३६०. भाखद्दी या प्रतिज्ञा--प० १७४. श्राख राव--प० १६६. ब्याचानग्-दू० १८२, १८३, १८४, 154. माञ्ची जोरू (रज़िया शाहजादी) go 880. -्राजमखाँ---दू० २४१, २४२, २४०, ४६२. याजम हुमायूँ--दू० ४७६.

श्रादा-व्या-द्० २४३. आणा—दू० २३०. श्रादिख, राजा--दू॰ ४८४. श्रादिनाथ याऋषभदेव--- ५० ३, ४४. श्रादि नारायग-प० २०१, २१६. हु०१, ४७. श्रादि वराह--प० २३१. श्रादि श्रीनारायग्--प० दरे. श्रादिसय राजा---द्० ४८४. श्रानंद-प० २४६, ३६१. —जैसावत—दू० ४१४. —-राय—-दू० २. —राव—-दू० ३८६, ३६६. श्रानंद कुँवरी---प० ४४. श्रानंदचंद राजा---दू० ४८७. श्रानंदसिंह--दू० १६, २१, ३४, २००, ३४०, ४४३, ४४४, ४**४४**० श्रानल---प० म, १म६, १म७, २३६. दू० ४. श्रानतादेव--प० १६६. न्नाना—प० १८६, १८७, १८८. **दू**० १६८, १७४. —बाधेळा—दू०१६८, १७० १७३, १७४, १७४, १७६. श्रानाक---ए० २१६. श्रापमज--प॰ ११८, २४६. श्रामंत्र--दू० ३. श्रामर---दू० २४७. चाड़ा हुरसा—प० ७०, १३३, १४१. , चारंभराम—प० १४४, १६१.

चारण्यराज---२४४. ष्रार्थ्य-सिद्धांत---द्० ४७१. श्राल-प॰ २३२. श्रालग्--प० १८३. श्रावसिता रा.--द्० २४२. श्रालमगीर—दे०-'श्रीरंगजे्ब"। श्रालु या श्रह्णट राव-प० १४, १६. श्राल्ह्या-प० १०४, १२०, १२३, १४७, १४२, १७१, १७२, १७३, १८३, २४१. —देवड़ा—प० १६४. —मादडेचा—प० २१७. -सोहड्-प० १६४. श्रात्हरासी--प० २४१, २४६. दू० ७, १०१, ४४३, ४४४. श्राल्हा---प० २००. द्० दह, द७, 55. · श्राबसिंह--- दू० ३१. धाशकरणं कछवाहा--- दू० २०८. -- रावत-प० १०४. ---रावज-प० ८४, ६०. ब्राशादित्य-५० ११. श्राशापुरी-दे०-''श्राशापूर्णा देवी''। श्राशापूर्णा देवी (श्राशापूरी)—प० १४२, १६६. द्० ११४, १८६, २२१. २२२.

२०३, ३१४, ३३७,३६६, ३८०, ४२०, ४२१, ४३८, ४६३. श्रासकरण-जसहङ्गेत--दू० २८८. ---भीमावत---दु० १६७. —राव—-दू० ३१४. --राव, प्राळिया---३६२, ३७६, 838. ---सत्तावत--१३१, १३२. श्रासकुमारी---दू० १४, १६. श्रासथान--द् ७ ४६, ४६, ४७, ४८, ६४, १६४. श्रासफर्खी—दू० ७. श्रासराव-प० १०४, १२३, १७१, १७३, १८३, १८४, २४७. दू० ८७, २८२, ३१४, ४३८. --रणमलोत--दु० १६६. ---रतन बारहट---दू० ३००, ३१४. श्रासराज-दे०--'श्रश्वराज''। ब्रासळ-प० १४२, १६०, २४४. ं **ञ्रासा—प० १७३, १७४,१७**८, **२३८,** २४८, २४०, २४८. द् ० दे३६, इत्तर, इत्तर, देश्व, देश्ह, ४०८, ४०६, ४१०, ४११, ४१६, ४२१, ४२४, ४३१, ४३३, ४७३. —तेजसी का—दू० २८२. —निंबावत—प० १६८. श्रासापुरी—दे॰—''श्राशापुर्णां देवी''। श्रासकर्या—प० ६३, ८४, १४४, श्रासाबुद्धि--द् ० ४८१. १४६, २६०. दू० ६, ११, १२, १३, २३, ३६, १२६, १३२, श्रासायच-प० ७७. १६६, २८८, २८४, २६८, श्रासारग-प० ६४, ६५.

श्रासाराव--प० २५४. श्रासाल भील-प० २१३. श्राहड्---प० १६०. श्राहाड़ा---प० १३, ७७. आहूठमा या त्राहोक-नरेश-प० १३. इस्माह्त खाँ बलोच-दू० ३४७.

**र्इ**डियन् ऐंटीक्वेरी—प० ७. ४४. हू० ४४. इंदर केसर--दू० १६६. इंदा---दू० १०२. इंदी लार्जी—इ० ८७. इंद्र--प० २०६, २३१, २३२. बू० २८, ४८. इंद्रकुमारी या कस्तूर देवी-दू० ₹00. इंद्रचंद---दू० ३३. इंद्रजीत-दू० २०. इंद्रपाल---दू० ३. इंद्रभाग-प० ३४. दू० २८, ३८, ४५७. -कंसरीसिंहोत-इ० ३६३. --राव---दू० ३६. इंद्रवीर-पः, १६०. इंद्रसिंह-प० ६३, २१६. दू० २३, १६८, ४३७, ४४२, ४४४. —रागावत—दू० २०१. इंद्रस्रवा—दू० १.

इंद्रावती-वृ० १२.

इक्का-पायक--प० १६०.

इक्ष्वाकु--प० दरे. दू० १, ४८.

इबराहीम 'लोदी--प० ४६, ४७६, इबरा सम्मा, राव--दू० २४६. इबार--- टू॰ २.

ई'दा-प० १३३, २२१, २३०. द् ३४३. ई दी-दू० १४०. ई'दे पडिहार-प० १७६, २३०. हु० ७०, मम, मध, ६०. ईशसिंह —दे०—''ईश्वरीसिंह''। ईप्वर या ईसा—दू० २७८, २७६. ईप्वरीसिंह-- दू० ३, ३२, ४४, ४६, ३२१, ४३७, ३२६. ईसर—प० १११, १७०, १७६, २४६, ्र्रं ४७. दू० ३२०. —बारहट—प० १३३, दू० २२७, २४१, ४६७. —्वीरमदेवोत, मेडतिया—प०४६. ईप्ररंदास—प० ३४, १४४, १**४०,** २१६,२४४, २४४, २४८, २४६. दू० ३३, ४२, ४३, १६४, ३३७, ३३८, ३४७, ३६३, ३६४,३६६, ३७१, ३७२, ३७६, ३८३,३६४, ४०२, ४१२, ४१३, ४१४,४२०, ४,२२, ४२४, ४२६, ४३३. श्रक्षेराज का--प० २४३.

-कल्याग्रदासोत---दू० ३१२. —कुंपावत—दू॰ २**६**.

ईसरदास, राणा—प० २४८, २४३.
—रायमछोत—दू० ४१७.
ईस या उसै—दू० ४.
ईसा (ईप्वर)—दू० २७८, २७६.
ईहड्दे, जदा की खी—प० २२४.
ईहड्देव सोळंकी—प० २२४, २२६,

#### T

चगमण सीह, सिखरावत—दू० ८७, १६६. चगमसी पडिहार—प० २४२.

— रागा—प० २२३, २२६, २४६. दृ० ६०.

खारा— प० १४८, १४०, १७६. टू० ३६६, ४०३.

रम्रसिंह—दू० १६.

व्यसेन—प० मह, ६०, ६१, १८०, २६०. दू० ४, १६, २०, २४, २६, ३१, ३३, ३८.

- —बीसवाड़े का—प० १७०.
- —रावल-प० ६२.

बछ्रंगादेवी इंदी—दू०ूं ६४, १६४.

बछ्रंग मोकल-दू० ४३८.

उग्राशव—द्० ४३८.

उत्तम—प० १८, ८४.

—ऋषि—प० २४४.

उत्तमसि<sup>\*</sup>ह—दू० ४४१.

बस्पलराज या वर्षेन्द्र—प० २३३, २४४. दू० २७४.

उदयकर—प० = ४.

उदयकर्या—प० ४०, ४१, २३१,

२४२. दू० ३, ७, ८, १२, २७,

३०, ३२, ३७, ४०, ४६, ३३६.

—रायमलोत शेखावत—दू० १४६.

उदयकुँवर चहुवाण—दू० १६६.

उदयजीतिसंह राजा—दू० २१३.

उदयबंध—प० २३२.

उद्यभागा—प० १३८, १४४. दू० २८, ३०, ३८, ४२, ३३८, ३४६, ३६०. ४४४, ४४४.

उद्यमल, राजा—दू० ४८६.

- —अखेराजोत-प०१६८.
- —कीरतसिंहोत,राजावत—दू०२०१.
- —गोपाल मालोत—प० २, ३८.
- -- दूदा का पुत्र--प० १४१.
- —देवड़ा—दू० १३४, १३४.
- —बाघावत, राव—दू० ३८१.
- —बिहलदासात—दू० २२.

उदयसिंह भगवानदास मेडतिया— उद्धरण गहलोत राजा—प० २४८. द्व ४०७.

--- महारायाा--प० ३, २१, ३४, 80, 44, 45, 48, 40, 49, ६६, ६६, ६४, ११०, १११, १३२, १४४, १४४, १६७, १७४, २३७. ह्० १४, १६६.

—महाराखा ( मोटे राजा )—प० ६४, ६६, १३४, १४६, १४०, १११, १६५, १६७, १७४, १७६, उमराव-दू० २८३. १७६, १८०. हू० १२, १४, १७, अमेद—प० १६४. २७, ३६, १६६, २०८, ३१६, ३३४, ३३६, ३४०, १६२, ३७०, ३७३, ३७४, ३७६, ३८४, ३८६, ३६१, ३६४, ३६७, ४००, ४०१, स्टिकिय—दू० २, ४६ 811, 818, 814, 810, 815, ४३०, ४७४.

—महारावळ द्सरा—प॰ ८४.

---या उदींग---प० २३४. २३६.

—रायसिंह का—प० १२३.

—राव-प० १२४, १२६, १२७, जगा-दू० ३२३. १४७, १६६ ट्० ३६२, ३६३, इद्ध, ३७६.

— रावळ—प० ८४, ८६, ८८. **बदयसेन राजा—द्० ४**८६. **उद्या**दित्य---प० १६६, २३१, २४६.

इदितराज रावल-प० १६. श्रदींग या उद्यसिष्ठ--प० २३४, २३६. **रद्धर्या** गहळोत---प० २४८.

द्रु० म, १०, ४६, ३६म. उधरसिंह—दू० ३५. उधीर राणा---दू० ४७२. उपाध्याय--प॰ २४३. उपेन्द्र या उत्पल्लराज--प० २३३, २११.

उपेंद्र या कृष्णराज- दृ० २७४. उमरा---द्० ४६३. उमेदकुँवर तँवर-द्र २०१. बमेदसिंह—४४४. उरजन-प० १६४. उशीनर---दू० ४४८. रुपाक---द् ० २४४. उसैराजा---दू० ४.

T

ऊंकार कुँवर--प० १२७. —मेहेवचा—द् ० ४३०. —वैरसिंहोत—दू० ३२३. **जदंड्---दू०** ४८. **जदल--प० २०० दू० ३११. जदा—प० २४, ३४, ३३, ११६,** १२४, १२८, १४४, १७६,

१८०, १८१, २१६, २२६, २२६, २२७, २२८, ₹8°, २४४, २४६, २४७, २४०, २४१, २४७, २६०. दू० ४, १६७, ३२४, ३२७, ३६६, 893.

**जदा**—उगमणावत—५० २२४. --कुम्भावत-प० ३. —त्रिभुवनसिंहोत—दू० १०२. --बघेल--प० १२४. —भैरव का पुत्र—प० १८०. —मूँजावत—प० २४०. —मूलावत—दू॰ ८३. —रामावत—दू० ४०८. **जदावत राठै।ड्—प० २४, १०४.** द्वु० ६६, १६७, १६८. जधा---प० २३६.

**जनड्—दू० २३६, २४४, २४६,** २६६, २६८, ३०६. ---बावनिया जाम---दू० २४६, २४७, जना राठाडु---दु० ६८, जमजी---दू० ४४७ क्रमट परमार-प० २३०, २४६.

कमरसिंह--दू० ४४२. जहड़ गोपाळदास—दू० ३४२, ३४३, ४०३.

**जहा—दू० ३४६,** 

ऋतुपर्या—दू० ४८. ऋषभदेव--प० ३, २२१. ऋषि शर्मा--प० १३

३१, ८३, ८४, ६७, ६८, १०२, एकळिंगजी-प० २, ६, १३, १४, १४, ४२. एका—ह्०. ३६४.

> —चाचावत—प० २८. दू० १०८, 308.

—हंमीर—दु० ३६४. प्रचीसन, सर-प० १०२. एपिप्राफिश्रा इण्डिका---प० ११४, हु० ४४.

पुळवळ—दू० ४८.

ऐनुलमुल्क-प० २४६. ऐमळ---दू० २२६, २३०. ऐरावत कुल-प० ७.

श्रो

श्रोजा---दृ० ३८६ श्रोमाड़---दू० २२. श्रोर-- ढू० २१४ ष्रोढी---दू० २१४. श्रोसत---दू० ४८६. श्रोसतव—दू० ४८६. श्रोल-प० १६२.

श्रीरंग---दू० ४६२. श्रीरंगजेब--प० १, ७२, ७६, ६८, २१म. ढू० १४, ४६२.

क

कंकदेव—दू० २४६. कंकाली देवी---प० २३२.

कंमा---दू० २१६, ४१३. कॅवरसाल-दू० ३३. कॅवरसी---वू० ३४३. ---रागा---दू० २४४. कॅवरा—प० १७३, २४८, २४६, कन्हीराम—दू० ४४७. २५६. केंह्य--द् ० ४१, ४४. ककुरस्थ---दू० ४ —वंश—प० २२८. कक्क (कर्क राजा)-प० २२म. दू० कपूरचंद-द्० २७. 888. कक्क--प० २२६. कचरा--प० ३४, ६७, ६६, १७६, कमधज- टू० ४७. २३८, २४७. दू० २६, ३०, कमरबा—दू० २२८. ४१०, ४१३, ४१६, ४२६. — उदयसिंहोत — दू० ३६३. कछ्वाहे—प० ४, ८, १०४, १६४, द् ० १, ४, ४४, ४४, ३७६, ४८२. —कुंडल के—दू० ६. ---प्रधान के---दू० ६. कछोड़िया--प० २३०. कच्छपद्यात दंशी-दू० ४४. कटुक---प० १२०. कडायो-प० = ३. कधरा--प० २२१. कनकसिंह-इ० २२. कनकसेन--प० = ४. कनकावती-प० ११६. दू० १४.

कनिंघम, जनरख—द् ० २४४. कनीराम-प० १७७, कन्ह-प० ६१, दू० ४६, ४४. कन्हपाल-दे०-"कान्हराव"। कपिकया---द् ० ४७. कपालदेव--द्र० ४७. कपूर---प० १७०. टू० २६१, २६२. कपूर कली-दू० २००, २०१. —दासावत—द् ०३०. कपूर मरहठा---द्० २६२, २६४,३०६. ३३०, ३६३, ३६४, ३७६, ४०६, कमल-प० ८३, २१६, २३१६ दू० १, ३, २५६. कमृतादित्य-प० १४. **र्कमलादे—प० १६४.** कमलावती--दू० १३. कमाबदा—द्० २६३, २६४, २६६, ₹85. <sup>7</sup> कमालुहीन—प० १६४, दूः **२६१,** ु २६२, २६६, ३०६. —मलिक—दू० ३१६. कमोदकली--दू० २००. कमोदी--दू० २००. करमा---प० ३४, ३६, ६४, ६७, १४६, १४६, २३८, २४१, २४६, २६०, तू० १६०, १६८, ६४६, ् ३५३.

कम्मा धोरंधार---द् ०१७६. —रत्नसिंहोत—प० ४४. करणदेव सोबङ्घी राजा-प० १६६. करणावत कञ्जवाहे-दू० ४४. करणीदास-दू० ४०. करभाषाकरण कैलावेवाला-दृ० ३२४. करमचंद्--प० १४४, १४४, १६६, २३२. टू० १७, २७, ४३, १६६, ३०८, ३३३, ३४०, ३७४, ४०२, ४३३.

---जस्सा---दू० ३२३.

-परमार-प० ६१.

--राजा--प० ४६.

करमसिंह या करमसी--प० ३६, ६६, ८४, १३७, १४७, १४३, १६४, १७०, २३७, २३८, २३६, २४०, २४४, २४२. दू० २६, ४०, १६६, ३२८, ३२६, ३३०, ३३२, ३४३, ३७१, ३६६, ४०८, ४१६, ४७३.

करमसी अचलावत-दू० ४२१.

—आसिया खींवसरोत—प० १४३.

—चहुवाग्-प० ३४.

--चीबा--प० ११८.

--राव-प॰ १६६.

—रावत—ढू० ३२८, ३२६.

-रावत्त-प० ८४, ८४, १७०. --पीथावत-प० २४७. द् ० ४४१.

करमसेन-प० ६६. तू० ३८, ३४०, -राणा-प० २१, २२. ३७१, ३८८, ४२२, ४३०, ४४१. —राव—द्० ३६३.

करमसोत-दू० ३३८, ३४२, ४०७, ४३४.

करमा-प० ३४, १४८, १४६, १८३.

--खवास--दू० २७.

करमेती-प० ३४, ३४, ४०, ४३, ४४, ४४, ६४, १०८, १०६, ११६. द् ० ४१२, ४१४, ४७२.

करहा---दू० ४७.

कर्क-दे०-"कक"। कर्कराज राजा राठाड़--प॰ २३१.

कर्टिश्रस--दू० २४४.

कर्या-प० ३४, ३६, १४४, १४६, १४८, १४६, ११०, १६७, १७८, २१२, २१४, २१६, २१६, २३८, २४४, २४६, २४८, २४६, ढू० १२, २३, २१४, २१६, २८३, ३०८, ३३४, ३३८, ३६३, ३६६. ३६८, ३७२, ३७६, ३६०, ४००, ४०२, ४१२, ४१६, ४१८, ४२४, ४७८, ४७६.

—गेहेळा या घेला—प० २१३, २१४.

--गोहलड़ा--दू० ४८३.

--- घोघा--- दु० २१४.

—डहरिया—द्**० २**१४.

—्राजा—दू० २१२, ३१०.

कर्ण रावल-प॰ १६, १८, १६, २०, कल्याय जेसलमेरी-दृ॰ ३४६. ७८, ६४, ६७, २४४, २४४. — साला—प० २०७. टू० २६१, २८३, ४४०. ---शक्तिसिंहोत--द्० ३६१. कर्णदेव या कर्णराज--प० २२१. क्र्यासिंह-प॰ १६, २१, ७४, ७६. क् १६४, २००, ३७६, ४३६, ४४२. —कुँवर—प० १३४. क्रंगिदिल-प० १४, १६, १८. कर्पूरदेवी--प० २००. कर्मचंद नरुका---द् ० २४. कर्मवती कुँवरी--प० ४७ कर्मसिंह रावल दूसरा—प॰ ८४. कलंकी राजा—हु० ४८६. कलकरगा---द् ० २०४, २०४. क्लचुरी--प॰ २१६, २२०. दू० 888, 849. कलश शर्मा---प० १३. कत्तहर, पत्ता का-प० १२४. कळादिल-प० १४. कळावती-प० १६८. क्रिकर्ण-दू० १३७, १३८, ३२०, ३६०, ३६४, ३८०. कित्रयुग संवत्-दू० ४४३. कळीलिया--प० २३० क्लोलसिंइ राजा-दू॰ ४८६. कल्मच-- दू० ४.

४, ४६, ३४६, ३४७, ४७३,४७४.

—सुरताखगढ़िया—द् ० ३३१. कल्याग्राचंद राजा-द् ० ४८८. क्रम्याणदास-प० ६४, ६६, १६७, १८३, २३८, २४३, २६०. दू ११, १२, २१, ३३, ३४, ३६, ४२, १६७, १६८, ३२४, ३३६, ३४३, ३६६, ३६६, ३७१, ३७४, ,बद्ध, ४१२, ४४२. —पृथ्वीराजोत—द् ० २६. —भाटी—द्० १६४. ---नारायखदासेात बोड़ा--प॰ 152. --रायमजोत--प॰ १८०. दू०४०८. —रावल—दू० ३२३, ३४१, ३४६, 889. क्ल्याग्रदेव--दु० ४. कल्याणदे—दू० ६६, १६४. कर्र्याण देवी-दू० १७. क्रेल्यायामल-प० ८६, ६०. दू० 22, 988, 988. -- उद्यक्णीत बीदावत-- द् ० २०७ --जयमलोत-प० ६१. —राव-प० १३७. टू० ३१, १४६, १६६, ४६३. ---रावल---दू० २६१, ३२२. कल्याग्रसिंह-प॰ ६६. दू० ६, १३, १६, २३, ३२, ३६, ३७, ३८, कल्याण-प॰ ४२, ६७, २३८.दू०३,

, १६७, ४८२,

कत्यायासिंह खंगारोत- दू० २४. कांघळ श्रोतेचा-प० १४८. कछा-प० ३४, ११६, १२६, १३०, -देवड़ा-प० १६३. १४१, १४६, १४६, १४०, १७१, — राठाेड् रिणमलात नरवद् रावत १७६, १७८, २३७, २४६, २४१, २४८, २६०. ट्र० ४३. १०२, ३०८, ३२२, ३२७, ३२४, कांघलोत राठीड़--- दू० ३४१ ३७४, ३७४, ३७८, ३६४, ४०३, कांपिलया चेहान-प० १८३. ४०६, ४१६, ४२४, ४३३.

- जगमलोत हाडा—प० १४.
- -- जयमले।त-भाटी-दू० ३४१. ३४३.
- —देवड़ा मेहाजलोत राव—प०— १२६, १८२.
- —पॅवार—प० १२७.
- —बीदावत—दू० १३४, १३६.
- -रतनावत-दू० ३७८.
- --रायमलोत--हू० ४१७, ४६७.
- ---राव--प० १३०, १३१, १३४. द् ० २४०, ३३७.

कविप्रिया (ग्रंथ)--दू० २१२. कश्मीरदे--- ढू० १६६.

करयप--प० ८३, २३१. तू० १, ३, ~~ 80.

कस्तूरदेवी या इंद्रकुमारी-दू०२००. कांचनदेवी--प० १६६.

कांघडनाथ--- दू० २१८.

≉ांधळ—प० २६, ३३, ३४, ३४, १४८, १६६, १६३, २३७, २४७, २६०. दू० १०६, १६०, १६१, २०३, २०४, २०६, ४४४.

- --- To 988.

--शिवदासीत-दृ० ३८१.

काकल — दू० ३, ४, ६, ४६.

काका कांधळ--द्र० २०४.

—बाबा, राव—ढू० १६२.

काकुत्स्थ-प० ८३. दू० १. कागवा--द् ४८१.

काछेळी चारणी—दू० १७६.

काछेले चारगा-दू० १७१, १७८. काजी की लाग--प० २१४.

काठा--प० =

काठी--- दू० २१८, २२१, २२४,

२२४, २४६, ४६२. कान-प० १४७, १७०.

कानडु---दू० २३८.

कानावत-प० ६१.

कान्ह—प॰ ३४, ६८, १४४, १४८, १४०, १४४, १६६, १६६, १७०, १७८, २४४. हू० १३, २१, २६, ३०, ४१, ६६, १६४, १६६, ३२१, ३३०, ३३४, ३३७, ३३६, ३६६, ३७१, ३७२, ३८२, ३८३, ३६४, देवत, ४००, ४२१, ४३२, ४३३, ४७३.

कान्ह किशनावत---दृ० ४०८.

-केलियोत-दू० ८७, १६६.

-कोली-दू० ४६२.

—मेगल—प० १४०.

--राणा--द् ७ ४७२.

--रायमले।त राठौड़--दू॰ ३४

—राव—दू० ६६, १६४, ४३६.

—सादूब नरहरात सीसादिया— प० ६६.

्रकान्हड्--प० २१६, ढू० ३०६.

कान्हड्देव--प॰ ।१२३,१४८, १४६, १६२, १६३, १६६, १७३, १७४.

> द् ० ६४, ६६, १६०, १६१, २८६.

— चहुवाया — प० २१ दू० ४८०, ४८३.

—या नैहरदेव—प० १६०.

--राजा--प० १६४.

--राव--प० १४६. दू० ६८, ७०, ४८३

— रावल प० ८४, १२०, १४३, १४८, १६०, १६१. दू० २८४.

—सावंतसीहोत, राव—द् ० २८४.

कान्हदास--द्० २२, ३४, ३६६, 릭도도.

कान्हा--प० २४, १४४, १७४, १७७, १७१, २४६, २४७, २४०, २४१. दू० १, २८, ३०, कालीमेघ-प० ७४. ४६, ६०, ६३, ६४, ६४. दू० कालू गोहिब-दू० १०१. १०२, १०४, १६६, २०४,

३२३, ४१०, ४१२, ४१३, ४२८, ४२६, ४७३.

—श्रोलेवा —प० १६३.

—तेजसी राणा के पुत्र—दू० २४२.

—राव —प० २६, २४३.

कान्हो--प० २३२.

काफूर—टू० २६१.

काबा--प० २३०, २३३. दू० ४८१. कामकाचंद, राजा—दू० ४८७.

कामपति शर्मा--प० १३.

कामराँ-दू० १६२, १६३.

कामरेखा—दू० १६६.

कामसेना—दू० १६६.

कामादित्य-प० १४.

कायमर्खां--प० १६६.

कायमखानी-प० १६६,

काया--- द्० २४७

कारेट--- दू॰ २४७.

कालकर्ष या केलण रावल-दू० २८२.

कालड़ राव--दू० २६१.

कालभोज--प० १७.

कालभैरव--प० १०४.

कालमुहा---प० २३०

कालसेन--प० २३१.

काला-प॰ २३०. दू॰ १०२, ३१२.

कालिया---प० २०७, २०८, २२१.

कालोटिवाणो राठोइ-- दू० १०२.

काल्ह्या—दू॰ २६०, २८२, २८३, २६८, ४३८, ४४० कासिमर्खां—प॰ १६७. काहिया--- इ० २१४. किरड़ा—दू० ३१०. किराइ—प० १०१. किलहान, मोफेसर-प० २३२. किशनचंद, राजा—दू० ३३, ४८८. िकिशनदास—प॰ ३६, ६७, १४७, १४८, १७८, २४८. टू॰ २१, ३३, ३३०, ३३३, ३७१, ३७४, ३७६, ३८२, ४२० ४४४, ४४६. किशन बल्लुग्रोत भाटी-दू० ३४६. किशनबाई राठोड़--प० १४६. किशनसिंह—प० ६४, ७३, ८६, १६७. दू० ७, १२, १६, २१, २२, २३, २४, २४, २६, २८, ३०, ३१, ३४, ३४, ३८, ३६, ४२, १६६, २१३, ३३८, ३३६, इ४०, ३६४, ३७६, ३७१, ३८८, ३६०, ४०३, ४०६, ४४१, ४४२, ४४४, ४४४, ४४६. —खगारोत—दू० २४. —राजा—द् ०२०८. —राठोड्—प० १७७, १८०. दू० ३१, ३४०, ४०३, ४०७. —राव, उदयसिंहोत—दू० ३६१. किश्रना—प० ३४, १४६, १७०, १७७, १७६, २४६, २४२, २४६. तू० ३२२, ३२३, ३६४,

३६४, ३७३, ३७७, ३८६, ३६६, ४००, ४०६, ४२४, ४२८, ४३४, —-चूँ डावत—-दू० ३८१. —निंबावत—दू० ३६४. --- बाघावत--- दू० ४३७. ---भाटी---द् ० ३६४, ३७७ —राणा—दू० ३४२. किशनाई---दू० २००. किश्नावत-प० ४८. दू० २७७. ३४६, ३७३, ३७६ किशोरदास--- इ० २१, ३३६, ३६०, ३१३. किशोर साह—द्० २१२. किशोरसिंह-प० १०२. दू० १६. कीता—४० २४, ६८, २४४, २४४, २४७. कीतावत कछवाहे—दू० ७, २४. कीत्—दे॰ ''कीर्तिपाता''। कीरत ग्राहेडोत-प॰ १८६. कीरतर्खा---दू० २७. कीरतब्रह्म रावळ--प॰ १८, ८४. कीर्तन राजा-प० २३२. कीर्तिपाळ-प० १७, ७६, १४१, १४२, १४३, १६३, १८२, १८३, २१६, २४६. दू० ६६, १६४. कीर्तिमंगला, राजा—डू० ४८६. कीति राय-दू० ४४.

कीति वर्म--- प० १७.

कीति वर्ष, राजा---द्र० ४८४.

कीर्ति सिंह—इ० ७,१४,१४,२०,२४, ४१३, ४१६, ४२०, ४३१, २८, ३३३, ४३७, ४४१, ४४६, 855. कीलू करयोत मांगलिया-प० २४०. --कुँवर-टू० ११६. कील्हण--दू० ४, ४६, कील्ह्योत सेालंकी-प० २१८. कुंकुमकली--दू० २००. कुंजराम-प० १०२. कुंतपाल पैवार—प० १४२, २४६ कुतल -प० ३३, ३६, २३० दू० **২, ৪**২. -केलगोत-दू० ६०, १६६. --राजा--दृ० ७, ४६ कुंतिसिंह-प० १०४, १०४. कुंता--प० ३३. कुंपा—दे०—"कू पा" कुंपू रावल-प० १६७. कुंभ—हू० १. —नाथावत—डू० ४३७. —महाराणा—दृ० १४४. कुंभकर्य-प० १६. ८० ३१, ४२, कुक्कड़-प० २२. ३३६, ४४६

कुंभा-प० २८, १४६, १७६, १८०, १६३, २३४, २३६, २३८, ४ईतुबशाही रुपया—प० २१३. ७२, ७३, ७४, ७६, ७८, ४६० ७६, ८०, ११७, ३२४, ३२७, ४—मुबारक—दू० ४६०. ३३४, ३६०, ३६४, ३६६, ३७१, कुदाद—दे० "कैकुवाद"। ३७२, ३६६, ४०६, ४०८, कुप्फारसिंह-दू० ३१८

૪૨૨, ૪૨૨. ---कांपलिया--प० १८३. --चंद्रसेनात--दू० १११. —जगमालोत—दृ० ७७. --- नरसिंहोत--प० १४०. —राखा—प० १६, २१, २४, २८, २६, ३०, ३२, ३६, ४०, ४०, ४४, ६३, १००, १६४, २३७. हू० १०६, १०८, १०६, ११०, १२०, १२२, २४३, ३८०. —शेखावत—दू० ४२. कुंभागाो—दू० ७. कुंभार-प० २२२, २४३. कुंभावत, सीसोदिये-प० ४, २२, 953. कुंभो--द्र ० ४४७. कुँवरपाल—दू० ४४६, ४७८. कुँवर राखा—दू० २०१, ३४२. कुतुबर्खां—दू० २२८. कृतुव तातारखाँ सुलतान-प॰ २१४. २४१, २४६, २४६, २४१, √ऋतुबुद्दीन ऐबक—प० १०४, १६०, २४८, २४६, तू० ७, ८, ३२, २००, २१३, ३२२. तू० ४४,

कृष्ण कुमारी-दू० २०

कुबलयाध्व--दू० ४८. कुमारपाळ-प० १६६, २१२, २१६, कृष्णदास-दू० ११, १२. २२१. ट्र० ४६०, ४७६. —साँखला—प० २४४ कुरत्य-प० ८३. कुरहा—हू० ४७. कुरान--- टू० २४४. कुरू—्टू० ४४८. कुलचंद भट्टी, राजा—दू० २०४, —राय—दु० ३१८. कुश--प० दरे. दू० २, ४, ४८. कुशलचंद--द्० ३३ कुशलसिंह--प॰ १६७. दू० १६, २२, २३, ३०, ३४, ३४, ३६, १६७, ३३७, ३६४. कुशला---द्० ३७६. कुहनी--दू॰ ४. कुँकणा-प०. २३०. कुँपा--प॰ १७८, २४०. दू० १४६, १४४, १४६, १४७, १४८, १६१, ४१४, ४२३, ४२७. —महराजात—प० ४६, १४४, १६८. हू० ४२७. —मालावत—दू० ७३. कूमर--प० २३२. कुरमदेवी--वृ० ६३. कृतांगराज-दू० ३.

कृषाध्व—दू० ४म.

—राजा—दू० ३४६ कुमारसिंह—प० १७, ७६, ⊏४, कृष्णराज—प० २३२, २३४, २४४. हु० २७४. कृष्णसिंह--प० ८६. दू० १४, २०८. कृष्णादित्य-प० १४ केर---दू० २४६. केलग-प० १४७, १४२, १४४, १६६, २४२, २४७, २४६. दू ६४, १४४, १६८, २८०, ३२१, ३४३, ३४४, ४३७. —तेजसी—प० १४०. —माटी—दू० ६५, २०४, ३४६, ३५४, ३६२. -रगधीरात-प० १६६ —राव—प० ६४, १००, २८३, ३४३, ३४४, ३४६, ३४८, ३४६, ३६०, ३६४, ४३६, केलागात भाटी-दू० ३४२. केवावा---प० ७७ केलश राव---द्र० ३२०, केल्हा--- दू० ३४४. केवतदास-प०३४. केशर कुमारी-प० १३४. केशरीसिंह-प० १७०. द्० ३६. केशव उपाध्याय-प० २३१. केशवदास-प० ३४, ६४, ६६, ७४, 114, 184, 18**4**, 140,

१६, २०, २३, २४, २६, ३०, —रावत-प० ६४, ६७, ७२. ३६, ४१, २१२, ३३०, ३३१, — रावल-प० मध ३३३, ३३४, ३३८, ३६३, केसा-प० २४८ दू० ३६४. इदम. इम्ह. इहद. ४०२. ४०३, ४१०, ४१२, ४१६, ४२०, ४२१, ४२६, ४४४,४७३. —ईसरदासीत राठाड्—प० १३३. -खगारोत-दू० २४. --- नारायणदासेात राय--द्र० ४६३. —भारमले।त भाटी—डू० ३२७. —भीमोत-प० ११. —राव—दू० २६. - रावत-प० ७४. —हाड़ा—प० १०३ केशवराय-दू० २१४. केशव शर्मा--प० १३. केशवसेन, राजा-रू० ४८८. केशवादित्य-प॰ ११, १४, ८४. केसर खवास-प० १३७. —गोगादे ई'दी—रू० ६०. केसरदेवी-इ॰ २८, १६७. केसरीसिंह-- ४० ६६, १४४, १४६, १६४, १६६, २३२.दू० १०,१८ १६, २२, २३, २४, ३१, ३४, ३६, ४०, ४२, १६८, २००, ३३७, ३३६, ३४०, ३८२, ३६०, ४१३, ४२८, ४३६, ४४३. ४४४, ४४४, ४७३.

१६७, १६६, १७०, १७६, —श्रवतदास्रोत माटी—प० २४३. १७८, २४४, २४४. द्० ४, ६, --शक्तिसि होत भाटी-द्० ३४६. केहर--द् २६०, २६२, २६८. ३१४, ३२०, ३४६, ४३७. ---करमसीहोत--प० २४६ --देवराजात--द् ० २६८, ३१४ ---बड़ा---दू० २६०. --राणा--- इ० ४७२. —गाव—चू० ४३६, ४४३, ४४४. ---रावल---द्० ३२०, ३४४,३८०, 881. कैकबाद--दृः ४६० कैवाट रा--- इ० ४६०. --महीपाल--इ० २४२. कैमास, दाहिमा--दू० ६१, ४८१. कैलपुरे सीसोदिये--प॰ १३. कैबांध--इ० ४०, कोजा--प० २४६ कोटेचे राजपूत-- ७ २२२ कोटेश्वर महादेव--प० १०. के।इमदेवी विकुंपुरी--द्० २००. कोड़ीयज-दे॰ "क्रोडीध्वज"। कातवाली छाग--प० २१४. कोल--दू० ४४८. कोली--द् ० ४१७, ४७७, ४६४. कोली काबे---दू० ४११. कोलीसिंह--प० १३२, १३३.

कैोभांड---द्० २४४. कैरिव-प० १८६. दू० ४४८ क्रंगवा--प० २३०. क्रतुंजय-दू० ४६. क्रमपाल---दू० ३. क्रानिकल श्राफ दी पठान किंगस्-हू० ४४. क्रितराय-द् ० ३. क्रोडीध्वज---प० २०७, २०६. दृ० 989, 982. त्तत्र--दू० ४६. चत्रप---प० ७. चुद्रक—्दू० ४६. च्चद्रकराय—टू० ३. चेत्रपाल--द् १६३. —भैरव—दू० ४, ६, ४०. चेत्रसिंह रागा—दे० ''खेतसी रागा''। चेमकरगा-प० ४३. चेमधन्वा-प० ८३. चेमधुनी-द् १८ चेमराज—दे० ''खींवा'' । चेमशर्मा--प० १३. न्तेमसिंह—दे० "खींवसी" । चेमादित्य-प० १४.

#### ख

खंगार—प० ३४, ६४, ६७, १३६, खदंतं—दू० ४. १७६, २४६, २४२, २४४. दू० खरबड़—प० ४. दू० ४८२. ११, २६, २१०, २१४, २१६, खरळा राजप्त—प० २६६. १२३, २२६, २२७, २४७, २४३, खरहथ—प० २४८. १२४, १७१, १७२, १७६,४४६. खळमल—दू० १६८.

—तीसरा—दू० ४६०. —तेजमालोत—दू० ४३७. —भगोरा भीख-प० ८. ---भाट--प० २२१. —भाटी, नरसिंह का—दू० ३४६. --रा--दू० २४१. -- रा दूसरा--दू० २४२. --रा तीसरा--दू० २४२. ---रा चौथा--- हू० २४२. —रा पाँचवाँ—दू० २४३. —रा छठा—दू० २४०, २४३. ---राजा---द्र० २१०. ---राव---प० ७३, २२४, **२२**४, २४१, २४७, ४७० —रावत—प० ६८, ६४. ---हमीर का पुत्र---द्र० २२२. खंगार सी--- बू० ४४६ खंगारा---दू० १६८. खंगारोत-- दू० ६,२३. खट्वांग—ढू० २,४८ खङ्गता तैवर—द्० ३४. खङ्गसिंह—दू**०** ४४६. **खज्ञसेन—टू० २**६, ४४१, ४४४**.** खड्ळाकड्--प० ७४. खरबड़--प० ४. दू० ४८२. खरहथ--प॰ २४८. खळमल—दू० १६८.

खंगार दूसरा—दू० २१६.

खलासा-- दू० २०० खाँडेराव—दू० ७. र्खांथड़िये--- द्र० ७. खात**ण—प० २**४. . खातल तोगावत-द् ० ३२७. ान-प० ६४. दू० ४. खानजी चहुवाण, राव-प० ४६. खानदौरान-दू॰ ४६३. खानेखानां--दू० ४०, ४६४. खानेजहाँ--द् ० २४, ३४, ४०. ---पठान---दू० १६ -- लोदी-प० १०२, खापरिया-प० २०७, २०८. खाबू--- हू० १६८. खाळत---प० २०१ खाळसा—दू० २०१. खावडियाणी--प० २४०. खावडिये—दू० ४३७. 'खिजरखाँ—प० १४३, २४२. दू०

६४, २८२, ४६१. खोंदा—प० २३७ खोंवकर्ण दू० ३६, ४३. फ्रोंवराज—प० ३३, १४८, २४०,

२४६, २४७, २४०.

—िक्किईया चारख—प० ३३, ४६, ४८.

खींवसी ( चेमसिह )—प॰ १७, १८, / २३८, २३६, २४४.

र्मीवा (चेमराज)—प॰ ६३, ११६, १४७, १४०, १४१, १४४,१४४, १६५, १६६, २२१, २३०, २४८, २४२, २४६. टू० १३७, १३८, १४६, १६७, ३२४, ३२७, ६६४, ३७०, ४१६, ४२४,४३३, ४६७.

र्खींचा (खीमजी जेठवा)—दू० २२४ २२८, २४४.

—( खेमकरण )—प० २४.

—भारमत्त्रोत चीबा—प० १२६.

—मांडणोत-प० १३३.

—रायसळोत, राव—प० १३३.

—राव—दू० १४०, १४१, १४२.

--- रावत---प॰ ६४, ॰ ३६८ ४३६.

—सोनगिरा—दू० ३६२. खीची चैहान—प० १०२, १०३, १०४, १८४, १८४, १८८. दू० १७६, १८०, ४८२.

खीर-प० २३०.

खुक्खर—प० २३०.

खुम्मारा—प० १४, १७, १८, ८४, ८४.

—दूसरा—प० १७.

—तीसरा—प० १७.

—रावल महेंद्र का पुत्र —प० १८ खुरसाया—प० २१४.

खुरें म शाहजादा— प० ६३, ६६, ७०, ७१, ७२, ७३, ७७, १०२. टू० १७, ३८६, ३८८, ४७४.

खेमपाल-दू० ४७.

खुसरू—दू० ४६० ख्ँट--दू० २४८. खूँटा---प० २३० खेकाकदित्य-प० १४. खेड़ेचा---दू० ४७. खेतपाल-दृ० ३४६. खेतझई--प० १०८. क्रेतसी-प० ३४, ३७, ३८, १७८, खैरा-प०,२३०. २४०. दू० १६२, १६३, २१४, खैरूँदा-दू० ४७. ३२७, ३३४, ३३६, ३३७, खोखट—द् ० ६१ ३४०, ३४८, ३६४, ३६६. खोटी—द्० २६०. ३७६, ४०८, ४१६, ४२०, ४२३, ४३७. —श्ररह्कमलात—दू० १६२. —चू डावत—प० ३७. —माटी—दू० ३४१. —रतनसीहोत—प० ३४. —राया ( चत्रसिंह )— प० १६, २२, ११४. ---रावल मालदेवात का पुत्र--दू० ३५०. —सादूबोत—दू० ४०३ खेता—प० ३८, १८४, २४४, २४६. दू० ३०७, ३२२, ३२३, ३२४, ३६४. —राया-प• २१, २४. दू० 900. खेतावत — दू० १४६. खेतू राठोद्ग्य-प० ४२, ११४.

खेमराज—दू० ४७६. खेमा-प० ६३, ६४. दू० १४८. -कन्हैया चारग द् ० १४१. --- मुँहता---द् ० १४४, १४७. खेलूजी मालूजी-दृ० ४१४ खैर—हु० ४८१. १८०, २४४, २४६, २४७, खैराड़े सोलंकी-प॰ २०१, २१८. खोडावब--दू० ३४१. ग गग---प० १६०, गंगदास-प० २४२. गंगराजेश्वर--प० १६७. गंगादास-प० ८, ८४, २४४, द्० ३२४, ४३१. गंगादेवी राखी--दू० १६६. गगाधर कवि-दू० ४६०. गंगाराम—दू० ३७. गगावत--दू० ४. गधदेव--प• २३२. गंघपाल-दू० ३. गंधरा--प० २२२. गंधर्वसेन-प० २३१, २३२, २३४. गज राजा—दू० ४३६, ४४३. गजनीर्खां पठान--- प० १३४, १३४.

द्र० ३४१.

गजपाल, रावल ( गैपा )-प० ७८. ायासुद्दीन तुगुलक-दू० ३१६, गज शर्मा—य० १३.

गजिस है -प० २४, ३४, ६७, ७६, नबलबन -दू० ४१, ४३, २०४ २४३. टू॰ १७, १६, २२, २३, २००, २०१, ३६४, ३७६, ४३७, ४४२, ४४३, ४४४.

- —( गजैसी )—प ०२६६.
- —कुँवर--प॰ १३४. टू॰ ३६१, ४०४, ४३०, ४८०.
- —मुर्हाराज जोधपुर—प० ६६. ्रि**७१, १८२, २१६, २३७**, २४७.
- —महाराज बीकानेर—द् ० २०१, ३३८, ३४२, ३६२
- —महारावल—हू० ४४२.
- —राजा मारवाइ—-इ० १६, १७, २६, ४०, १६७, ३४१, ३६२.
- —राजा राठेाड़-प० २४७.
- —सुरजसिंह राजा—दू० ३२४.

गजिस होत-प० २४. गजैसी (गजिस ह)-प० २३६

राजान-दु २४७.

गजा-प० १४७.

गउजू-प० २४७, २४८.

मह्वी चारण-दृ० २३०.

ग ू---प० २४

गहूत्रोत--प० २४. गर्णेशदास राव-दू० ४३६.

गदाघर (मुदाफर)—प० २१४.

880.

880.

२४, ३७, ४३, ४६, १६०, गरीबदास-प०७६, १४६, १६७.

द्रु० ३६, ४२, ४३, ३३४.

गरीबनाथ-दू० २१४, २१६, २१७, 298.

गल्वशर्मा--प० १३.

गवरी (गारज) गोहिलाणी--दृ० **६७, १६**१.

गवार-प॰ १८४.

गहनपाल-दू० २१३.

गहपावत गौड़-पः १०४

गहरवाल या गाहरवाल गोत्र-द्

212, 851.

गौंगा-प॰ १४७, १७६, २४१, २४२, २४४ टू० ४६, १४४, १४४, १४७, ३२४, ३३१, ३६८ ३८६, ३६६, ४२४, ४२७.

- —कुँवर—दू० १४४.
- --चांपावत--प० २४३.
- —डूँगरसिंहोत सहाची—द् ० १४७.
- ---नींबावत--- द्० ३६४.
- --रायां--द् ० २४७, २४८.
- --राव-प० १२४, १२६, १२७, १३७, १४४, १४६, १४८, 188, 140, 141, 147, १४३, १४४, १६६.
- —रावछ, प० ८४, ८६.

—वीरमदेवोत—दू० १४४, ३४३ गौगावत—दू० ७ गात्रह रावल-प० १६, १८, ८४. गायड़दे सीसोदणी—वृ० १६७. गारिया सम्मा रा-दू० २४१. गालग, राव—प० १८६. गालबदेव शर्मा--प० १३ गालसुर शर्मा--प० १३. गाहड्---दू० २४७. गाहड्वाल--प॰ २३२. दू० २१०, 212 गाहरियाे---द्र० २१४. गाहि,ड़--- ढू० २७६. गिरधर-- दू० १६, २१, २३, ३०, भूभ, ३३१, ३३७, ३३६, ३४०, — बासवाड़े के—प**० ८**६. ३४६, ३६८, ३७१, ४२०. /--चारण अ।सिया-प० ४४. —राजा—प०६०, १००, २३८, गूजर—प०२३०, २४७. २४३. टू॰ ३६, ४१, ४३, ४७२. ---रावल--प० ८४. गिरधरदास—दू० ३४, ४३, ३८४, --रायमलोत--- दू० ३४. गीदा--प० १८६. गीला—प० १०४. गुंद्बराव खीची-प॰ १८४, १८६. गुणकली-दू० २००. गुणजोत---दू० २००. गुणमाला-दू० २००. गुणराज-प० २३३.

गुमानराय-इ० २०१ गुमानसिंह - दू० २२, ४४३, ४४६. गुमानी--हू० २०१ गुरुक्रिया--दे० ''उरुक्रिय''। गुर्जर प्रतिहार-प० २३२. गुलबिहिश्त-प० १६४. गुलाबराय-दू० २००, २०१. गुलाबसिंह-प॰ १७० गुहदत्त-प० ११, १६, १७. गुहिल्रोत-प० २, ८, १०, ११, १६ 90, 00. 80, 990. -- उदयपुर के--प॰ १. —हुँगरपुर के—प० ७८. —देविचया प्रतापगढ़ के —प॰ ६३. —चौबीस शाखाएँ —प० ७७. र गा-प० २३०, २३३ गूजरराज-दू० ४७७. गूदड्सिंह--दू० २००. गूवक (गोविंदराज) प० २०० -- दूसरा-प० १६८. गैपा—दे॰ ''गजपाल रावल''। गैहलड़ा-प० २३०, २३३. गोकर्ग-प० ६. गोकुल-प॰ २३=, २४६. दू० ४३३. गोक्कलदास-प० ३४, ३६, ६४, ६६, १६७. टू० २२, २६. ३३, ३६, ३३८, ३३६, ३६६, ३७६, ४०६. —श्रासावत भाटी—प० १३४.

गोकुत्तनाथ--प० १४३ गोकुल रतमूँ -- द्० २७४. गोग, राणा—दू० ४७२. गोगा चहुवाग-दू० १७०, १७७. गोगादेव---दू० ८७, ६२, ६७, ६६, १७६, १७८, १६६. -- जामगो।त--द् १६६. —बीरमदेवात—दू० ६६, ६८. —राठोड्-प० २४१. ---राव---प० २४१, २४२. गोगा भाई--प० १२३. गोढ़ला--प० २२२. गोतमा-प० ७७. गोद्सीदिल-प॰ १४. गोदसी शर्मा-प० १३. गोदा गजसिंहोत-हू॰ ६६, १६४ —गहलोत-प० २४१ गोदारा-प॰ ७७. दू० २०१, २०२. —पांडे जाट—हू २०१, २०२, २०३. गोधा--प० ७७. गोपा—प॰ ८४, १७८, २४४, २४८. टू॰ ३४३, ३४३, ४०६, 836. बोपाल-प० ४०, ६४, २४०. हू० ३३, ४४, ३४१, ३४३, ३६८, ३७४, ४४६. —भोजावत मांगलिया—प० १३३. —सूजावत कद्यवाहा—प० १६६. द्र० ३६.

गोपालदास-प० ३४, ६६, ११८, १४४,१७६,१७६, २३८, २४६, २४६. ढू० ६, ११, २८, २६, ३४, १६६, १६६, ३२४, ३३३, ३३४, ३३६, ३३७, ३४०,३४३, ३६६, ३७४,३८२, ३८३,३८४, ३१४, ४०६, ४१२, ४२०,४३२, ४३४, ४४४, ४४६. --- जहड्-प० १७४. दू० ३४६. —किसनदासीत राठोड्—प० १३३. --गौड़--प० ११४. दू० १८. —पृथ्वीराजात—दू० १६. --भागोत-द् ० ४०३. -भीमोत-दू० ४३०. ---मेरावत--दृ० ४२१. --राच--प० ६८, १८८, हू० ३४०, ४३४. --रावल-प० ८४. गोपाळदे--प० २४०, २४६. गोपालदेवी सिंघल-प॰ १८८. गोपीचंद--दू० ४८८. गोपीनाथ-प० १७० दू० २३, ३०, 80. गोर्पेद्रराज---प० १६८. गोबंद (गोविंद )-प० ३४, ४०, १४७,१७४, १७६, २४२, २४७. द्० ४४, १४३, १४४, ३२१, ३२४, ३३८, ३४३, ३६६,३६७, ३७१, ३७४, ३७६, ३६१,

३६६, ४१०,४१३, ४१६,४२४.

गोवंद कॅपावत--दू० १३३. —दुनाड़े—प० १७६. —पडिहार—प० २३४, २३४ —राव-पि १८१, २१६. —रावल-प० १४, ८४. -सहसमलोत-हू० ३६२. गोर्यद्दास-प० ३६, ७३ १४८, १४६, १७६, २३०, २४४, २४४, २४०, २४१. दू० १२, 18, 21, 22, 28, 20, 28, ४३, ४४, ३३०, ३३८, ३६६, गोवर्धननाथ-प० ७८ ३७२, ३८३, ३६०, ३६१, ३६७, ३६८, ४०१, ४०६, ४०६, ४२१, ४३४, ४४४. ४५७. -- उप्रसेन राठोड्-- ४० १८८. -- देवीदासेात देवड़ा -- प॰ १२८. -- भाटी-प० १७१. दू० २०८, ३२४, ३४३, ३८७, ३३२. ३६६, ४०४, ४२२, ४२४, ४२६, ४३०, ४३४, ४७०. —रावत—प० ६४. .गोरखदान--- इ० ४४३, गोरखनाथ-इ० १६, १६१. गोरज ( गवरी ) गोहिलायी-इ॰ **६७, १६**१. गोर या गोळ--दू० २४३. . गोरा पातर—दू० २०१. गोरा-बादळ---दू० १८२, १८७, 155, 158.

गोरा रावावत-प० १३३. गोरी शाह-दू० २४६, ३१६. गोरे-प० १८६. गोलाराय-प० १६०. गोळासण--१० १०४. गोवर्धन--- १० ३४, २३६, २३८, २४६. ढू० १२, ३०, ३४, ३३७, ३४०, ३६६, ३७१. -- सुंदरहासोत-प० १०३ गोवर्धनदास—इ० ४२१. गोवर्धन शर्मा-प० १३ गोवर्धनसिंह-प० १४४. गोविंद--प० १२३. --कविया--प० ११३ गोविंदचंद राजा-हू० ४८८ गोविंददास-दे॰ "गोयंददास"। गोविंद्राल, राजा—डू० ४८७,४८८. गोविंदराज (गृवक)--- १० १६८, 960, 985, 200. गोविंदु शर्मा-प० १३. गोशील-प० २३१. गोहिल--- दू० ४६, ४७, ४८, ४४७, ४१८, ४१६, ४६०, ४८१. गाहेळवाल—२० १०४. गौड़--प० १६८, २२६. तू० ४२६, ४८२. --रानी---दू० १६, —साँगावत—प० १०४. गौतम--दू० ४, २६०.

गौतमादित्य-प० १४. गौदभ---प० २३२. गौपिण्डु--प० २३२. गौध्रीशंकरे हीराचंद श्रोका-पः १७, १२०, १२३, १४१, १८६, २३२. दू० ४८० म्रहरिपु—दू० ४**८, २**४१. ग्रहादिस्य—प० ११, १४, **८४.** 

घ घड़िसंहोत राजपूत—दू० २०८ घड़सी-प॰ २४०. टू० १६८, २६६, २६८, ३१०, ३१२, ३१४, ३१६, ३१७, ४२०. —कान्हड़--्टू• ४३७. —रावल-दू० ७१, ७२, २०४, २६१, ३०६, ३११, ३१४, ३१६, ३२०, ३४४, ४४१. घरसिया — दू० ४४४. घार्गराव--- प० ३ घायड्दे—दू० ४७६. घासिया---प० २२१. घेला-दे॰ "कर्ण गेहेला"। घोघे—दू० २१⊏, २१६, २२१, २२२, २४७. घोड़ा चारण-प० २१४.

### च

चंगेज़्र्ला---दू० २०४, २२४ चंडप--प० २४६. चंडावत—प० ६६.

चंडीश महादेव-दू० २७६. चंद-प० २३०, २३१. चंद्गिरी--दू० २१२, ३७८, ४७६. चंदन-प० १६८, २४३, २४६. दू० ८७, २८२. चंदनदास--दू० २७. चंद्नदेवी-दू० १६६. चंद्रनराज-प॰ १६८. चंदराव--प० २४२. दू० ३२३, 833 चदा ( चंद्रसिंह )-प० ६६. चंदाण राजपूत-प० ४. चंदुक---प० २२६

चंदेल-प॰ ४ द्र ४७. चंद्र---प० १४३, १६६. तू० १, ३. —वारहंट—हू० २१६. —राजा—दू० २१२, २१३.

---राव--प०'१८४. चद्रकुमारी---द् ३ ३४२ चंद्रकुँवर राणी--वृ० २००. चंद्रजीत--दू० २१२.

चंद्रदेव--प० २३२.

चंद्रपाल-दृ ४८७. चंद्रभाग-प० ११६. तू० २३, २८, ३४, ३७, ३८, ४२.

चंद्रमणि-दृ० २१३. चंद्राज-प० १६८. चंद्रवंशी--ह् ० २४४, ४६०.

चंद्रसिंह-प॰ ६६, ६७, ६८, १००. द् ० ४७१.

809, 808.

---मेहाराव---द्र० ४३०.

--राजा---दू० ४६.

—राणा—प० २४८. टू० ४७०. — शक्तावत—प० ६७.

—राव —प० ६२, ६०, १२७० चनगा चारगा—प० २४. १६४, १७४, १७८, १७६, चेन्ना—दू०२८३. १८०, २४४, २६०. तू० १३, चरड़ा—चू० १०६, ११६. १४, १४, १३६, १६७, ३४१, चाँदजी-कुमारी-प॰ २१६. ३६७, ३७१, ३८४, ३६६, चाँद बाघात, राव-द् ३८४. ३६७, ४०३, ४०४, ४११, --राव-प० २४८, द् 888.

चंद्रावत सीसोदिये-प० ७४, ७७, चांद्राज जाधावत-दू० १६२, १६३. 89, 85, 900. चंद्रावती—प० २२१.

चंपुराय-प॰ १६६. चंपतराय--दृ० २१३.

चंपाबाई--प० १२४, १२७.

चंपावती---दू॰ २००.

चक्ता, भाटी—दू० ४३६.

-भोपत - दू० ४३६.

चक्रसेन-प० १०३, दू० २११,

चिच्चग--प० १६६.

चळू—ढू० २६०.

चतरसाळ--- दृ० ३०

चतुरंग—दु० ३.

चतुरसिंह—द्० २१, २६, ३६, ३७, ३८, ४४, ४४४.

चंद्रसेन- दू० ३, १०, १३, ४६, चतुर्भुज-प० ३६, ६६, ६६, १६७, 

 १६६, ३२४, ३६४,
 २३८. तू० ६, ११, २१, २६,

 ३७६, ४४४, ४६३, ४७०,
 ३०, ३६, ४२०, ४२८, ४१४.

---द्याबदासेात,चैाहान-प॰ १६७.

—दसेांधी—प० २१६.

---पृथ्वीराजोत---दू० २४.

998.

चाँदसिंह—इ० १७, ३६, १६८.

चाँदसेन--प॰ ८४.

चाँदा---प० १३४, १३६, १३७, १४६, १४८, १७४, २४२, २४४. दू० ४, ३३, ६०, १६४, १६६, ३३८, ३४०, ३४२, ३७१, ४३२.

---( चाँदन )--प० २४४.

---ख़ीची---दू० ४२२.

—बीहळ—प० १६४.

—माञ्चा—प० १५०.

-- मेहवचा--इ० ३४०.

--- राव---प० ६**८.** 

—रावत—दू० ३६८.

--- सूजावत --- दू० ३६.

चाँदा-राँदा--दू० ३४३. चाचा, केलाग राव महपा-रू० ११६. र्चांदिया-दू० १६८, १६६, १७०, - मेरा-दू० १०८, ११८, १२०. १७१, १७२, १७३, १७४, १७४, १७८, १७६, १८०. चाँदू--प० १०४. चाँपा--प० २४४, २४७, २४१, चाचेरा--प० १०४. २४म. दु० ३६४. —(चावा)—प० २**५**२. —चौहान—प० २४६ —तेजसिंहोत—प० २४२. —बाह्या—दू० २४०. —राया—ढ्० २४७. ---सि<sup>'</sup>घळ---प० २४४. —सेमोर चारण—प० १६०, १६१. चाच--प॰ २०१. दू० २ चाच ( ब्राह्मण राजा )--- दू० ४४४. चाचक--दू० ११४, ४४०. चाचकदेव--द् ० २८३, ४४०. —दूसरा—दू० ४४१. चाचग--प० २१४. द्० ६४. चाचगदे--दू० २६१, २८२, ४३७. —्राव—प० १६६, २४७. — रावळ —प० १४३ तू० २६१, चावंडा जी —प० १४३ २८२, २८३, २८६, ३२४, 왕독도, 왕왕야. चाचगरेव ( चाचा )--प० २४, २७, २८, १६७, २४६. टू० ११६, ११७, ३०७, ३२३, ३२४,३६०. चावोटक ( चाप )-- हू० ४७६ चाचनामा---द् ० ४४४. चाचा, केल्रग राव--द् ० ३६०.

—राव**—रू०** ४३६. —वरजीग—दू० १४३. —सीसोदिया—ह्० ११४. चाठले--प॰ २४४. चाड़ा राव—हू० २८३. चानगादे भाटी---दृ० २६६. चाप (चावेाटक)--- दू० ४७६. चापमान-प• १६८. चापवंशी--द् ० ४७६. चापेत्क्ट ( चावड़ा )--- दू० ४८०. चामुंड्र ( बृहाव )—हू॰ ४७७. <del>/</del>चावड़ा—ग० २०३. र्वामुंडराज—प॰ १८६, १६८, १६६, २२०, २४६. चाय--प॰ १६६. चारगादेवी--प० ४३. चालुक्य, सेालंकी-प० ११६. चार्वंड---प० ७०. चावंड दे—दू० २७६. चावड़ा - दू॰ २१०, ४७६, ४७७, ४७८, ४७६, ४८०, ४८१. चावड़े-प० २०१, २०७, २१२. बू० ४०, ४१, ४२, ४४. चाहदुदे---प० १४२, १६६ चाइड्देव राजा—दू० ४४.

चाहमान-प० १६८. चाहिल सेलात-प० १०४. चित्ररथ--- दू० ४८४. चित्रसेन राजा—डू० ४८६. चित्रांगद्--प० २३१. -मोरी-इ० ४८० चिराई श्रासराव का—दू० ३१४. चीगसर्खां—दे॰ ''चंगेजुर्खां''। चीता--प० द. चीबा--प० १०४,१२६,१२८,१४१. चुंडराव--प० २३७. चूंडा राव—प० २३, २४, २४, २६, २७,२६, ३०, ३३, २४१, २४२, २४३, २४६. दू० ४६, ८३, ८७, प्रह, ६०, ६१, ६२, ६३, ६४, ६४, ६६, १०२, १०३, १०४, 100, 111, 118, 118, 120, १६६, ३०७, ३२७, ३४८. --बीरमोत-प०. २४१. —राठाड्-पः, २३० —लाखावत—प० ३२, ३३, द० 905. चूँ डावत-प० ७, २४, ३३, ३८, 98, 94. चूड्चंद्र—हू० २४१. चूडाला (चूड़वाला )--दू० २६३. चूड़ाव ( चामुंड )—रू० ४७७. चुड़ा समा यादव--दू० २४०, २४१, २६२, ४५०.

चूड़ा समा रा कैवाट - हू० ४६०. चेढ़ी--प० २४३. चैनसिंह---दू० १६८, ४४२, ४४४. चैनसुख-द्० २०१. चैनिया---प० २२२. चोंडसिंह-प० १७. चे।पड़ा---प० २२२. चोहिल-प० २२२. चौथ-प० १८. चैालुक्य (चालुक्य या सोछंकी वंश)— 🖊 प० २०१, २२०, २२६. चीहथ—प० २४८. दू० ११४. चौहान--- १० ५, ८, ७४, ७६, ८६, EE, EE, 909, 904, 998, 121, 122, 168, 186, १६७, १६८, २२३, २३१. हू० ४४, ८१, २८०, २८४, ३४३, ३४२, ४२६, ४४४, ४८१. -- जालीर के-प० १६६. —बावसूई के-प० १७१. --बूँदी के--प० १०१. —साँचार के—प॰ १७१, १७३. —सिरोही के-प० ११७. च्यवन-प० ८३ € छकड़---द्० १४३. छुल्जू-प० ६७, ६८, ६६. ञ्जतरसिंह---द् ० ४४३.

छत्र--द् ० २६१.

बुत्रराज-द् ० २.

छत्रसिंह-प० ७६. दू० १६, १७,

28 छपनिये राठीड़ --प० ३, ४,

छाड़ा राव-दू० ४६, ६४, ६६, १६४. जगन्नाथ-ए० ३४, ३६, ६७, १४६,

द्याताल--द् १६.

खात्राला भाटी—दू**० २**६१ छाहड्-प॰ २३०, २३३, २३४.

दृ० २१४.

छीकस पहोड़-दू० ३४२. श्रीतर चूँडावत-प॰ ६०. दू० ११. छीतरदास--द्०२१, ३८२. छेना-- दु० ३४०. छोहिल-प० २३४.

## ব

जंखरा रा०--- द्० २४१. जंज—-दू० ४४७. जंजूया--- दू० ४४७. जगजीवनदास-दू० ४४२. जगजोत--प० १२०. जगतमिश्रया—दू २१२. जगतिस ह—प० १६, ३४, ६३, —लाखावत त्राहाड़ा—प० ११६. १६७. ट्र १३, १४, २०, १८६, ३४१, ३६८, ३६०, **૪**૨૭, ૪૪૧, ૪**૨**૧, ૪**૨**૨, ४५४, ४५५. —(जगसी)—हू० २७४.

- —मेहवचा—प० ७६.
- —राया—प० १६, २१, ४७, ६१, ७६,६६,१०२,१७०,२३७.

जगतसिंह रावत-मानसिंह वा-प० १०४.

जगदेव-प० ११६, २००, २३२, २३३ ट्र० ३४, ३७२, ३७६, ४३६.

१६४, १७८, २३८, २४८, २४६, २४२. टू० २२, २४, २६, ३०, ३६ ४९, ३३३, ३३८, देशक, देहह, ३७१, ३८२, ३६४, ३६६, ३६६, ४०२, ૪૦૬, ૪૨૦, ૪૨૬, ૪૨૬, ४३१, ४३२, ४३४.

- --गोविंददासीत--दू० ३१.
- -- जसवंतसिं होत-प० १६७.
- —होडा राजा—वू० ३६१
- —सुँदता—हू० ३६३.
- ---राजा---दू० १०, १३, १७, २८.
- —राठौड, बीजा का—दू० ३४७.
- --राव--दू० ४३४.

जगमल-प० १२३. हू० ४१२

- —अदयसि घोत रावळ—प० म६.
- —सीसोदिया-प० १२७.

जगमाज-प०६१, ६२, ६६, ८६, E9, EE, E8, 80, 179, १३२, १३३, १३४, १७३, १८०, २२३, २३८, २४६. द् ६, ११, १६, २३, ३२, ३६, ७१, ७२, ७३, ७४, ७६, द्रः मह, १६६, २०८, २६६, ३१०,

३१६, ३२२, ३२७, ३४२, जगा-प० ३३, ३४, ४४ दू १३२४, ३४६, ३४३, ३६४, ३६७, ३३०. ३६८, ३६६, ३७२, ३७४, —-म्रासिया — दू० १४० ३६४, ४२४, ४३३, ४४१, —सोलंकी—द् ६४६. ४४६, ४४७. जगमाळ—खींबावत,भाटी—हू० ३७६. जतसी—हू० ३३, ३६८. —जयसिंहदेवोत—प० १७४ —देवडा़—प० ४४, १२६ —बालीसा—प० १२८. ---भारमलोत-द् ० ३१ ३१४, ३४७. --राठौड्--द् ० ३१७. —रागा—प० १४६. १४७, १८४ हु० ८०, ८१, ८२, ३३७. -- रावल--प० ८६, २२४. —सीसोदिया—प० ६६, १३२. जगमालात राठोड—प० ७४ जगराम—दू० १८, १६७, १६८ --सिंगट-प॰ १६४ जगरूप-प॰ ३४, ६६. दू० १७, -- लू ग्राम कदले त-दू० ३१४. ३०, ३६४, ३७६, ४४१. जगरूपसिंह ठाकुर--प॰ २३२ जग शर्मा—प० १३. जगसिंह राषा--प॰ २४३. जगसी (जगतसिंह)--दुः २७४. —सिंधल—प० १६४ जगहत्य-प० १८०, २४६

जजिया-प॰ ४२, ४३ दू० २४८ जता—द्र० ३२२. जदु—ह० २५६. जनकादित्य-प० १४. जनकार शर्मा—प० १३. —मालावत—दू०७१,७३,११६, जनमेजय—प०१३,१४ दू० ४८४ जन शर्मा-प० १३. जनागर---द् ० २१४. जन्हु--प॰ ८३. —राव—प० १२४, १४४, १४६, √र्जफ़रखाँ—प० ४१, ४३, २१३. दू० ६१, २८३. जबदू--प० ११४, ११६ जमला-दृ० २३१. जयकृष्ण — दृ• १४, २२. जयचंद---दू० ४६, ४७, ४८, ६४, २१०,२८०,२८३. ४३८, ४८१. ---भाटी---दू० ३११ जयतुंग--- दू० ३४४. जयदेव---प० २३२. —( श्रजयराज )—प॰ १६६ जयपाल-प॰ =४, १०४, २३०, २४७. टू॰ ४४३, ४४४, ४४६, ४४७, ४८७, जयभाषा-द् ० ३८.

जयमती--दू० २३०. जयमल--प॰ ३४, ४१, ४४, ४४, ४६, ४६, १२६, १३३, १४७, १४०, १६४, १६८, २१६, २४६, २४६, २५३, २५७. २४८ दू० २६, २७, ४२, जयसि ह (जैसा)-प० ४६. १६१, १६२, १६४, १६४, १६६, ३६४, ४०३, ४१०, ४३२, ४३६. ४४२.

- —श्रवैराजोत —प० १६८.
- —क्छावत, भाटी—द्० ३७३.
- —गजसिंहोत—दू० ६७, १६४.
- 909.
- —दासावत—इ० २६.
- —बीरमदेवोत—प० ४६, ४६, 999, 969
- —राठौड़—प० १११, १६६, ४८२.
- —रासावत—डू० ३४६.
- —साँगावत—प० ३६.
- —साहाग्गी—प० १२४

जयमाला—दू० २००.

जयराज ( श्रजयपाल )--प० १६८.

जयराम---द्० २१.

जयवंता--दू० ४७.

जयवर्म- प० २४६.

जयशिखरी—चावड़ा राजा—द् ० ४८० े अलाखशाही सिका-दू ० २१३. जयसिंह-प॰ १८, ८६, १४६, ज्ञजालुदीन-फ़ीरेज़ ख़िल्जी सुलतान-प० १४३, १६१.

188, 148, 144, 166, 160,

१७३, २२१, २४०, २४४. हू० १४, १४, ३४, ३६, ८७, १६६, २४३, ३६४, ३७१, ३६०, ४१३, ४३६, ४३७, ४५२, ४४३, ४४६.

---महाराणा-प० १६, २१, १७०, २४६.

—मिर्जा राजा—प० १४६. दू० ४, ६, ७, १०, १४, १४, २०, २२, २४, २६, २६, ३९, ३२, ३४.

—-राव—-द्० ४⊏, ३४६, ३७६.

—जैमावत मुँहता—प॰ १६८, —सिद्धराज सेालंकी राजा—प॰ १०४, १२०, १६६, २१०, २१२ २१६. ढू० २७४.

जयसि ह देव--प॰ १७६, १७८, १६७, २४४, २४८, २४६. तू० २४२, ३२८, ३२६, ३३०.

जयशर्मा---प० १३

जयस्तंभ-प० ४०.

जये द्व राव-दे॰ ''जि दराव''

जरसी ( जसराज )--दृ० ४.

जरासंघ—डू० ४४८

जलखेडिया -- दृ० ४७.

जलादित्य-प० १४.

जबालखाँ—द् ० ४७७.

जब्राज जल्का—द्० १४८.

जवगसी-प॰ १६४. दू० ३, ४६. ज्ञवानसिंह-प० २०. दू० १६८. जसवंत सिंह-दू०३१, ४६, ३३८, जसकरण (जसकर )---प॰ १८, २१. २२, १७०, दू० २१, २३, १६८, ३३७.

--खंगारोत--द् ० २४. जसचंद--दू० ४७. जसपाल राषा--प० २३२. जसबीर-प० १४३, १६६. जसमादे हाडी--प० ११४, १६६. जसराज--- हू० ४, ४४४. जसरे भाटी--दू० रूदर,

जसवंत-प० ३०, ३४, ६४, ६६, १४४, १६४, १६६, १७०, २१७, २४२. ॡ० १०, ११, १६, ३६, ३२०, ३२३, ३२४, ३३०, — डेल्हा भ्रासकरणोत-- दू० ३१४. ३३३, ३३८, ३४०, ३६६, —तेज्ञली—दू० २६८ इह⊏, ३७२, ३७४, ३७६, जसहद् बाई—-दू० ८७. ४०६, ४४४, ४७३

- —कवीश्वर— प॰ १३.
- ३८८.
- —भाटी, वैरसबोात—द् ० ३२३, ३१०.
- —मानसि होत-प० १६६.
- --शक्तावत नरहरोत रावत-प॰ εξ.
- —साद्लोत—दू० ४२७.

जसवंत देवी, रागी--दू० १६६ ३४०, ३४१, ४३७, ४४२, ४१४, ४११, ४१६.

- —महाराज —प॰ देहें, ७३, ११७, १६४, १६८, १७६, २११, २४८. हु० ३४, ३६, १६७, २१२, २१३, ३४८, ३४६, ३५०, ३१२.
- —महारावत दूसरा प॰ ८१
- --रावत-प० ७२, ६६
- —-रावल--प० ८४ द्० ३४१, ४४२.

१२१, १४=, १४६, १४०, जसहब्—प०२४०,२४७ दू० २८३, २८६, २६६, ३०३, ३४७, ४३७,

३८२, ३६४, ४०२, ४०४, —राखादे भटियाखी—दू० ८७, 988.

जसहाङ्गेत--दू० २६४.

—द्व'गरसि'हे।त राटौड़--दू० जसा ( जसराज )--प० २४१. तू० १७, १६, ४२, ४६६, ४६४, ४६४, ४६६, ४६७.

- —जाड़ेचा—दू० ४६३, ४६४.
- --भैरवदासीत चांदावत-प० 332.
- —रावत— ढू० ४६७.
- —हरधवलीत जाड़ेचा—द् ० ४६३.

रूपसीहोत सोढी-इ॰ जान्हइदेव-दू॰ ३, ४६ जसावत 380. जसोदा-प॰ ११६. तू॰ १७, ३७८. जस्सा-प० ३६, १७८, २४८, २१७, २१८, २१६. तू० २४१, २४४, २७६. —पँवार—प॰ १६८. ---राठौर---द्र० ४३४. --- लाखा--- दू० २२८. जस्सू--प॰ ३४. जस्सा--दू० ३४७. जहाँगीर-प० ६, ६३,७०, ७१, ७२, ७३, ७४, ६२, ६७, १०२, १८८, १६७. दू० ४, १२, १४, १६, १८, २०८, २११, २१४, **૨**૪૬, **૨**૬૧, ૪૬૨, ૪૬૪. जाँगतावे सांखले--- प० २३४, ३४३. जाँभगसी —प० ६७ जानिसारखाँ—१० ७२, ६६. जॉम बाद्ये।इ।-प० २४२ जागा---प० २३०. जाड़ा जाम--- दू० २४६, २४७. जाड़ैचा--द् ० २१४, २३२, २४४, २४४, २४६, ४६७, ४७१. —शाखा—दू० ४४०. जाड़ेचे (बंदीजन)—दू० २१**४**. जागांदे इलगी राणी-दू० ६७, 988. जादम-दे० ''यादव''। जादूराय—दू० ४६३

जाम-रू० २१६, २४०, २४२, २४४, ४७०, ४८२ —रावल—दू० २२४, २२४ जामण--दू॰ २४१, २४४ जामबेग-प० १३४ जाम शर्मा-प० १३. जावर-प॰ २६. जाजगसी-- ५० ४६, ६६, १६४. जालपदास-इ० ४४६. जालमादिल-प० १४. जाजाख-प॰ २४६. जािकमसिंह-दू० ४४१, ४४२, ४४४, ४४६. 🗸 जालीारी पठान —प० १२४, १८२. जिंद्राय-डू॰ १८१. जिंदराव-प० १०४, १२३, १४२, १६६, १७१, १८६, १८४. हू १६८, १७१, १७८. जिंदा---प० २४८. जिजिया-दे०-"जजिया"। जितमंत्र-प० ८३. जितशत्रु—प० ८४. जिनेश्वर सूरी-प० २२०. जीगी कञ्जवाहा—रू० ७. जीतमल-प० ११४, ११६. जीवग्रदास-प० २४२. जीवराज श्रमायिक ---प० २२६. —राजा—दू० ४८६.

क्रीवा-प० ३४, १३७, १४०, १७४, जेसा श्रजा-हू० २२८. २४४, २४६, २४७. दू० ३२९, जेसुराय-दू० ३४४. ३२२, ३२४, ३३३,३६४, ३६८, ३६०, ४३३ —ई दा – दू० ११४. -द्रेवंद्रा--प० १४६. —रतनू चारण—ह्० ४६१. जुगराज राजा—दू० २१२, २१३, ₹१४. जुमार-- दू० ६२. र्जिमारसिंह-प॰ ६६, १०२, १६६, १७७, २३२ तू० १४, २१, २४, २६, ३६, ४४, ४३७, ४४६. जूगसी राजा--दृ० ७, ४६. जूळा—हु० १६४. जेंद्रराज—प० १०४ जेक्रीबी---प० ७ जिंडत्रे, पेारबंदर के राजा-प॰ २२२. र्जिंदवे राजपूत—प∘**⊏** , २२२, २२४, न्दर्भ, २४७. र्जेटा-प० २४४, २४८ दू० ४३१. जेठी पाहू—प० २४२. जेगोजी--प० ६७. जेसर—-दृ० २४७. जेसल उसाकात रावल-दू॰ ६६. —हुसाजात रावल—हू० १६४. जेसबादेव, रावब---दू० २६०, २७४, २७७, २७८, २७६, २८०, २८२, ३१४, ३१६, ४३८, ४४०, ४४४.

जेहा भारावत या जैसा कुँवर-दू जैत, पँवार-प० १२०. दू० ४७३. जैतकरया--- १६७, २३४, २४४. जैतमाल-प॰ ४६, १६४, १८४. हु० ६७, ६८, ७१, १४४, १६२, १६५, ३२३, ३२४, ३८२, ३६६, ४०२, ४४३ --सोढा--दू० १६६. जैतमाले।त--प० २४७. जैतराव--प० १०४, १०४, १२३. जैतल-प० १४२ दू० ४, ६ जैतल दे--प० १६४, जैतसिंह--प० ४६, ६१, २३२ टू० १२, २२, २३, ३०, ३६, ४२, १६८, २८३, २८७, ४२४, ४४०, ४४२, ४४४, ४४६, ४७४. —राजावत—राव—ढू० १५०. २०७, ३२४. जैतसी--- प० १४६, १६७, १७४, १७७, १७८. दू० २७, २८, ३४, ३७, ४२, १६४, १६६, २८६, ३२७, ३२६, ३३२, ३६४, ३६६, ३६८, ४०२, ४०६, ४२४, ४३६, ४३७, ४७२, ४७३. —अवलावत—दू० ४२१ —- ऊदावत--प० १७६. हू० १४८.

जैतसी-कर्या बड़ा - दृ० ४३७.

—देवेड्।—दु० १६६.

---देवीदास रावल--द् ० ३२७.

--नंगावत-प० १७६.

—्राया--प० २३६, २४३.

—राव-दू० ६, १**४१, १**४२, १६६, ३३६, ३६४, ३७६.

—रावत—दू० ३६८.

—राव भागोत—दू० ६, ३४

—रावळ—प० =४. द्० २६१, २८३, २८८, २६४, ३१६, ३२८, ३२६, ३३२,३४३,४४०,४४१.

—रावल, दूसरा—दू० ४४१.

जैतसेन-द् २४१.

जैता--प० ३४, १४४, १७४, २४४,

२४६, २४०, २४४, २४६. टू० 184, 186, 144, 144, 161, ३०७, ३३७, ३४३, ४१३, ४२०, ४३४.

--- खेमावत चीबा--प० १३४.

—देवडा—प० १६४.

--बाघेला-प० १६४.

—लूगकर्ग- दू० ३१६

—सालाङ्गी—दू० २६=

जैतावत--प॰ २४४. ढू॰ ३६४, ३७७.

जैतुंग--- टू० २६२, ३१४, ३४४, ३४७.

—हरदास—दू० ३४६.

जैत्रसिंह--प० १७, १६१. तू० १७.

—रावल-प० १०४. हू० २८८.

जैनंदोत या जैनेात-प॰ १६६.

जैन---प० ४७.

जैनू--प० १६६.

जैनात या जैनदोत-प० १६६.

जैमला--- दू० २३२, २३३.

जैमले श्रहीर---दू० २३२.

्रजैसंबामेर की ख्यात—द् ० २०४.

जैसा—प॰ ४१, १४३, १४४, १६६,

२४८, २४०, २४७. टू० २३, १३८, २४१, २४२, २४८, २४८, २४३, २४४, ३०८, ३७०, ३७८, ३८०, ३८२, ३८६, ३६६, ४१४, ४३३, ४७३.

---कत्तिकर्णीत---इ० १६६, ३६७,

४०३.

—जगमालात—दू० २४.

—( जयसिंह )—प० ४६.

—बरसिं होत, राव—हू० ३७८.

—माटो—वू० १२६, १३८, २१४, ३२१, ३८०, ३८६.

—( कुँवर जेहा ) भारावत—दू० २१8.

—भावदासीत राव—दू० ४००.

—भैरवदासोत-ए० ११६, १४४.

दू॰ ३४२.

-- रायपाले।त-द्० ३८३.

---राव --- दू० ३७०, ३७४, ३७४, ३७८, ३७६, ४३६.

—सरवहिया—दू० २४१, २४४.

जैसावत भाटो--दृ० ३७८.

जैसावर — राजा—द् ० ४८६. जोइयाःढू०---४४७. जोइयाणी राणी-वृ० ६७, १६४. जोइये ( योद्धेय )--प० २४१. दू० ७१, ८४, ८४, ६७, ६८, ६६, १०३, २८७ जोगराज-प० १८, २०. दू० ४७७ —रावल्ज—प० ⊏४ जोगा-प० २४८. दू० ३६, ३६४, ३७१, ३८१, ४१०, ४२०. --गौड़--ए० ११२ जे।गाइत--दू० ३७४ जे।गादित्य-प० मध जोगारो-दे०-"जोगराज"। ब्रेगीदास-प० २४४, २४८, २४१, २४२, २४८. दू० २६, ३२६, — जैसावत— दू० ३६६. ३३०, ३६६, ३७१, ४०६, ४०७, ४०६, ४२०. --कधिलात--दू० १६४ —कुँवर—२० १६४. --जोधा--प० ६४ जोजङ्—द् ० ४ जोजलहेव राव-प० १०४, ११६, 942. जोम्मण-द्०३७४. जोध--प० ३४, ६६, ६४, ६४, ११६, १६७, हू० १६, ४३७ —बाखग—प० ८. —शक्तावत—प०६४,६७,६४, 8€.

जोधरथ, राजा-दू० ४८४ जोधसिंह--दू० २२, २६, ३२, ४५७

जोधा-प० २४, २६, २६, ३२, ३३, १७४, १७८, १६४, २३७, २४१, २४४, २४४, २४६, २४८, २४०, २४१, २४२. हू० २६, ४६, १०६, १०६, ११६, १३०, १६६, ३२४, ३३०, ३८६, ४१२, 823.

—कौंघल — द्र १०४, १८**४,** 308

—जी कुँवर - प० २८. दू० १२० -- जी राव--दु० १३०, ४४४, ४८०.

—रणमञ्ज का पुत्र—दू० १०४

—राठौड़, राव — प० ११४

--राणा-प० २४३.

---राव--प० ३०, ३१, १४४, १६२, १६३, १६४, १६४, २४०, २४३. टू० १०४, १२८, 128, 939, 932, 933, 989 १६६, १६७, १६८, २०६, ३०७, ३२६.

जोबनजीत, राजा-दू० ४८६. जोरावरसिंह-दू० २०१, ४३७, ४४३, ४४४, ४४४, ४४६.

जोवनार्थ--दु॰ १. ज्ञानपति--दू० १७, ४६. 书

सारहा— तू० १ द १ .

साँ साण्— प० १७६, २४६ दू० ३६४

— पिह्हार— प० १६४

— मेंडारी— प० १६४.

— मुणकमल का— दू० २६२

सांका— प० १४७, २४६.

सांजा— प० १४७.

सांला, पाट हिया— दू० ४६१.

सांला, पाट हिया— दू० ४६१.

सांला— द० ४६०, ४६६, ४७१,

४७२, ४६१.

— मेंवाड़ के— दू० ४७१

— राजपूत— दू० ४६३.

सांलासिंह श्रजावत— प० ४४.

सांली ठकुराणी— प० १६४.

क्षेट, राजा—प॰ २२६. दू० ४४४. ट

क्तींपा--- दु० ६६

**222, 288, 280, 281,** 882, 888, 888, 886, 880.

हाड राजस्थान—प॰ १०४, १६८, २४२. द्० ४६, २८३, ४३६, ४४०, ४४२, ४४३. टीहा राव—दू० ६६, २८३, ३१६.

टाहा सव—दू ० ०६, ४०२, २१२. टीबर्गां—प० ७७. टेाडरमळ—दू० ३६, ४६४. टेाड़ा सव—दू० १६४.

ठ

टाकुर—प॰ २४७, २४८, २४६, २०७
टाकुरसिंह—दू० ४२, १६६, २०७
टाकुरसी—प॰ १४६ १४०, १८३,
२३०, २४८, २४२ दू० १६३,
१६४, २०४, ३२२,३२४,३६६,
३७२,३८२, ४०६,४१०, ४२१,
४२४
—धनराजीत—दू० ३७१
—राव जैतसी का पुत्र—दू० १६३.

₹

डंडघ, राजा—दू० ४८६. डंबरसिंह—प० २४६. डगा, थिरा का—दू० २८२ डहर—प० २०१ डाभ ऋषि—प० २३३. डाभी प्रतिहार—प० ११६ दू० ४६, ४७, ४८२. डाहिलिया—प० ७७. डाहिलिये पँवार —प० १८६ दू० ३४७. डाही डोमनी--द् ० २३४, २६३. हँगर-प॰ २४, ८०, ८१, १४७, २३०, २४८. टू० ३६२. हुँगासिंह-३४, १६७. दू० ११, ४२, १६६, ४३६, ४४१ — रावळ—प० ८०, ८४. हुँगरसी-प० ६६, १४७, १४६, १४०, १६६, १७०, २३७, २४६, २४८, २४०, २४४, २४७, २४८, २४६ ट्र॰ ३३४, इहर, ३८२, ३६६, ४१०, ૪૧૨, ૪૧૩, ૪૩૧, ૪૨૨, ४३७, ४५७. —धनराजात—दू० ३७१ --- बालावत--प॰ द६, १६६. —्राव—्द् ३६२,३७४, ३७६, 308. —विंकुपुरवाले राव—दू० ३७६ डूँगरी सुँहते-प० २२०० हॅगरोत, देवड़े-प० १३४, १३७, 980

हुँगा-प० १४४, १६६.

हुरीया राजपूत--प० २२२

डेल्हा जसहड् -- द् ० ३१४.

४८२.

डोडरिया—प० १०४.

डोड राजपून-प० १८७, १८८, दू०

डोडगहली, बूड़ा की स्त्री—द्० १७१,

१७२, १७३, १८१.

—( परमार )—प**० १०७.** 

डोडा-प० २३०. डोडिये राजपूत-प॰ ६०, १८६, १८८. दू० ६३. डोाली - दान में दी हुई भूमि-दू० 305

ढ

ढंडी बादशाह— दू० ४४७. हल-प॰ २३०. र्ढाग—दू० २४७ ढाढी--वू० १०१. ढाहर---दू० २१४ ढीढी — दू॰ ६८. होमडिया-प० १०४ हु ढा--प० २३० द्वबोराय-दे०-"ढोबाराय"। हुँ हाइ---दू० १ हेखल--प॰ २३०. ढेढ़िया--दू० २७६. हेार-चराई-प० २१४. होताग-द्० १६६ ढोळा राजा--दू० ३, ४, ४६.

ন

तॅवर—प० ८. १६६. ढू० ४७६,४८२. तज्ञक---प० १४ दू० ४६. तगुराव--- दू० २६२, ३२०, ४३७, 8 इ.४ तनतरंग--दू० २०१. त्तज्ञ-प० २४२. दू० ६४, ४३६. तप-प० १६६. तपेसरी--प० १६१.

तबकाते श्रकवरी - प॰ = ह. तमाइची-प० २४६. दू० २१४, २२८, २३४. ततार--प० २१३ तवारीख फरिश्ता—दु० ४४६, 양도원. तब्यक—दे॰—''तचक''। तस्सेरा-प० १०४. तहनपात्त—दे०—"त्रिभुवनपात्त"। ताजर्खा रायसत्ते।त—दू० ३४, ₹ 5. तार्गां से। छंकी मह्यावाता—प॰ २३७. तात-प० २२६ तातारखाँ गोरी—प० २१३ हू० ३६, २४०, २५३. तातारसि ह—दू० १४. तानसेन---प॰ २१६ तारादे-रागी-दू० ४. — गहकोतासी—हू० ६४, ६०, १६४, १६६. तारादेवी-प॰ ४४, ४६, २१६ तारासिंह-दू० २००. √तारीख फीरोजशाही—हू० २६० —मासूमी—दु० २४६. —यमीनी—दू० ४४१ तिबङ्किया-प॰ ७७ तिरमण रायसले।त-दू० ३४, ३७ तिलोकचंद--दू० ३३. तिलोकदास--हू० २०. तिलोकराम हाडा--प० १०४.

तिलोकसी-प॰ १७६ दू० २६, ३७, १६६, २८२, २६८, ३००, ३०४, ३२६, ३३०, ३६४, ३६८, ३६४, ४२४, ४३८ --- जसहडू भाटी -- दु० ३०७ —सीबरजांगोत, भाटी —दृ० ४१४ तिहु गराव जागी--दृ० ३१४. तीड़ा---द्र० ४१. तुंगनाथ-- द्र० ४६ तुगलक शाह खिलचर्ला का-दूः 880. तुजुके जहाँगीरी-दू० ३४६ -तेम्री-दू० ३१७) तुर्वेसु -- दू० ४४८. तुत्तसीदास-दू० ३७ तुहफतुळ किराम—दू० २४४ तेजपाल-प० १३७ २३४ तेजमळ--प० २४८ --- भाटी--दू० ३७६. तेजमाख-प० १४८, १७८, १७६ दू० ६३६, ३३७, ३३६, ३७१, ३७२, ३७३, ३७४, ४२०. —किशनावत—दू० ४३७. तेजराव—दू० २८६, ४३७ तेजसि ह-प० १७, १२२, १२३, १६७, १७१. हू० १६, ११६, १६६, २८३, ३४१, ३४२, ३७७, ३८२, ४३६, ४३७, ४४२. —डूँगरसि<sup>\*</sup>होत राच—प० ५६,

—रावत—प० ६४.

—रावत—प० २३०. ढू० ४४२.
तेजसी—प० ३३, १२१, १२२,
१२३, १४७, १४६, १७३,
१७४, १८०, २३७, २४४,
२४८. ढू० ११, २४,
२३,३२,२६०, ३०८, ३१३,
३१४, ३६४, ३६६, ३६८,
४२८, ४३२, ४४०.

—मारा का—ढू७ २८२.
—चूंडावत—प० ३६.
—रायानोत—दू० ३६
—राया—प० २३६, २४७, २४२.

तेजा—प० ३४, ११६, १४७, २४६, २४०. हू० २८३, ३०८. —नाई—हू० १४. तैमूर—हू० २०४, ३१६, ३१७) ३१८, ३१६. तेगा—प० १४७, १४८, १४६,

-- रावल--प० ८४

-कोतवाळ-प० १६३.

—सूरावत—प० १३४.

तोडरमळ-दे॰ ''टोडरमल''।

#### 7

२४७, २४६. तू० ३६४, ३६६.

न्नसि'ध—दू० ४. न्निदस ( न्निदस्यु )—दू० ४. न्निवंधन—द्० ४८. त्रिभुवन—प० २४ द. दू० ७०, २१७.
त्रिभुवनपाछ—प० २१२, २२२. दू०
४४६, ४७६.
त्रिभुवनसी—दू० ६६, ७०, ७१.
त्रिभुवनसी—दू० ६६, ७०, ७१.
त्रिभुवनं —प० २००.
त्रियारेन—दू० २.
त्रिलांचनपाछ—प० २३२.
त्रिलांच—प० ६६ दू० ४
त्रिसाख—दू० २.
ग्रंबक भूप—प० १६७.

## य

थानसिंह— दू० ७, ११. थिरा, राणा — प० २४७, २८२ थोरी— दू० १६८, १६६, १७२, १७६, १८०, २८७, ४०४.

# द्

दंडपाळ, राजा—दू० ४८१.
दखनियाँ—दू० ४०.
दत्त शर्मा —प० १३.
दह—प० २२८
दिखवाडिये चारण—प० २३८, २४३.
दममंती—दू० २७.
दमा—प० २४६.
दयाळ, जोइपा—दू० ८६, ३२२.
सेदी—दू० ११३
—रा०—दू० २४१
द्याळदास—प० १७६, २३७, २४६, १४१, ४२, १६८, ३६०, ३६०, ३६०, ३६०, ३६०, ३६०,

३७२, ३७४, ३८२, ३८४, ३८४, दलसि ह—द् ४४१, ४४२. ३८६, ३६४, ४००, ४०२, ४१०, दिलिया गहले त--द्र ६४. ४१३, ४१६, ४३२, ४३६, ४३७ दल्ला-प० १४४, १६६, २३७, २४६, ४५२.

- --- भाटी--प० १३४. तू० २०८, 883.
- --भील राणक--प॰ =.
- —राव— द् ० ३६६, ४७३ द्यालिस ह—द् ४४२. दुरियाखाँ पठान-प॰ ७१. ढू०

82.

दुर्माद शर्मा-प० १३. दर्यां जोई--- दू० १४१. दुलकर्ण, राव---द् ० ४३६.

् दुलपत-प॰ ३४, ६६, १२२, १४४, दुससेन-दू॰ ४८८. 140, 160, 165, 106, 100,

१८०, १८२, २१७, २४४, २४२. द् ० ४, २४, २७, ४१,४२, १६६, ३३३, ३३६, ३६३, ३६४, बहुरायी--प॰ २२. ४२०, ४२१, ४२८, ४३३.

- -- भाटी, स्रसिंहोत-- दू० ३४६, दाण, चुंगी का महसूल-प० ११७, ३४७.
- -- राव--प० २१६.
- —शक्तावत—५०६७
- —साहेब दे—द् ० ३६४.
- —सीसोदिया— प० १३१.

्रदळपतसि ह महाराज-प॰ दश्. दू० 388. 824.

दुलराव---प० १२३.

२४६, २४२, २६०. द् ४, ६, ८२, ८३, ८४, ६८, २१४.

- —म्रासिया—प० १४१.
- —गोहिलोत— द् १०१. जोइया-प० २४१. हू० ८२, ८४. द्भ, ६७.

-- बूसरा--द्० २१४. दल्ल्-प० १४१. दू० ४४६. द्रारथ-प० मर द० २, ४, ४म. दससक्रमाधा, राजा—इ० ४८६

दृहिया राजपूत-- १० १६३, १६४, १७२, १७३, २३८, २३८, २४०, २४८. दू० ४८१, ४८२.

३६६, ३७६, ३६०, ४१३, दाजद्रवा-प० १६३, २१४. दू० ३४२

२१३.

दानसिंह-दू० ४१६, ४१७.

दामोदर—दू० ४८६.

—कुँवर—प० ४२.

दामोदरसेन—द्० ४८६.

दारा शिकोह--प० ७६, २१८. द्

888

दासखोत-- ० ४११

दासा-प॰ १४८. दू० १७ दासू बेणीवाळ—जाट—दू० २०३ दहिर--दू० ४४४. दिनकर रागा-प० २१. दिनकरण--प० १८. दिनमणिदास-दू० ४. दिवावरखाँ गोरी-प॰ २२, २६.) ब्रु० ४१३ दिळाराम—दू० ३६ दिलीप-प० द३ दू० ४, ४८. दीपचंद--दू० ४०, ४१. दीपसिंह--दू० २६, ३४, ४४१, ४४४, ४४६. दीघंबाहु-- दू० २, ४, ४८ दीवाया, मेवाड़ के महाराया की दुर्छभराज-प०१६८, १६६, २२०. पददी--प० ८. दुरंगदास-दू० ४४२. दुर्जा--दू० ३३७, ३३६. द्भुरस परवतसिंहोत पूरविया-प० दुर्गदास---दू० ३३४, ३३८, ३४०, ३६४, ३६ ह, ४४४ द्वर्गा-प० १००, २३८, २४२, २४४, २६०. दू० ६२, ६६१, ३३३, ४३३. 900. दुर्गा शेखावत-दू० ४०. —स्रोसोदिया—प० ४६, ६४. दुर्गादास--दू० २८, २६८.

—मेघराजात भाटी—रू० ३६२, दुर्गावती दू० १३ दुर्जन--दू० ३८६, ३६६ --जे।धावत--दू० ४१० दुर्जनमल-दू० ४८६. दुर्जनसाल-प० १४६, २१६, २४७, २४४. डू० १६, २३, ४०, ४४, ३०७, ३३२, ३३३, ३६२, ३६४, ३७४, ३७६ श्रर्जुनसिंह-प० ६१, १६७. दू० 12, 14, 18, 841 दुर्योधन-प॰ २१६. दू॰ ४४८ दुर्लभ देवी--प० १०४, २२६. —दूसरा या दुःशल—प० १६६. —तीसरा या वीरसिंह—प० १६६. — सेालंकी राजा—प० १०४ दुबहराम--दू० २१२ दुलहा देवी-प॰ २४४ दुष्यंत--दू० ४४८. दुसाम-प॰ २४४. दू० २६०, २७४, २७७, ४३८, ४३६ दु:शल या दुलंभराज दूसरा-प० 188. —राव—प० ६०, ६७, ६८, वूदा—प० ३४, ३४, १००, १११, 332, 332, 338, 120, 180, 141, 148, १४४, १६६, २३८, २४४, २४६, २४०, २४७, २४८

दू० ३०, ३६, ४१, १६२, १३६, देशा चारण-दू० २००. २८६, ३६०, ३६२, ३६६, —चंद्रावत राव—दू० ४६४. देपा—दे०—"देवपाल" । —जसहदोत—दू० २६८ देवण—दू० ४. —तिकोकसी—दू॰ २८८, २६८, देवट—प० १२० ३१६, ३१७, ३१८, ३१६, ३२०, ४८३. - रत्नसिं होत रावत-प० १४. देवड़ी-पo २४४, 128. — रावल — दू० २६८, ३००, ३०४, २०६, ३०७, ४३७, ४४१ —साँगावत—प० ३४. दूधा—हू० १४८, २४६ दूबराज-- टू० ४. दूलहदेव--दू० ३, ४६ बूळा-प० २४, २४ दूलाभाई--दू० ४३७ वूखावत राजपूत-प० २४, २४ दृलेराव---दृ० ३३. दूसमराज-दे॰ "दुसाम"। दृढ़प्रहार --- दू० ४४६

**दढ़हास- दू० ४.** 

१६१, २८२, २८६, २६४, देदा-प॰ १४०, १६६,१७१,१७४, ३२२, ३२४, ३७१, ३८३, १७८. दू० ३४६, ३७२, ३८६, ४१२, ४७३, ४७४. ४१३, ४१६, ४२८, ४३१, ४३२. — बूजा रतन का---दू० ३१४ —जोधावत—दू० १३१, १३२ देवकर्ण-प० २३१ दू० १६ २६६, ३०३, ३०४, ३१४, देवझाराव-प०१०४,१२०,१२=, १६८, १७०, १८३. दुव ३०६, ३१६, ३१७ —राव-प० ६०, ११६, १२३, देवडे-प० २, ४६, ४७, ८६, ११६, १२३, १२४, १७२. तू० १३६, 908. —चीबा शाखा के —प० १४१ ---सिरोही के---प० ११७ द्वपाल--प॰ १७३, २०१, २१६, २२१, २३२, २४६, टू० ४४, 84. —वूसरा ( देपा )—प० २४४. देवपाल देव रावळ--प॰ ८४, २४६. देवयानी--दू० ४४८ देवगज-प० १२०, १३७, १४०, १७६, १८०, २१४, २१७, २३१ २३४, २४८, २४६, २४० २४१, २४४, २४६, २४८. द् ० ८७,

५६६, १६८, २६०, २६२, २६४, २६४, २६६, २६७, २६८, २६६, २७०, २७२, २७४, २७४, २१४, ३२७, ३३४, ३८१, इयर, ४१४, ४३२, ४३७,४३६, ४४०, ४४३, ४४४, ४४४,४४०. देवराज भट्टिक-पः २२६. ह्०४४४. —साटी सवल—हू० २७३. —रावल—हु० २६१, २७३. देवराजादित्य-प० १४. देवराम बीदावत-प० १६०. देवल राजपूत-प० १३७. देवशर्मा- प० १३. देवसि ह—दू ३२, ४४१. देवा - प० १०४, १०६, १०८, ११४, १४४, १६६, १८१, २४१, २४८, २४६. दू० ३६४. —ऊदावत—प० १३३. देवादित्य-प० ११, १४. देवानी--दू० ४. देवानीक-प॰ दर. दू॰ २, ४८. देवा बाधायत, हाड़ा--ए० १०४, 304, 304, 309. - मेहाजल का - दू० २८२. —राच-प० ११४, ११६. देविया-हू० १६न.

देवी--द् १६४, २४६.

देवीदीन - दू॰ ३२१, ३२२.

देवीदास-प० ४१, १४८, १६८, देसावर- दू० ४८४.

१७४, १७६, १८०, २४४,

२४६, २४७, २६०. टू० २८, ३१, ३२६, ३२७, ३३२, ३३४, ३४०, ३४०, ३६३, ३६६, ३७६, इहह, ४०२, ४१२, ४२१, ४३१, ४३२, ४३७, ४४६, 840. देवीदास—कान्हावत— दू० ४००. —किशनसिंह, राठौड़—द्० ४०१. —चाचकदेव रावळ—हू० ३२६. 🗳 --जैतावत--प॰ ४६, ६२, २४४. द्व १६६, ३६७, ३६८. —साटी—हु० ४०१, ४०३. —महेवचा पातावत—दू० ४११. —राठौड भवानीदास का — द्० ३४७. —राणा—प० १४. —रावल-प० २४२. हु० ६४, २०७, २६१, ३२७, ४४१. -सूजावत रावत-प० ४४, 3=8. देवीत्रसादजी, मुंशी—प० ४६. देवीसाह—हू० २१२. देवीसिंह-दू० १६, २३, २००, २१२, ४४३, ४४४. देवीसेग्री चारग्री-प० १४३. देवेंद्र दू० २४४. देशपाल, राजा--- द्० ४८७.

देसल-दू० २६०.

देसावल माधा राजा—दू० ४८६.

देहल--दू० २७६. देहू रावल-प० ८४. दोदा (बूढ़ा शवण) सूमरा--दू० १७०, १७३, १७४, १७४, १७६. दै।बतर्खा--प० ११३, ११६, १४१, १४२. ढू० २४४, २६०, ३६८, ४२४, ४४४.

दौंबतराम—दूं १६८. ्रदेशवत्तसिंह—दू० ३४, १६७, ४४२, 849.

दै।ला दहिया-प० ११३, ११४. द्यौसा--दू० १४. द्रतक--दू० ४१. द्रह्य -- दू० ४४८. द्रुपद्—दू० ४४८. द्रेग-दू० २८२, ३४४. द्रोग्रागिर-प० २१६. तू० ४७८. द्रोगाचार्य--प० १८६. द्रौपदी राणी--दू० ६६, १६४, १६६

> २४, २६, ३०, ३३, ३४, ३७, ४१, ३३८, ३४६, ३६३, ३६४, ३६६, ३६६, ४०६, ४१४, ४२१, ४३२.

# ध

घंघुक--प० २४४. धगाराणी-दू० २३३, २३४. धनकपाल-दू० ३. धनपाळ सेन—दू० ४८८. धनबाई (धनाई) प० ४७, ४६,१०८.

घनराज-प० १४७, १४०, २२६. दू० ३२४, ३३७, ३६८, ३६६, ३७४, ४०८, ४१३,४१६,४१७, ४१६, ४३३, ४३४, ४४४. — उद्धरण हिंगोल—दू० ३४७. -खेतसीहोत-दू० ३४०. ---नेतावत---द्० ३४६. —भाटी—दू० ३७८. —मागितिया—प० १६४. धनाई--दे०--'धनबाई''। धनादित्य--प॰ १४ घनुर्धर-- प० ८३. धनेरिया---प० २२२. धनेश रा०-- दू० २४२. धनेश्वर--प० २२६. घन्ना--प० ४१, १७७, १७८, २४८, २४८. तू० ४१०. —गौड्--प० ११३. --धारी--प० १८३ धरणा, सीह संघवी-प० ३. द्वारकादास-प० १४४. दू० १६, धरणीधर या रणधीर--प॰ १४४. घरणी बराह--प० २३१, २३३, २३४, २३४, २४७, २४४. धरमा--- दू० ३६४. —बीठू चारग्--प० २४०. धर्मचंद्र--- दू० ४०. धर्मदेव---प० २३३. धर्मपाल-दू० ४४६ धर्मशर्मा--प० १३. धर्मांगद--प॰ ६७, २३१.

धर्माद्-द् २. धर्मोष-द्० ४. धवल--प० २१६. धवेचे--प० १८०. घोषल--द्र ६४, १६७, १६८,१८०, 184, 848. र्घाधू--प० २३०. धाऊ मेछुला—द्र० ३०४. धाकड्--प० १०१. धाधिया--प० २२१ धारगिर-प० २३१. धार धवळ---( वीरधवत ) बाघेला राजा--- द्० ४७६. धारावर्ष---प० १२०, २३१, २४७, २४४, २४४, २४६. धारा सोढ़ा--प० १६४. घारू—प० १८६, १८७, 355, २३६. द् १ १ मर. धाहदु--प० २३१. धिषताश्व-प० = ३. श्रीर-प० २३०. तू० ४७ धीरतसिंह—दू० ४**११, ४**५६. धीरदेव--प० २४१, दू० ६७, ६७, 8८, ६६, १६४. धीरबाई--प० ६१. धीरसेन-प० २३१. धीरा—प० १७३, १७८. दू० ४, ८७, ४३२. धीरावत कछवाहे-प० ४. धुंघ--प० १६६.

धुंघमार--द् ०१, ४, ४७. धुघल-प० १७१. धुंघलीमल-दू॰ २१४, २१६. २१७, २१६ धुधर्मा दृढाध्व--दू० ४८. धुरिया--प० २३०. धूघालक — प० २३१. र्धूषळिया सहागाी—प**०** १६४. धूम ऋषि-प० २०१, २१६, २३१. धूहड़--दू० ४६, ६४, ६६, १६४ धृतेस्यंद-- द्र० ४८४. घोगरिये-- दू० १६१, घोघादास-दू० ३१३, ३२४. धोम (धूम) ऋषि--प० २३३. घोरिया--प० ७७. ध्रवभट---प० २४४ ध्रवराज-(धारावर्ष) राठे।डु---प॰ २३१. ध्र वसिंधु—दू० २, ४८. नंगा-प॰ ३३, ३४, ४०, ६७, १४६, १४४, १६६. हू० ४७३. —भारमलेात—दु० १६३, १६४, १६४. —सिंहावत—प० ४४. नंगावत--दू० ४०, ६१. नंदा-प० २१८. —रायचंद भाटी—दू० ३४३, —सोढ़ा—दू० २२४, २२७. नकोद्दर —दू० २०३

नगजी-प० १००. नगराज-प॰ २३७ नगा— ढू० ३२१. नयपाल, राजा—दू० ४८७. नरदेव--प० १८ हू० ३, ४६. नरनाथ श्रमी--- १३. नरपति-प० १८. दू० २४४. नरपाल-दे॰--''नाळा ''। नरबद्-दे०-'नर्बद्।'' नरविंब रावल-प० १४. नरब्रह्म रावल-प० ८४ नरभट-प० २२८ नरवर---द् ० ४४. नरवर्भ-प॰ १७, २४६ नरवाहन--प० १४, १७, १८, ८४. नरवीर रावल-प॰ ८४. नरशर्मा - प० १३.

१४०, १७८, २४०, २४८. दू० રૂ, ૭, ૨૧, રૂર, ૪૬, ૧૨૪, १६८. २०३, २६२, ३०८, ३२४, ३२६, ३३०, ३६६, — म्रजावत— दू० ३८१. ३६४, ४०६, ४१३, ४२६, — बीकावत — दू० १४२. ४३३.

- -- जाट---दू० २०२
- —देवीदासेत, भाटी—दू० ३२८. नरू—दू० २७.
- ---राजा टू० १०, ४६, ४८६.

नरसिंहदास-प० ७, ८, ३४, ७४, नरू राखे-प० २२. पर, २४४, २४४. दू० २०, नरूके—दू० ७, २७.

इत्तर, इत्र, ४०८, ४१६, ४१६, ४२६, ४४२, ४४३ नरसि हदास सिंघल-प० १६४. द० १२२, १२३, १२४, १२७, १३१. नरसिंहवीर, राखा-प० २३६. नरहर---प० ११६, १७६. हू० १६४, ३३१, ४१३.

- —ईसरदासेात —दू० ३६२.
- --- महापात्र--प० २१६.
- ---रावलं --प० १६.

नरहरदास-प० ३४, ११६, ११८, 182, 189, 188, 188, १७६. २३८, २४६ द्०२१, ३६, २१३, ३३३, ३३८, ३६६, ३६६, ३७१, ३८३, ३६०, ३६२, ४०२, ४०६, ४१०, ४२८, ४३१, ४३३, ४७३

\_श्ररसिंह—प॰ २१, १४७, १४६, नश—प॰ १४४, १६६, २४७. तू० 33, 324, 328,1980, 383, १४२, १४३, १४४, १६८, ३२३.

- ---राव---दू० १४१.
- ---सूजावत---दू० १३७, १४२.

—्रावब-प० ८४.

२४, ३०, ३३, ३८, १६८, नर्बेद, राव-प० २६, ४७, ११४,

१०४, १०६, ११२, ११३, 198, 120, 129, 122, १२४, १२६, १३२, ४३२, ૪ફે૪. नर्बद, मेघावत-प० १६४, —सत्तावत—दू० १२०, १२२. -रावत-प० १६४. —हाड़ा-प० ४७, ४४, ६०, 905. नल-दू० ३, ४, ४८. नवघरा--प० १८२, १८३, २४३. --रा०--दू० २४१, २४३. —दूसरा—दू० २४१. ---तीसरा---दू० २४२. —चौथा—द् ० २४२. नवध्या या खंगार-प० २२१ नवब्रह्म--प० १०४, १०४. नव गदे रागी साँखली-प० १६४. नवराष्ट्र—दू० ४४८. नवलसिंह—दू० ४४१, ४४६. नवला रतनू - दू० ३४४. नवशेरीखाँ-प॰ १८८. दू० ४७२. नसरदीन-दू० ४६०. नहरवरा--प० १०४, निदिशा— दृ ० ३०८. नौदा-प॰ २४२. दू० ६६४. नाँदेत निसाणेत--प० २३६. नाग-प० १३, १४, १७. नागड्---प० २४७,

११६, १६४, १६४. तू० ६४, नागदहे या नागदा-प० २, ११, 93, 98. नागपाल--प० १८, २१, २२. नागभट (नाहक)-प० १६८, २२८, २२६, २३१. नागभाण-द् २११. नागराज-प० १०४, २२०. नागरी-प्रचारिग्यी पत्रिका-प० १६. नागवंशी--प० ७. नागही चारणी-द् २४=, २४६. नागादित्य-प० ११, १४ नागार्जुन—दू० २४८. नागावलोक—दे०—''नागभट''। नागौरी खाँ--द् ११३ नाटा-प० १४७ नाथ--दु० २१६ नाथा-प० १६७, १७०, १७८, २४६. टू० १६, २७, ३०, ३६, ४२, ३३०, ३३३, ३६६, ३८३, ४००, ४०६, ४१४, ४१६, ४२०, ४२४, ४३३, ४७३. -किसनावत भाटी-दू॰ ३२२. —खंगारेात—दू० ४३७ नाथावत कछवाहे--दू० ६, १६, २४, —सोलंकी—प० २२०. नाथी--द् ०३७२. नाथू-प० ३४, ३४, १४४, १६६. द्रु० ४१२. --रिणमबोत, राव--टू० ३६०, ₹६७.

नाथू, रूपसिहोत-दृ० ४३१. नानगदेव राजा---दू० २१२, २१३. नापा ( नरपाल ) साँखला-प० -रावत-प० ६४, ६७, ७३. ३०, ३१, ३२, ११४, २४०, नारायणसेन, राजा--द्० ४८६. २४४. दू० ३, ४, ११२, ११४, नारायगादित्य-प० १४. ११८, ११६, १२८, १३०, नाल्हा-प० २३४. १३१, २०४, २०६, ३६४, नासिरुद्दीन सुजतान-प० ४४. 839,

नाभ--प० ८३, तू० ४८. नाभाग---दू० २. नाभिमुख--प० ८४. नायकदेवी--प० २२२ नारंगी--हू॰ २००. नारखान-प० १६७. नारायस-प॰ ११६, १४०, १७४, १७७, १७८, १७६, २४७ दू • — क्रुँपावत — दू ० ३४०. ¥, ₹88.

नारायगदास-प० ३४, ३६, ७३, नाहरसि ह-दू० ४४४, ४४७. ७४, ७४, १४**८, १**४६, १६७, १८२, १८३, २३८, २४२. ढु० २१, २३, ३४, ३६, ४०, ४१, निज़ामशाह—दू० ४६३. ३२३, ३२८, ३३४, ३८६, ३६४, ४१०, ४१३, ४२०, ४२१, ४२६, ४३७, ४४२, ४४३, ४४४, ४७३, ४७३.

—श्रचेतावत—५० ७४.

—खंगारोत—दू० २३

—जोधावत—दृ० ४०६.

--पंचाययोात-दू० २२.

--बाद्यावत बोड़ा-प० १८२.

नारायगादास—राव—प० ४०,१०८, 994.

नाहड्-दे०-''नागभट''।

नाहर--प० ६४. दू० ३४०. --पिंड्हार-प॰ २२८, २२६.

२३०. दू० ४८०. नाहरखी-प० ६७, १३४, १३६, १४६, २२०, २४२. तू० ३६,

३४०, ३६३, ३७६, ३६०, ४२१, ४७४.

—भाखरसी—प० ६५.

निकुंभ-प॰ १०४. दू० ४६, ४८१.

निगम, राजा-दू० ४८४

नित्यानंद शर्मा-प० १४.

निदड्का कछ्रवाहा--दू० ७.

निर्भय नरेंद्र-प० २३१.

निर्वाण चै।हान-प० १०४, १२०.

दू० ३४, ३४, ३८.

निर्वोष-दू० २४६.

निषगराय--दू० २.

निषध--प० ८३. तू० ४८.

निहासिंह-दू० ४७६.

नोंबा--प॰ ३६, १७३, १७६. दू॰ १६६, २०६, २८६, २८६, ३,६६, ४३२ - महेशोत शबुनी-दृ० ४१७. - सीमालोत-दू॰ २८४. नींभड़ पोहदु-- दू० ३४४. नीतिकुमार—दू० ४८४. नीतिपाल-दू० ३. नीति राजा—दू॰ ४८४ नील--प० ८३. नील्रिया---प० २२१. नुद्भरण-दू० ३. ″नुसरत्नकी—५० १६०. नृहद्दीन जहाँगीर-दू० ४६१. नूह-दू० २४४. नृग—हू० ४४८. नृधानव---दू॰ १. नेतसी—प० १३३, १४६, १८०, २४८, २४६, २४० टू० ३२४, ३३४, ३६६, ३६४, ४०६,४१०, ષ્ઠરે દે. —भाटी—प० १३३. <del>∕</del>मालदेवेात—दू० ३३८. –राव—-दू० ३६६. /नेता---प० २४६. टू० ३२४, ३६४, ४३१, ४३३. —जयमकोत—दू० ३४३. —सीसोदिया भाखरेात—प०६⊏ नेतावत भाटी-- दू० ३४३, ३६०, पड़ाइए-- दू० ६७, ६८. ३६७.

नेतुंग--- दू० ३१२. नेमकादित्य--प० १४. नेमिनाथ-प० २२१. दू० २४२. नेहड़ी-दू० २३०. नैगासुखराय-दू० २०१. नैयग जवा—दू० १६६. नैव---द्दु० ४४८ नैहरदिंव (कान्हड्देव)-प० १६०.

पंगुली--प० २३६. पंच—टू० ४८. पंचायग्य--प० ३४, ६१, ६४, ११४, १२७, १४४, १४६, १७८,२३२, २४७. ट्० ६, ११, १४६, ३०८, ३३७, ३३६, ३६४, ३६६,३८२, इद्ध, इद्ध, ३६६, ४१२,४२६, ४३७, ४७१.

—खेतसीहोत—दू० ३३६.

--जोघावत-- ढू० ४१२.

—पॅवार—प० ४४, १२७.

— पृथ्वीराजात—दू० २१.

---राव---दु० २४१.

पंजू-प० १६१, १६२. टू० २८४, ३0왕.

पॅवार—दे॰—''परमार''। पई--प० २४, २७ पछा जाड़ेचा--- दू० ४७०. पज्जूनराव—दू० ३, ४, ४, ६, ४६.

पद्दिार, ई दे-प०१७६,

२२१, २२२, २२८, २३०, २३२, पदमसिंह-दू० ४३७. २३४, २३४. दू० ८६, ३४४, पदमसी रावल-प० ८४. ४४८, ४४६, पिंद्धार, कन्नीज के--प० २३१. —वंश-प॰ ११६, २२१ हु॰ 88.

पिंड्हार वंश की ख्यात-प० २२८. पताई रावळ-प० १६६, १६७. पत्ता-प॰ ३४, ४३, ४२, १२३,

१४४, १४०, १६४, १६६,१७१, म्ब्रा—द्० ३३४. १७३, १७४, १७८, २४४,२४२, २४६ ढू० ७, ३२३, ३३१, ३६४, ३७६, ३८१, ३८३,३८६, ३६६, ४०६, ४१२, ४१७, ४२६ ४३१, ४३३.

- ---क्लाइट---पo १२४.
- —चीबा—प० १२६, १३१.
- —जगावत—प० ४६, १११.
- ---दहिया---प० १६४
- --- नींबावत--दू० ३६४.
- —भाटी सुरतायोत—हू० ३४२. परमार—प० ६, म, २७, ११६, 340.
- --रागा--प० २४८.
- —रूपसीहोत—दु० ४३४.
- —साँवतसी देवड़ा—प० १३४.
- —सीसोदिया—दू० १६६, ४⊏२.

पत्ती-प० १८४. हु० ३६६. पत्रनेत्र--प॰ ८४.

पदम, राया---द० ४७२.

पदारथ---द् ० ४१.

पद्म ऋषि -- दू० २४२.

पद्मकुँवर (पद्मा) देवड़ी--ह्० १६६.

पद्मपाल -- दु० ३. ४४.

पद्मासि ह-प० १७. १७३, २४४. द्व ७१, २००, ३३%, ३४२. ्रष्टरेर, हॅर्स्स, ४५७.

पद्मादित्य-प० १४.

पद्मा (पद्माकुँवर) देवड़ी--द्० १६६.

पद्मावती सती--द् ० १६६, ४८८.

पश्चिनी खवास-प० ८१.

--राखी--प० २१,२२६. दू०२४८

पन्ना धाय-ए० १४.

पिबया---प० १०४.

परवत-दे - 'पर्वत''।

परमपथ राजा-दु० ४८४.

—नंगावत—प॰ २६०. दू॰ ४१७. परमर्दिदेव चन्देळ राजा—२००, २२२.

> १२०, १२२, १२३, १६६, २१६, २२६, २३०, २३२,२४४,२४६, २४७. दू० ३०, १४४, १८०, २६३, २७३, २७४, २७७, ३१७ ३८८, ४४६, ४८१.

- —-श्राबू के-प० २२६.
- —जालौर के-प० २४६
- —बागड़ के—प० २४६.

प्रमार, माळवे के-प॰ २४४. ---शाखाएँ--प० २३०. —वंशावली—प० २**३**१. ' परशुराम-प॰ ३४, ३४, ६१. वू० 10. 12, 21, 22, 20, 24, ₹७. परसराम—दू० ४४६. परसा—प० १६६, १७०. परिश्राइत-दु० २४६. परिपाल-दृ० ४८४. परीचित-प० १३, १४. द्० ४८४. 8도长. परूपत--दू० १. परूराई—दे०—''पुरूरवा''। पर्वत-प० मम, २४६, २४०, २६०. ढू० ३२०, ३२४, ३८६. —म्रानंददासोत—दू० ३१४. -- रावत--प॰ ८७. —बोलाडिये राव—प० ८६. पर्वतसिंह-प० ११७, १३६, १३७, 384. पर्वेज्-प॰ ६६, ७१, ७२, ७३. तु० ३४. पवन--प० ८३. पहयक--- द्० २. पहाइसिंह--द् २१३, ४४२. पहाड़ी--द् ० ४५७. पाँचा-प० १४६, २४८, २४६. दू० ३२३, ३२४, ४३३. पांडच-प• १८६, द्० ४४६,

पांडवरिष--दृ० २. पांडु--द्र ४४८. पाघबराङ्—प० २१४. पाटिंडिया काल-इ॰ ४६१. पागराज--हू० २ पाणी सबल-प० २३०. पाणेचावार-इ० ४८१. पातल-हू० ७, ३७४, ३७४, ४२८. पाता-प० २१७. पातावत-प• ७३. द्० ३७४. ३७८. पाबू--द् १६७, १६८, १६६, १७०, १७१, १७२, १७३, १७४, 104, 106, 100, 105, 108. पायक या इका--प॰ १६१, १६२, 303. पायह—दू० २४७. पारजात्र---द्० २, ४८. पारिजात-प० म३. पार्वती भटियाणी-दू । ३३८. पार्श्वनाथ--प० ६. पालग्य-दू ० २८२. पाळवदेव शर्मा—प॰ १३. पालीवाल ब्राह्मण-दृ० ३४६. पाल्ह्या---द्० २८२, २८३, ३१६. पाल्ह्यासिंह-प० १६७, २३४. ्पाहुगा—दू० ४३८. पाहू जेठी-प० २४२. पाहू भाटी--- दू० २६०, २७७, ३४७, ३४६, ४३८

पिंगला-प० २३०. पीतकर्णवाले—दू० ३२२. पीतमसी--- दू० २८२. पीतलासिंह-प० २३२. पीतशर्मा-प० १३. पीधड्—दू० ६६, १६४. पीथमराव--प० १७४, २४६. पोधिताया-प० २३०. पीथा-प० ७४, १४८, २४८, २६० कु० ३०, ४३, ३०८, ३२२, ३३३, ३३४, ३४०, ३७४, इत्ह, ४०२, ४१०, ४१३, ४२६, ४२८, ४३१. —श्रानंददासोत—दू० ३६६. —पीथोराव राजा—दू० ३२२, ४८६. —बाघावत सीसोदिया—प॰ ६६. पीर--प॰ २४३. पीर मुहम्मद, जहाँगीर मिर्जी—दू॰ ३१७, ३१८, -सरवानी-प० ४८. पीरा-प० १०२. ---श्रासिया---द्र० ३४३. पील्हण--दू० २६८. पीत्रशर्मा—प० १३. पुंडरीक-प० दर, दू० ४८. पुंजराज--वू० ४१ पुण्यपटळ—प० २१, २२, २४०, २४४, २४४. हू० २८६, २८७, ३१८, ४४०.

पुत्तलदासी-- दू० ४४ पुनपाल-दे०-"पूर्यापाल"। पुन्नसी--- दू० ३२८, ३३०. पुरविये -- प० १०४. पुरु—दू० ४४८. पुरुकुरस--- दू० ४८. पुरुष बहादुर-दू० ३४. पुरुषोत्तम—दू० ३६, ३७ पुरूरवा-प० २३१, २३२. दू० २४६. पुरुषोत्तमसिंह-दू० १४. पुर्तगीज-प॰ २१४. पुरकरणे ब्राह्मण--प० २२८. पुष्प ( पेहितराथ )-दू० १६६. पुष्पावती ( पेाहपावती )-दू० ३६२. पुष्य दू० ४८, ४६. पूँछी--प० २१३. पूँजा--प० १७१, २४६. दू० ३२६, ३३०. —साठिया—प० २१२. —रावळ—प० ७८, ८३, ८४, **5**٧. पूना-प० २४म. तू० ६०, १०२, १०३, ३०७. --इंदा-दू० १०६. --- भाटी--प० २६. वूमा--प० २४४. पूमोर--प० २२२. पूरग्रमळ-प०११० दू०६,११, २७, ३७, १६६, ३३४, ६७२, ३८८, ४२१.

प्रयामता, कछवाहा-दू० १०४,१०४.

- --काँधलोत--दू० १६२.
- —चौहान—प० ४०, ४३, १०६.
- —मांडियोत राठेडि—प॰ ११२. द्०४२२.
- —( पुरा )—प० ३६, ६४, ६६,
- ६६, ६४, ११४, २३६, २४६.

टू० ३०, २४६, ३६३, ३७४, ३७६, ४०६, ४१२, ४७३

पूरा महेवची — दू० ३६२. पूरा—दे०—"पूरणमल"।

पूरेचे चौहान--प० १७२.

पूर्णपाज-प० १८.

पृथु-प॰ दर दू॰ १.

पृथुस्रवा—दू० २.

पृथ्वीचंद---द्० ३३.

पृथ्वीद्वीप--- बू॰ १०, १३.

पृथ्वीपाल-प० १८, २:, १०४.

पृथ्वीभट-दे॰--''पृथ्वीराज दूसरा''।

पृथ्वीराज-ए० ३४, ३४, ४३, ४६, ४६, ४६, ७३, ८६, ६४, १००,

 108, 128, 124, 126,

 120, 186, 160, 150, 156,

 180, 188, 200, 218,

२३०, ढू० ३, ११, १४, २७, ४३, १०४, ११६, १६२, १६३,

१६४, १६४, १६६, १६६,

३३०, ३३६, ३३७, ३३६,

३४२, ३६३, ३७०, ३७१, ३७२, ३८१, ३८२, ३६०,३६२, ३६७, ३६६, ४०६, ४१६,४१८, ४२८, ४३२, ४३६, ४४१, ४६३, ४७३ प्रवीराज, अखैराज राव—द्० ३६४, ३८१.

- —बद्धगा—प० ४१, ४२.
- —कल्याणमलोत राव—प० १८८.
- ——कुँवर—प० ४२, ४४, १६, ६४, २१७.
- चौहान प० १२०, १६०, १८४, १८६, १६६, २३६, २३८. दू० ४, ४८२.
- —दूसरे या पृथ्वीभट—प० १८६, २००
- —तीसरे—प० २००
- —जैतावत —प० ४८. बू० ४३४, ४७४.
- -- पातावत -- दू० ३८६.
- —बल्लुग्रोत—दृ० ४०८
- —भोजराजीत राव—दू० ३७८.
- राजा— प० २३६ हू० ८, ६, १९, १६, २३, २८, ४६, २०७, २१२, २१३.
- —्रावल—प॰ दर, द६, द७, दद, द६.
- —स्जावत देवडा--प॰ १३४, १३४.
- —हरराजात राव—प० १८८. पृथ्वीराजरासा—प०७६,१६८,२२८.

पृथ्वीराज विजय-प० १६८ पृथ्वीराव-प० १७४. र्णुध्वीसिंह—द्० ३४, ३७, ४४६. पेखल--द् ० ३४३. पेथड़ ( पृथ्वीपाछ )— प० २२. पेमला-- दृ० १६८ पेमसिंह---द् ० ४४२. पेमा--द्र १८०. पेमाबाई--द्र० १६८ पेस--प० २३० पेसवाल-- प० २२२. पेकन्है--इ० २६४. पे।करण-प० २४८. दू० २४६, ३६४, ३८१

पेाखरणे राठीड्--द् ० ३४७. पेापळाई-- द्० ३४. पोत्तपात-प० १३४. पाह**ड़**, भाटी---द्र० ३५४ पे।हप कुॅवर--हु० १६७ पेहिप राय ( पुष्प )-- दू० १६१. पेाहपसेन--प॰ २३१. पोहपावती ( पुष्पावती )—दृ० —राजा—दू० २०६, २११. ३६२. पैरिव-- दू० ४४८.

प्रचुर—प० ६६.

प्रगाव--- दू०४८.

प्रतक प्रवेश-- वृ० २.

प्रताक---दु० २.

प्रताप-प॰ ३४, ११४, १४४, प्रतापादित्व -प॰ २१६. १४६, १४७. दू० ४२६, ४१७. प्रतिविंब--दू० २.

प्रताप, रागा-दे -- ''प्रतापसिंह महाराया''।

—हाड़ा-प० १०४. प्रतापकुँवर रानी--दू० २००

प्रतापचंद—दू० ३३.

प्रतापमळ—दू० २८.

प्रतापरुद्ध राजा---वू० २१२, २१३.

प्रतापसिंह-प० ६७, ११६, १७०.

२४४. टू० ६, ११, १३, २३, २६, ३०, १६८, १६६, ४४१,

४५४, ४५६.

-- उदयसिंहोत राखा -- प० ६०, 928.

---कछवाहा---दृ० ३८८,

—कुँवर—प० ६२. दू० २०७.

—सहाराखा—प० ३, १६, २१, ६१, ६८, ६६, ६७, १२७, १३२, 328, 154.

-महाराणा दूसरे-प० १६

-- ( पत्ता )--प० **४**२

-( पातवा )-- दू० ७

---रावत--प॰ ३४ तू० ४७३.

—राव राजा—दू० ३२.

-- रावल-प॰ ५४

प्रतापसी--प० १६७. टू० ३३०.

---चैाहान राव---प० १६८. दू० ४८२.

प्रतिब्योम--दू० ४६. प्रतिहार--हे॰ ''विडिहार''। प्रतिज्ञा या धाखड़ी--प० १७४. प्रश्चम्न-प० द३. दू० २१४, २४६, २६१. प्रबंधचि तामिया--प० २०४, २२०. दू० २५१, ४८०. प्रयागदास-प० १६६, १७६. दू० फरीदशाह-दू० ४४३. ३८, १६४, ३३७, ३६४, ३६६, फरैबान—दू० २१४. ३७२, ३७६, ३६४, ३६६, ४०२, ४१६, ४४७. प्रसपन्न ( प्रसुश्रुत )—दू० ४६. प्रसेनजित्-दू० १, ३, ४, ४६. प्रसेनधन्वा--- दृ० २. प्रह्लाद---दू० ३६. प्रह्णाददेव--प० १६०, २४४. प्रह्लादिसिंह—दू० २०. प्राग---दू० २४६. प्रेतारथ—दू० २४६. प्रेमकुवर—दु० १६६, प्रेमचंद—दू० ३३. प्रेम सुगुल-प० १८१. प्रेमसाह---दू० २१३. प्रेमसिंह-- दू० १६, २२, ३६, ४२, ४६, १६८, ४४१.

फ

प्रेमावती-दू० २००.

फतहचंद- प० ६७. फतहशाह—द्० ४६३. फतहासि ह--प० २०, ६३, ८४,

२१६. ढू० २१, २२, २६, ३२, ३८, ३६, ३६८, ३४०, ३४२, ४५१, ४५२, ४५६, ४५७. फत्त् सकामी--दू ०।२०१. फदिया (दुश्रजी) — प० ३८, २२६. फरिश्ता —।प० २६, १६०, १६४. टू० ४४, ३१७, ४४६. फर्रु खासियर--प० ६८. फळा--प० २२१. फार्ड्स-प० २२०. दू० ४८०. फिद्वीर्खां-दू० ४४६. फीरोज--द् ४२, १६३, १६४, ₹98. फीरोजर्खां--प० २६. दू० ६१, 908. फीरोजिशाह तुगलक-दू० २४४, २४६. २६०, ३००, ३१६. ३२०, ४८३, ४६०. फीरोजी रुपये-प १३६. २३१, २३२, २३३, २३४, २३४, २४६. --धवत्तोत जाड़ेचा---दू० २२६. वंकर--प० १०४.

बंगदेव--प० १०४. वंगाल एशियाटिक सेासाइटी का जर्नेल -प०२४४. दू० ४४.

888.

बंदीजन-दे०-''जाडेचा''। बंध राजा--प० २३२, २३४. बंधाइन--प० २३४. वंधामणा--प० २१३. बंभ---दू० ४६. बखतसिंह-प० २३२. द्० ४०, बतुरसि ह-द्० २१२. १६७, १६८, ४४२, ४४४, ४४६. बद्त्रू—हू० २६. बगसरिया-प० १०४. बघडावत-प० २३०. बच्छराव या वत्सराज—हु० २६०, २७४, ४३६. बच्छा---प० ११६, २३४, २३७, २४२. दू० ४१२. बछुबधराय—दू० २. बद्धराज—दे०—"वत्सराज"। —सीगावत राणा—प० १६३. षछ - दे०-''वत्सराज''। बङ्कुमारी--प० २२२. बद्गाजर--प० ८, २३२. दू० २७, ३१, ३७, ३८. बड्वे भाट---प० १६. द्० ४४७. --राजा--द्० ४८६. बड़िसंह रावल-प० १६. बडारया गुयाजात-द् ० २०१. —हरजातराय—दृ० २०१. वयावीर-प० ४४, ४६, १४७, १४८, वरवासण देवी-प० ६. १४३, १४४, १६२, १६६, १६८, १७१, १७४, २१८, २४२, २४४, २४६. दू॰ ३, ७,

बग्रवीर, जैसावत-दू॰ ४२८. —मालदेवात -प० १४४. —वैरसीहोत—दू० ३२४. बणवीरोत कछवाहा--दू० ७, १०. बद्रीदास--तू० २४, ३७. बनमालीदास--दू० १३. बना-द् ०३०८. बनैसिंह-वृ० १६८ बन्नर---दू० २८०. बद्धा देवदा--प० ६४, ११३, ११४, २४६. टू० २०१. चरजांग-प० १४०, १७३, १७४, २४७, २४६. द् ० ६०, १६६. ३३०, ३८६, ४१२, ४३१. --- भाटी--- दू० ४२६. —भीमावस—प॰ २१. दू० १०६. —भैरवदास्रोत—दू० ४२४. चरड़ा चंद्रावत -- ए० २१, द्० 908. बरण—दु० ८. बरदाईसेन-दू० ४४, ४८, ६३, ६४. बरदेव शर्मा--प० १३. बरसा---दू० ४७४. बरसिंह-प० १७८, २४७. दू० २७, ષ્ઠરેદ. १०, ४६, ३०७, ३२३, ३८६, —राव—दू० ३२१, ३६१, ३६२,

इद६, ३७४, ४३६. बरसिंह, रावल-प॰ ८४. र्बरसिंहदेव राजा-देश-"वीरसिंहदेव बँदेखा''। बरसेड़ा मावल-दू० २३६. बरहणाभ्य---दृ० ४८. बराहा---दू० २८३. बहि -- द्० ४६. बल-प० १२३, १६६, १७१, १८३, १८४, २१३. बर्जकरण--प० ११६, २३६. हू० १८, २१, ४०६, ४३७. बताम--दू० २. बल्भद्र—प० १६६, २४८. दू० ६, १६, २६, ३३, ४०, ४१, ४४, ३३३, ४४३, ४७३. --- नारायणदासेात--दू० ३८. —बीकुड़ा—दू० ११. बत्तराज--प० २४७. बलराम-प॰ ६७. दू० २४, १६८, ४१६. बलवीर--दू० २१२. बला-प० १४१. बलाई (बाँमी)-प० २२३. बळायत---द्० ४६१. बलाहक-राजा-दू० ४८६. बिल-प० १४२.

बिखपाळ--- हु० ३.

बल्सिम-दू० ३७.

बलिराज-प० १०४, १२०.

बली--प० १०४. बलोच--प० २४०. दू० २८०, २८२, ३६२, ३७०, ३८१, ३६४, ४३८, ४७८. बल्लू-प० ३३, ६४, ६४, ६६, ७४, ३७६, १७७, २१८, २३६. द्यु० २२, २४, ३६, ४४, ३३७, ३३८, ३६३, ३६४, ३७२, ३७४, ३७६, ३७७, ३८१, ३८२, इदर, ४०६, ४१२, ४१२, ३१६, ४२१, ४२८. — उद्यभागोत देवड़ा—प० ४७. —चहुवाण--प० ७३. दू० २०८. -्राव-प० १७१. —शक्तावत—प०६७. बसी--द्० ३८१. बस्ता भाटी-दू० ३६३, ३७६ बहमनी खानदान-हू० ४४०. बहराम लोदी-दू० ४६१. -बहलीम करिंदुया-प० १७२. बहत्तोल लोदी-- प० १६६, दु० ४७६, ४८३, ४६१. बहवन—दू० ४४८. बहादुर बादशाह गुजराती-प० ४४, ४३, ४४, ४४, ६०, द्रह, ६४, २१४, २१४. दू० १४, ४२, १४४, ४७२, ४७४. बहादुरसिंह--प॰ ७६. दू० २०६, ४११, ४४३, ४४४.

बहावलली पठान--- द्० ३४०, ३४२.

बहुली (बेहरी) प० १४३. बाँका---दू० ३३३. र्वाकीदास—प० २४२. टू० ४३२, , ४३७.

४—•ंचारग्य—दू० १८०.

—भाटी—हू० ३४७. बौकीबेग—दू० १७, १८ वाँगण—हु० २८८, २६८, ४३८ बदिर—दू० ४३८. बांबे गौजेटियर-प० म. दू० २४४ वांभी (बलाई)-प• २२३.

बाडक—प० २२⊏, २२६, ढू० 888.

बाकी---दू० ३४६.

बागड्यि—प० ८६, ६०, ११७, 958, 900, 958, 980, 384.

बागल--द् ० ४७.

बाघ-पठ ६६, ७३, ६४, १४६, १४८, १४६, १४०, १६४, २३१, २३४. टू० २०, २१, २२, २३, २४, ३०, ४३, १६४, ३३३, ३३७, ३४०, ३६३, ३६८, ३६६, ३७६, ३१४, ४०२, ४१०, ४२८, ४३७, ४५६, ४७३

- —खंगारेात—दू० २४.
- —खीची—प० १०३.
- --जसवंतिसं होत-प० १६७.
- —नारायग्रदास का—प० ३४.

वाघ—पृथ्वीराजेत राठेाद्—दू० २७.

—रागा—दू० ४७२.

—राव—प० २३०, २३२. टू०४३८.

—रावत—प० ४४, ६४.

—शक्तावत—प० ६८.

बाद्यमार—ढू० ६६, १६५.

बाछराज—प० २३०.

बाघसिंह--दू० ४५२.

—श्रमासि होत-प॰ ७३.

—राव-प० ४४. १८८.

बाघा—प० ७४, १०४, १०४, १७४, 908, 150, 152, 184, २४१, २४२. ढू० ६०, १३८, २०६, ३६८, ४३२.

-कांधलात राठाड़-प० १६४.

—कुँवर राठे।ड़-प० ३६, ४६, १६४. ह्० १६१.

—गाव—दू० १६६, ३६७.

—शेखावत—दू० ३७२, ४३७.

—सुजावत—प० ४७ । दू० ३४.

बाघेली—दू० १७०, १७१.

बाघेले-प० २०१, २०२, २१३, २१४, २१६. दू० ६६, ३१६.

बाद्यार यादव-दू० २६२.

बाछ्रदेव--प॰ ११६.

बाड़ी की लाग-प० २१४.

बादेखे---तू० २२४.

बागासुर—दू० २४४.

बाद्ळ — दू० १८२, १८८.

बानर तेजा---दू० ६६.

बापा राव-द् २६०, २७६. —रावण पाहु—दू० २७६. —्रावल-प॰ ११, १४, १४, १६, 39. 58. बाफगा-प० २१२. बाबर--प० ४६, ४७, ४०, ८४, न्द्, न्न द् १६१,४४०, ४७२, ४७६, ४८३, ४६१. बावूराम रायसलात-दू० ३४, ३८. बाराच--द् ० २४७. बारी--प० २२१. बारू--दू० ३६४. बालंदराव—दू० ४३६, ४३६, ४४४. बाल्ज--दू० २. बाळगोत सेाबंकी--१०४. बालनाथ योगी-प० २४३. दृ० बाहेली गूजर-दृ० ३००. 930, 980. बालपसाच--प० २१६. बालप्रसाद-प० १०५. बालभारत-प० २३२. बालस्थ—हु० २. बालराम-दू० ३०. बाल रामायग--प० २३१. बात्तव मार--प॰ २४४. बालवाई रानी- दू० ३, ६, ११. बाबहर--प० १६०. बाला-प० ३४, १६६, १७०. तू० ६, १≖. —रावस—दू० ३०४, ३०७. बाबावत, राजपूत-प० ६३.

बाली---प० ३८ बालीचे--प० ४. बालोसे--प० ३६. दू० ४०१. बालेचा--प० १०४. बालोजी-द् ० ४. बाल्ह्योत सेल्डंकी-प॰ २१८. बाव ( दंडबराड़ )---द्र० २४८. बासा---दू० २१४. बाहब्-प० २१६, २३३, २३४. दू० ६५. बाहङ् देव--प० १६०, १६१. बाहदुमेर---प० १७४. बाहड्मेरी राखी-प० १२८, १३१. बाहळ-प० २३०. बाहुक-- दू० ४८ बिंबपसाव रावल-प० १४. बिजळादिख-प० १४. विज्ञत-प० २४६. बिट्टल-प० १४८, १४६. बिट्टछदास-प० ६३. दू० २१, २४, २८, २६, ३०, ३७, ४२, २४६, ३३०, ३३८, ३४०, ३८३, ३६६, ३६६, ४०२, ४२१, ४२४, ४३१, ४३३, ४३४. ---श्रंघा---द् ० ४१६. -- जयमलोत राठौ ह- दू॰ ३४. —पंचायणोत—द्० २२ बिझोट-प॰ १६१. विरदिस ह, राजा - दू० २०६.

बिल्लुदास-दू० २६ बिहारी--प० १७६. दू० **३**६६,

₹७७.

—कुंभावत—दृ० ४३७.

---पठान---प० १२४, १३०, १६६, द्रु० २६.

—सूरसिं होत, राव—दू० ३६४,

बिहारीदास-प॰ १६७. दू० १६, २३, ३४, ३४, ४२, ३६४, ३६७, ३७६, ३७७, ४००, ४१६, ४३७,

—भाटी दयाळदासीत—दू० ३४६.

—रायसकोत-दू० ३८.

बीकम चित्र-प० २३२.

बीकमसी (विक्रमसिंह)-प०१७३ तू० २८२, २८८, २८६, २६०,

बीका-प० ६४, १७८, २१८, २४४, २४६. टू० ४२, १६६, ३२३, ४०२, ४०८, ४०३, ४१२, ध२४.

-ईडरिया-दू० ४७०

—कुँवर—प० १६४, २४०. दू**०** 850.

—जोधावत—द्० १६८.

—दहिया—प० १६४.

बीकादित्य-प॰ १४

बीका राव-दू० २०१, २०२, २०३, २०४, २०४, २०६, २०७,

इरम, इद्देश, इद्देश, द्रेश, ₹**5**8.

बीका रावत-प० ६४, ६४.

—सोलंकी—**द्**० ३४६.

बीखुल गोयंदोत भाटी-दू० ३२३. बील् बारहट--दू० २२७.

बीज-प० २०१, २०२, २०३, २०४, २०४, दू० ४७८, ४८४.

बीजङ्—प० १२१, १२२. १२३, १४७. टू० ६४, २८०.

बीजल — दू॰ ३, ४, १७, १६, ४६, २६०, २८०, २८२, ४३८, 880.

बीजा-प० ६२, ६७, ७३, १२८, १२६, १३०,१३१, १३२, १३३, 138, 188, 180, 185, 309, 908, 957, 958, २३४, २४६, २४२, २४६. दू० ६०, १०६, २४४, ३२२, ३६४, ४०३, ४२४, ४३१, ४३३.

—जदावत —प० ३२ दृ० १३१.

—ग्रासिया-प० १३१.

बीजो-्द्र० ४३७

बीठ्यं— दू० ३२०.

बीठू बारहट चारण-प० २४३. दू० २३७.

बीठू जाँकण-प० ४२.

—बाहड़—दू० ३०६.

बीदा-प॰ १७६, १६४, १६६, २३७, २४७, २४७, २४८, २४६, दू०

१२४, १३४, ३६४, ४४४, बीसलदेवी--दू०३४५. ४७३. बीदा खाळत—दू० ३४६. ---जैतमालेशत राठोड्--प० ४६ —साला—प० ६१. —मारमलात-द् १४४. -राव-द्० ७१, ४८१. —रावत—दू० ३६८. ---राहद्द-- दू० ३४६. —साहु—दू० ३४४. बीदावत-प० १६६. दू० ४४४. बीभा---दू० २२८, ४७०. बीरबत्तसेन, राजा—दू० ४८४. धीरौं हुलगी, रागी—ह्० १६४. बीरा--- दू० ३२७. बीरुज---प० ८३ बीरू गहरवाल-द् ० २१२. --राजा--द् २१३. बीळण सोभत-प० १६४. बीसम, रागा—दू० ४७२. बीसल-प॰ १४२, २४६, २४६. -चिश्ती शेख-दू० ३२. हु० १८७, १८८, १६६. बीसत्तदेव--प० १६६, १६६, २००, बुल्लू--दू० २६. २१६. दू० १८४, १८६, १८६, ३०७, ४०६, ४८२. —दूसरा—५० १६६. —चौथा—प० १६६. —बाघेबा—प० २२२. दू० ६८२. बूटीवास—प० ७७. --राव--प० २१५. बीसलदेव रासा—प० १६६.

बीसा-पुरु १४४, १६६, १७४, २४७, २४८, २४६. दू० १६८, ३४३, ३८६, ४२८. बीसोढ़ा चारण-दू० १८४, १८६. 150, 155. बीहा---दू० १६६. बुँदेले---दृ० २१०. बुँदेवे मीये- प० १०६. बुक्कण--दू० ८४. बुद्दा हेदा—दू० २४७, बुध--प० २३० टू० २४६, ३४२, ३५३. बुधरथ - दू० २२. बुधराय—दू० १६६. बुघसिंह---दू० २२, ३४१, ४३७, 889, 848. बुधसेन---प० २३१. त्० ४. बुधाइब--प० २३१. बुरहान खी--प० २१४. बुबाकी शाहजादा--द्र १४. बुहळर, प्रोफेसर--प० ७. दू० ४८०. बूँटिया-प० ७७. बूजा---दू०. २८१. बृद्ध पश्चिनी--दू० ४४७, ४४८, ४४६. बुड़ा--ह्० १६८, १६६, १७०, १७१, 195, 198.

बृहम मेघराजात-दू० ६४, १६४. बूटा रावण -दे - "देादा सुमरा"। बूया-- दू० ४८२. बूर--दू० ४८१. बूलगा--प० २२१. बुधपाळराज—दू० ४८७. बृहत्संहिता—प० ७. बृहदाश्व---दू० ४८, ४३. बृहद्भानु—दू० ४६. बृहद्बल-दू० ४६. बृहद्रण—दू० ४६. बृहद्रथ--तृ० १, २. बृहस्यळ---द् ० ४१. बेग---प० १६०. बेगड़, रागा—दू० ४७२. बेगदा भील-दू० ४६०. —शाह—दू० २४०. बेगलार आईन-द्० २४६. बेगीदास-प॰ १७६, २४६. दू० ७, १२, २७. बेगी बाई--दू० ३८८. बेला---दू० ३४४. बेहरी (बहुली )-प० १४३ बेहल-प० १०४. बेह्सिंघल-प० १०३. बेंगग्—खू० २⊏२. बैजल-दे०-''बीजल'' रावत । बैग राजा---दू० ४. बैरट या बैरइ राव-प॰ १७, १८, २०, ⊏४.

बैरसाल — प० १७४, १६४, २६६, २४४,२४८,२४८,२४४, २४८,२४६. टू०१६,२६,२६, ६२३,६३०,६६०,६६१,३८६, ४१२,४१३.

- —खगारोत—दू० २४.
- —चाचावत—दू० ३६८.
- —नरबद् राणा—प**० १**६६.
- -- प्रथीराजीत राठोड्-प० १३४.
- --राया-प० १६४.
- —राव—दू० १०६, ३८०, ३६४, ४३६.
- बैरसी—प॰ १८, २३४, २३४, २३७, २४४, २४२. दू० ३२२, ३२४, ४१८, ४२०, ४३७, ४४३,४४४.
  - —जैतावत, राव—दू० ३६२.
  - -रायमलेात-द्० ४१७.
  - —रावल—दू० २६१, ३२३, ४४१.
  - —ल्याकगोति—दू० २०७.
- —हमीरोत राखा—प० २४१ वैरा राव—प० ११४, ११६, २१६. वैरीसाब—प० २६, ६३, ८४. दू० १८६, ४४६, ४४६.
  - —पृथ्वीराजात—हू० ४०३.
  - —महारावल—दू० ४४२.
- बैरीसिंह—प० १७, २३४, २४७, २४४. ढू० ३०, १६६, ३२६, ४४३, ४७६.
- —तूसरा (वज्रट)—प० २४४, २४३.

बैरीसिंह, रावल-दू० ४४४. बैस--प० १०४. बोमरा--प० २२२. बोटी---दू० २६०. बोंडाग्रा---प० ४. बोड़े चौहान-प०१०४, १८२, १८३. बोधा-प० २२१. बोबा---प० १६०, १६४. बोलत-प० १०४ बेामब---द्० ६०. बासा---प० ७७. ब्रहदा-दू० २. ब्रहसत---दृ० १. ब्रह्मसन्य---प० ८४. ब्रह्म ऋषि--प० २०१. ब्रह्मगुप्त---द्र० ४७६. ब्रह्मदेव, राणा—द्० ४७२. ब्रह्मा-प० १३, ८३, १६६, २०१, २१६, २३१. ह् ० १, ३, ४७, २४६. ब्राह्मण प्रतिहार-प० २२८.

H

मॅंडशूरी—दू० ३०४. मॅंबर ( घोड़ा )—दू० २०३. भक्तादे—दू० १६६. भगवंत—दू० ३६८. भगवंतदास—दू० १०, १३, १८, ४४, ४४२. भगवंतदास—दे० "भगवानदास कञ्चवाहा राजा।" भगवंतराय -- दू० २१३. भगवंतसिंह—प० १०१, १०३. द्रु० ४४२, ४४३, ४४७. भगवती---दू० २८३. भगवान--प० ६४, ६६, ६७, ६६, १४४, १४६, २४६. दू० ३०. ४१, ३२२, ३२४, ३३०, ३७४. **\$80, 892, 829.** भगवानदास-प० १४८, १७६, रध्म. दू॰ १०, ३३, ३६, ४३, २१३, ३४१, ३७२, ३८२, इत्तर, ४०२, ४०४, ४२४, 849, 809. — कछुवाहे राजा—प॰ 111, १८८ दू० ३४२, ३८४ —नारायणदास्रोत—दृ**० ४२**३. —भारमलोत, राजा—दू० १३. --हरराजात--दू० ३४२. भगीरथ-पुर दिशे. हु० २, ४, ४८. भटनेरं हुर्क--द् ० ४३७ भटसूर्य रावल-प॰ ८४. भर्टियाची राची--प० ६१, १३२, १६३. हू० १२८. भटेवरा—प० ७७. महिक वंश--द्० ४४४. —संवत्—दू० ४४४. भड़ लखमसी-प० २२ द्० ४८३. भद्रसी--- दु० ७. भदोरिया-प० १०४. सदा-पण् ४६, १४४, २४३.

भद्रावत येागी-दू १२०. भद्रासे--प० २२८. मरत-द् १४, ४४८. भर्थरी-दे०--''भत्रहरी"। सरमा-प० १७१. भरूक रूरक—द् ० ४६. भर्तभट-प० १७, भतुं ड रावल-प० ८०. भतृ हरी-प० २३२. भव---दू० ४८. भवानीदास-प० २१८, २३८. दू० २६१, ३२४, ३३०, ३३४, ३४७, ३६२, ३७४, ४०२, ४२४, ४३६, ४३७. —माटी—ह्० ३६२, ३७६, ३६**८.** —से।लंकी—प० २१८. भवानीसिंह--प॰ १६८, ४४१, ४४४, ४४६. भौड़ा--प॰ १०४. दू॰ ३०७, ३०८. भौदा राव--प० १०८. भाषा-प० १७०. —श्रवैराजेश्त-प० १६७. भौगा घाँघल--प० १६४. भाई--प० २३०. भाखर-प० २३, १७६, । १८२, --खरह के--दू० ३६०. १८६, २४०. भाखरसी—प० ६४, ६७, ६७, ६८, १४७, १४८, १६४, २४१, २४४.

द् ० २३, १६=, २६१, ३४१, दद्भ, ४०२, ४१२, ४३१, ४३२, ४३३. भाखरसी खंगारोत--द् ० २४. —जसवंतिसं होत-प० १६७. —साँसगोत—प० ६८. --दासावत--प० १७६, २६०. -साद्बोत-द्० ४०१. भाखरेात--प० २२, २३. दू० ७. भागचंद--प० १११४. दू० ३३३, ३३८, ३७२. भागसल--प० २६०. भागीरथ-दे०-"भगीरथ"। भाटिक संवत्--दृ० ४४४. भाटिया जाति-द् ० ४४६. भाटी-प॰ १४४, १४४, १७४, २४२. ढू० ३०, ६२, ६४, 84, 85, 88, 900, 909, १०४, १३१, १८२, २४६, २४६, २६०, २६१, २७४, २७४, २८२, २८७, ३१८, ३२४, ३२८, ३२६, ३३६, ३४३, ३४७, ३४८, ३४२, ३४४, इद्द, ४००, ४११, ४१४, ४१४, ४४३, ४४४, ४८२. —खारवारे के--दू० ४३७. -- मात्तदेवेात--द् ० ३६२. -- राव--- वृ० ४३६, ४४४, ४४५,

280.

बैरीसिंह, रावल-दू० ४४४. बैस--प० १०४. बोक्तरा-प० २२२. बोटी-दू० २६०. बोडाग्रा—प० ४. बोड़े चौहान-प०१०४, १८२, १८३. बोधा-प० २२१. बोबा-प० १६०, १६४. बोलत-प० १०४ बोसब—दू० ६० बोसा---प० ७७. ब्रहदा—दू० २. ब्रहसत--दू॰ १. ब्रह्ममन्य---प० ८४. ब्रह्म ऋषि—प० २०१ ब्रह्मगुप्त---दू० ४७६. ब्रह्मदेव, रागा---दृ० ४७२. ब्रह्मा—प० १३, ८३, १६६, २०१, २१६, २३१. ट्व १, ३, ४७, २४६. ब्राह्मण प्रतिहार-प० २२८. H भँडशूरी--दू० ३०४.

भैंडशूरी—दू० ३०४. भँवर ( घोड़ा )—दू० २०३. भक्तादे—दू० १६६. भगवंत—दू० १६६. भगवंतदास—दू० १०, १३, १८, ४४, ४४२. भगवंतदास—दे० ''भगवानदास कञ्जवाहा राजा।''

भगवंतराय-दू० २१३. भगवंतसिंह—प० १०१, १०३. द् ० ४४२, ४४३, ४४७. भगवती--द् २८३. भगवान-प० ६४, ६६, ६७, ६६, १४४, १४६, २४३. दू० ३०. ४१, ३२२, ३२४, ३३०, ३७४. 280, 892, 829. भरावानदास-प॰ १४८, १७६, २४८. टू॰ १०, ३३, ३६, ४३, २१३, ३४१, ३७२, ३८२, इत्ह, ४०२, ४०४, ४२४, ४४१, ४७१. —कक्कवाहे राजा—प० १११, १८८ दू० ३४२, ३८४ —नारायणदासात—दू० ४२३. —भारमलेात, राजा—दू० १३. —हरराजात—द् ० ३४२. भगीरथ—पुर्व दहे. दू० २, ४, ४८. भटनेर् दुर्क-द्० ४३७. भटसूर्र रावल-प॰ ८४. भृष्टियाणी राणी-प० ६१, १३२, १६३. तू० १२८. भटेवरा--प० ७७. भद्दिक वंश—दू० ४४४. —संवत्—दू० ४४४. भड़ लखमसी-प० २२ दू० ४८३. भइसी--द्० ७.

भदोरिया-प० १०४.

भहा--प॰ ४६, १४४, २४६.

भद्रावत योगी—दू० २२०. भद्रासे-प० २२८. भरत-दु० ४६, ४४८. भरथरी-दे०-''भत्रहरी"। भरमा-प० १७१. भरूक रूरूक—दू० ४१. भर्तभट-प० १७. भत्रं ड रावल-प० ८०. भतृ हरी--प० २३२. भक्का रावल—१० ८४. भव---द् ० ४८. भवानीदास-प० २१८, २६८ दू० २६१, ६२४, ६६०, ६३४, ६४७, **३६२, ३७४, ४०२, ४२४, ४३६,** ४३७. —माटी—ट्र० ३६२, ३७६, ३६⊏. --से। लंकी-प॰ २१८. भवानीसिंह--प॰ १६८, ४४१, ४४४, ४४६. भौड़ा-प० १०४. द् ० ३०७, ३०८. भाँदा राव-प० १०८. भाषा---प० १७०. —श्रवैराजे।त-प० १६७. भौगा घाँघल-प० १६४. भाई---प० २३०. भाखर—प० २३, १७६, । १८२, १८६, २४०. भाखरसी--प० ६४, ६७, ६७, ६८, 186, 185, 164, 241, 248.

क् २३, १६८, २६१, ३४१, इद्धर, ४०२, ४१२, ४३१, ४३२, 888. भाखरसी खंगारोत-द् ० २४. --- जसवंतसि होत--प० १६७. —कांक्रगोत-प० १८. --दासावत-प० १७६, २६०. —साद्वोत—द्० ४०१. भाखरोत--प० २२, २३. दू० ७. भागचंद--प० १११४. दू० ३३३, ३३८, ३७२. भागसल--प० २६०. भागीरथ-दे०-"भगीरथ"। भाटिक संवत्—द्० ५४४. भाटिया जाति—द् ० ४४६. भाटी-प॰ १४४, १४४, १७४, २४२. कु० ३०, ६२, ६४, &k, &=, &&, 900, 909, १०४, १३१, १८२, २४६, २४६, २६०, २६१, २७४, २७४, रदर, रद७, ३१८, ३२४, ३२८. ३२६, ३३६, ३४३, ३४७, ३४८, ३४२, ३४४. ३६२, ४००, ४११, ४१४. ४१४, ४४३, ४४४, ४८२. --- खरड़ के--- द्० ३६०. —खारवारे के--दू० ४३७. -- मालदेवात-दू० ३६२. ---राव---वृ० ४३६, ४४४, ४४४,

889.

भातुर्सिंह या भाना—प० ६४, ६६. भावसिंह—प० ६७, १४४. दू०

भाग---प० ६९, ६६, ८३, ८६, १२८, १४४, १४६, १४६, १६४, १७६, १७८, २६३, २४७, २४६, २४८. हू० १६६, ३६४, ३६८, ३७२, ३८३, ₹8,€, 890, 89₹, 8₹0, Æ₹5. **∕**—श्रभावत पड़िहार—प० १३३. —जी जेठवा—दू० २४४. —नारायगोत-द् १४२. —भोजराजात, राव—द् ० ३७८. --सिसोदिये-प० १११. भाषा-प० ३८, ४१, ४२, ६४, २४८, २४०, २४२. द् ० ४३३, ४४२. —मीसण (मिश्रण)—प॰ ११. --रावत--प० ६४. ---शक्तावत--प• ६४. दू० १६७, भागी बाई—दू० ३८८. भार्णेज तॅवर-इ० ३. भादा-द् ७ ४२१. भाद् रावल-प० १६, १८, ८४. भान रावत-प० ६४. दू० २. भाना (भानुसिंह) रावत-प० ६४, . 3 3 --स्रोनगिरा-प॰ ३७. भानु-दू० ४६ भानुमती--दू॰ १६६. भानुमान-दू० ४६.

भाभा--प० २३०. भामा शाह—हू० १३३. भायले परमार-प० २४४, २४८. भारत-दू० २१. भारतचंद राजा--दू० २११, २१२. भारत साह—हू० २१२. भारतसि ह-दु १४, १६८, ४४३. भारतीचंद-- प० ४४. भारद्वाज--प० १८६. भारमल--प० १४७, १४१, १४४, १६६, २४०, २४६. टू० १०, ११, १३, २२, ३२, ३६, ८१, २०८, २१४, २१६, ३०८, ३३३, ३६०, ४६६, ४७१. —जोगावत--दू० १६६. —पृथ्वीराजात—दृ० १३. --राजा--द्० ६, १३, १४, १६६, २०८. —रावल-प० २४८. ---शेखावत---दू० ४३. भारमली--प० २३६. भारमलोत-द् ० ३४. भारा-दे॰ ''भारमल''। भालो रावळ—प० ८४. भाव--- प० १४६. भावचंद् रावल-प० ८४. भावनगर-शोध-संग्रह—दू० ४६०. भावर---प० १०४ भावल--प० २३०.

१२, १४, १४, १६८, ३३८, भीम दूसरा—दू० २१६, ४७१. ४०२, ४४३, ४४४, ४४४, ४७४. — पृथ्वीराजीत — दू० २४. भावसिंह, कानावत--दू० ३८७, 898.

—्राजा—दू० १६, १६, २०.

---राव--प० १०१, ११६.

मासादित्य—प• =४.

भिरदेव राजा-प० २१७.

भिह्यादित्य-प०२२१. दू० ४४४.

भींदा---प० १४७.

भींवला---प० ७७

भीखमसी-दू० ६.

भीखा-प० १४४. द्० ११.

भीखासी, मात्तदेवोत—द्० २४७. भीम-प० ६०, ७०, ७१, ११४.

> १४७, १४८, १४६, १६७, १७०, १७६, १७६, २१६, २३२, 13, 20, 38, 84, 80, 188, २१४, २१६, २१७ २१८, २१६, २२१, ३२०, ३२१, ३२४, ३४०, ३६६, ३७२, ३८३, ३६०, ४०६, ४१६, ४२८

- --करगोत--प० १७७
- —कल्यागादासात—दू० ४०१.
- --गोहिल-दू० ४६०.
- —चृंडावत्र∕प० २६. दू० १०६.
- —जमहङ्गीत—दू० ३१३.
- <del>र्र्ज</del>िठवा—दू० २२४.
- —दोड़े का राजा—प० ७३.

- —बङ्ग—दू० २१४.
  - —राणा—हू० ४७२.
- —राणावत, राजा—प० २४७.
- —रावत—हू० ३२६.
- —रावल—दू० २४७, २६१, ३३६, ३४३, ३४४, ३४६, 889.
- —सहागाी—दू० ४०१.
- —साँडावत डोडिये—प० ६८.
- —सिसोदिया, राजा—प० ६६. द्• १८.
- —हमीरेात-दू**० २२०**.
- —हरराजीत—दू० ३४१, ३४२ भीमचंद, राजा—दू॰ ४८८. भीमड़--- दू० ६.

२३७, २४८, २४४. ह्० ४, ११, भीमदेव-प० २१२, २२०, २२१, २२२. ढू० ३०४, ३२६, ३२७, ४३८.

- —नागसुत—दू० ४७८.
- —प्रथम सोलंकी राजा—प० ७६, १०४, २१६. दू० २४१.
- —दूसरे से। छंकी राजा—प० १२०, २२२. टू० ४७८.
- --भाटी--दू० ३०३.

भीमपाळ---दू० ३, ४८७.

- --- चत्रमगोत यादव -- दू० १६७.
- भीमराज-प॰ २४६ हू० ६, १६६, ३७४, ४०२,४३१, ४४२, ४७६.

भीमराय-दू० २१३. भीमसिंह-प॰ ६, १८, २०, २२, ६४, ६७, ७१, ६७. टू० ६, ११, ३६, ५०, १६६, ४५२, ४५४. भीमसिंह, किशनसिंह साद्बोत-द् ० १६७. —्राजा—दू० ६, ११, १६७. --रागा--प० ६७. —रावत—दू० ४४१, ४४४. भीमा-प० १७४, १८३. दू० १०६, ४३३. —ईंद्रा—प० २६. —बाहदुमेरे रावत—दू० ३२८. भील्लम, राजा---दू० ४४०. भीषम, देवव्रत-प॰ २४. भुजबल, रागा श्तनसिंहोत-प० २४४, २६०. भुजा संढायच चारग-द्० १०४. सुद्दी--दू० २६६. भुणकमल--दू० २४८, २८२, ३४६. भुवनसिंह रागा-प० १८, २१, २२, ६७. भुवनसी बीथरा सामिया का—दू० २८२. भूचर--- ५० २३. भूचरोत--प॰ २३. भूगकामब-दे०--'भुगकमल''। भूगार---दृ० २४६. भूषगसी-दे०--"भुवनसिंह राणा"। भेाग भट्ट- प० २२८ मूघर---द् ० ४०३.

भूपत -- दू० १६६, ३४२. —रा०—दू० २४३. भूपभीच-दू० ३. भूपालसिंह-प० २०. भ्भान-दू० २. भूमितवया-प० २२२ भूरेचा--प॰ १०४. भूळा सेपटा-प० १६४. भूवड् —दे०—''भोयंडराज''। मृहद् ---प० २०१. भेट-प० २१३. तू० ३२३. भैरजी--द्र० १६६. भैरव--प० १४६, १७६, १८०, २४३, २४०. दू० ३३, ३०८, ३२१, ३७०, ३८०, ४०३. —-६ेन्रपात्त—-दे०--''चेन्नपाळ भैरव''। भैरवदास---दू० २३०, ३३६, ३४२, ३६४, ३६८, ३८०,३८१, ३८६, ४१२, ४१४, ४३१, ४३३. —समरावत देवडा—प० १३४, १३४, १३६. —सूजावत—दू० ३१, ३६०. — सोलंकी**—प॰** ४४. भैरव ( भैरूँ ) जयसि हदेवेात-प० 308. भैरूसिंह-प० ४४. दू० १०. भोसता वंश--प० ४६. भोहा-प॰ २३४. भोगादित्य--प॰ ११, १४, ८४.

भोज-प॰ १७, ६७, १११, ११२, ११६, ११४, १४४, १४४, १६६, १६६, २२६, २६२, २४४,२४६. दु॰ ३७०, ४३८

---परमार राजा---प०३१६. दू० ४, ४८०.

—सालंकी—प० ४४.

भोजिदेव—प० २३१, २४४, २४८. दू० २४७, २७६, २७७, ३२६, ३२७, ४३⊏.

--दूसरा--प० २३२.

—भीमदेव—डू० ३२४.

—महाराजा पद्धिहार—प० २२८.

—रावल—द् ० २७८, ३१६, ४४०.

भोजराज—प० ४७, ६१, १४८, १६४, १६७, १७८, १७६,१८०, २३६, २४४ ट्०४, ६, २२, २३, २४, २६, ३४,१६६, २१४, २१८, ३८६, ४०२, ४०६,४१०, ४१३, ४२१, ४२८, ४३१, ४४२,

४४**३.** — म्रखैराजोत—प० १६८.

—खंगारेात—दू० १३.

—दूसरा—दू० २१६.

---नीबावत---द् ० ३६४.

—माळदेवात राठोड्—दू॰ ४१४, ४२६.

—्या भोज राजा—प० २२१,२३१, २४४.

—रागा—प० १७१, २४८.

भोजराज राजा—दू० ३७८.

भोजराव—प० ११६. दू० ४०४.

भोजा—प० १६६, १८०, १८४,
२१७, २४४, २४४. २४०. दू०
३२३, ३४०, ३६३.

—गूजर—प० २३०.

—जेधावत—दू० ४१२.

—देपावत—प० २१७.

भोजावत—प० २२०.

भोजा सामरोत चावँडा—प० ६२
भोजादित्य—प० ११, १४, ८४
भोपत—प० ३६, ६६. ६६, १४६,
१४८, १४७, १७८, २४०,२४२.
दू० १०, १३, ३०, ३४, ४२,

—रायसत्ते।त-दू० ३६.

—कचरावत—दू० ३१.

४७३.

—कुँवर-प॰ २४४, २४६.

—भाटी रायसि होत—दू० ३४६.

३६४, ३६६, ४००, ४०२,

४०६, ४१३, ४१६, ४२८,४३३,

—भारमखोत—दू० १८.

-राहड्रोत-दू० २७६.

---शक्तावत--प० ६७.

भोषतसिंह-दू० ४४४, ४४४.

भाम-प० २१३.

भामसिंह--दृ० ४४२. ४४६.

मे।मिया-ह् ६३.

भोयंडराज-द्० ४७७, ४८०.

H

मंगदराय-प० २१६. मॅगरोपा-प० ७७. मंगल-द् ४४७. मंगलराय-द् ३, ४४. मंगलगव-इ० २६०, २६२, २७४. ४३६, ४४७. मंगली--द् २०६. ∓ंड—-इ० ७ मंडलीक--- दू० ८१, २४१, २४३, ३२३, ४३६, ४७४. -(मडन)-प॰ २४६. --जैतसीहात-द् ० ३३१. —रा० पहला—दू० २४१. --रा० दूसरा---दू० २४२. २४३. -- रा० तीसरा--द् ० २४२, २४३. —रा० चैाया—द् ० २४२. -- रा० पाँचवी-- दूर्व २४२. —राव—द् ० २४८, २४०, २४१, ३६२, ३६८, ३६६. मंडलीकचरित-दृ० ४६०. मंधुपाल--प० १६६ मश्रासिरुव उमना पर्-- १६, १७, १३४. दू० २०८, २११. मक, राणा--द् ० ४७ . मकरबर्खा--द् ४६३. मकवाणा--द्० ४६०, ४६१, ४८२. मजाहिद्खी-प० १२४. दू॰ १०६. मसमराव-ह्० २६०, २६२, ३४२, मनहरदास-हू० ४४४,४४६,४४७ 888.

अशिभाश राजा-प॰ २१६ मत्तर--प० १७. मथनदेव गुर्जर प्रतिहार महाराजा-धिराज-प० २३२. द्० ४४. मधनसिंह--दे॰ "महणसिंह"। मथुरा---द् ॰ ३६४, ३८१. —्रागा का—्ट् ३४७. ु-- रायमलोत---दू० ३८१. --हरावत--द् ० ३८१. मध्रादास-प० ६४. दू० २०, २२. मद्नपाल राजा-द् १४८७. मदनसिंह-प॰ ६३. दू॰ २०, ३१, ३७, २००, ४४१. मदना पत्तावत-प० १३१. मद्नादित्य-प० १४. महो ( माधो )--- दू० २४६. मधु---प० २३१. मधुकर साह—हू० २११, २१२, २१३. मधुकैटभ--प० ६. मधुपत रा०-- द्० २४२. मधुर--प० २३१. मधुवनदास-द् ० २०. मधुसुदन भैया--प० २१६. मनभाितया डोम--द् ० २३६, २३७. मनरंगदे भटियाणी--द् ० २००. मनराम--- दु० १६८ मनरूप-- दू० १७, १८, २४, ४४६. मनसुखदे—दू० २००. मनाई-- दु० २४६.

मनु---दू० १. मने। हर-प०ँ६२, १४६, १७८, १८०, २१८, २३६, २३८, २४०. ट्र० ३२०, ३२७, ३३१, ३६६, ४०२, ४१०, ४१६, ४२१, ४२८.

मनेाहरदास-प० १४८, १४६, १७६ कु० १६, २०. २६, २६, ३१, ४२, ३२२, ३३३, ३३६, ३४६, ३६६, ३६६, ३७४, ३८३, 818, ૪૨૦, ૪૨8, ૪૨૧, 849.

- —कल्लावत—दू० २६१, ४१७.
- --कुँवर--दू० ३४६.
- —कू पावत—द् ० ४१८.
- —खंगारेात द् ० २३.
- —जोसी—प० १३
- —राव—दू**० ३३.**
- —रावल-प०२४८. दू० २४७, ३२३, ३३६, ३३७, ३४६, मस्तीर्खा—प०२६. 386, 883.

मस्मू शाह (मीर गाभरू)-प० १५६

मरीचि-प॰ दर, २३१. दू॰ १, ३,

---राणा---दू० ४७२.

मरू-- दू० ४६, ४८४.

मरूदेव---दू० ४१.

मरोठ सरबभाई-- दू० ४३७.

मलकी---दू० २०२.

मळबा---प० २१३ मलसिया--प० २२१ मलसिंह-प० ६७ मलिक श्रंबर---दू० ४६६, ४६४. मबिक केसर—दू० २६१, २६२. मलिक खान-प० १३०, १८२ मिलिक बेग -- दू १४६२ मलिक मीर--प० १७४. मलूकचन्द राजा-- दृ० २१३, ४८७ मलैसी-दू० ३, ४, ४, ६, ४६. —डोडिया—दू० ११४, ११६. मिळ्ळकार्जुन--प० २००, २२१. महिनाथ-प० १८४. दृ० ६७, ७६, 184 —(माला राठोड़)—ह्० ६८, २६८, ३५४.

—रावल—प० १८३, २२३, २२४, २२४. तू० ८१, ८८,३१०,३१४, ३१६, ३१७.

महंगराव-प० १८६.

महंदश्रली-दे॰--''मुहम्मद्श्रली''। महंद्राव-५० १०४, १७१, १८३.

महकर्फ्र-दू० ३४, ४२८, ४२६.

महड्-दू० २१६.

महर्गासि ह-प० १७, ७८, ८४, 923.

—( मोहनसिंह )—प० १२०.

महता-हू॰ २७३, २७४

महत्ताब—दू० २०१. महपा ( महीपाल ) परमार-प॰ महस्वान ( सहस्वान )-दू॰ ४१. २३, २७, २८, २६, १६६, महाकाळ—प० २४६. १७१, २२१. द्० १०८, १०६, महाजोध-द्० ४८६. ११०, १११, ११६, महानंद--प० ८४. ११८, ११६, ३२०, ३४४. -कोल्हावत-द्० ३१४. महपाल-प० २३१. महपा--प० २३२ सहमंद माला-- ३० ४६१. महमुद्दीन थादिख-दू० ४६०. महमूद, ख़िल्जी-प॰ ४६. तू० ११०, महाभारत-प॰ १४. 111, 148, 240, 888. —गुज़नवी—प० १०४, २२०, महायक—प**०** १७. २३२. दू० २०४, २४१, ४४४, महायश--दू० ४८. ४४४, ४४६, ४४७. -तुग्छक्-द् ० ३१७. द् २२८, २४८, २४६, २४२, 849. —मात्रवी सुलतान—प० ४८, ४६. दु० ४४. —शाह तीसरे--प॰ २१४. महमूदी ( सिक्का )--दू०।२१७, 281, 800. महर-दू० २१४. महरा---प० २४२. महराज—प० २४१, २४२, २४३, २४६. ढू॰ ६२, महरात--प० ८.

महत्तकदेव--प० २४६. महानालं ( मैनाल )-प० १८६. महाबतर्खा--प० ६४, ७३, १००, १७४, १७६, १७७, द् ०१०, १६, २६, २८, ३४, ३६, ३३४, ३६३, ३६७, ४६३. महाबल राजा---द्रू० ४८६. महामति—प॰ ८३. महारथ-प० ८४. महाराज--प० २४४. -वेगझा-प० १६७, २१४, २१४. महासि<sup>\*</sup>ह-प० ६, ३४, ६६, १३६, १६७, १७०, २१६. दू० १४, ३४, ३४, ३८, ४३, ४४, १६८, ३३८, ४७४. —मानसिंहोत—दृ० ३७१. महिकर्या-प० १७६, २४७, २४१, २४२. महिपा-दे०-"महपा"। महिपाल-दू० ४४. --रागा-प० ३४४, द्० ४८७. —साँखले — प॰ २३८. महिपाखदेव--प० १८३, २१२,

२३४. हु० ४७६.

महिपि'ड -- प० २३२. महिमंडलपाक-द् ४६ महियड् माना--दू० ३३६. महिया भाखरात-प॰ ६४. महिराज-प॰ २४०. महिराव-प० १२३. महिरावण-प० १७२, १७६, २४०. दू० ३२६, ३३०, ३६०, ३६४, ३६४, ४१०. महींद्राव--प० १४२. महीदास-प॰ न३. महीपाल-दृ० ३, २४३. —देव (रा० कैवाट) यादव शजा— मांगलिया—प० ७७. दू० २७४, द्यु० २४२, ४६०. —( देवराज )—प॰ २१४. --दे॰ ''महपा परमार''। —( चितिपाच )—प० २३२. महेंद्र-प० १७, १८, १०४, २३२, मीजा-प० ३३, ३६. २३४. —दूसरा—दू० १७ —राजा चौहान—प० २२०. महेंद्रपाल-प० २३१. महेंद्रायुध---प० २३१.

महेश--प॰ ६१, १४८, १४६, १७७,

१७८, १७६, १८०, २४६, २४१, २४२, २४८. द्० ३२४, ३२७,

३४३, ४०८, ४१०, ४१६, ४२०,

—कञ्चावत साँखळा—प० २४**४.** 

—कॅुपावत—द्**० १**३३.

४३३.

अहेशदास-प० १७७. दू० १, ७, ३३२, ३३३,३३७, ३४०, ३६६, ३७६, ३८२, ३८३, ३६०, ४१६, ४२४, ४३२, ४७३. —- भ्राहा-प॰ १३, १२३. हू० २६१, ४७१. -द्वपतात-दू० ४१४. ---प्रतापसि होत--द् ० २०७. —राठे।ड्-प० १७६. ---राव--प० १८२. -- सूरजमलोत राव--दू ० ३३४. मांगल-द्० ४. २७६, ३०४, ३८१. मांगलियाणी -- दू० ८४, ८६. मांगलिये-द् ३६४. माजल-प० ३३. मीडग्य-प०६६, १७४, १७६, २३४, २४७, २४८, २४६, २४०. तू० १३४, १३४, ३२७, ३६४, ४०२, ४१७, ४१८, ४१६, ४७२. -- जहड्-प० १७४. --कूँपावत-प० १६६. दू० १३३, 934, 936, 800, 8**90**, ४२३, ४२४.

---राणा--- दू० ७८, ३२४, ३२६.

---रागावत---प० १७८.

—रूयोचा सांखवा—द् ० १६६.

मौड्या शक्तावत-प० ६७ -सोढ़ा-दु० ७६, ७७, ३२४. -इमीरात-प० २४१. माह्य-प॰ २२१ द्० ७. मीडा-प० २४. ३६, २४६. द्० ३४७.

--रागा--प० २३६.

—रूपावत—द् ० १४७.

मीडावत-प॰ २४.

मांघाता-प॰ ८३. दू० १, ४८.

माकड्--प० २२.

माञ्जल-प॰ ६४.

माजी हाडी-प० ४४.

माणक--द् ० ६३.

—सेवा राव-दू० १००. माग्यकदेवी भटियागी-दृ० १००. माग्यकराज-प० १०४. माराक राव-प० १०४, १२० १४२,

161, 158, 154, 180, २४०, २४४, २४१, २४४.

—मोहिल, राणा—दू० ६६.

रादहैचे चौहान-प० ४४, १०४, 299.

मादलियावाले-दृ० ३२२.

माधव-प० १४६, १७४, २३२, २४०, २४६. द् ० २६.

—ज्ञाह्मण-प० २१३, २१४. तू० ४७६, ४८३.

माधवदास-प० १६७, १६८, २४२, कु० १२, २१, २६, ३६, ३६,

४३, ३३३, ३३४, ३३८, ३६६, ३७१, ३७२, ३८३, ३८४, **રેશ્ય, રેશ્ય, ૪૦૨, ૪૦**૬, **૪૧૬, ૪૧૬, ૪૨૧, ૪૨**૨, 803.

माधव दे--प० २३२. २३३. माधवसि ह-प० ३४, १०२, १६४, २३२. २४३. द० १३, २४, ३०, ४३, ३७६, ४४४, ४४६.

—कछवाहा — दू० ३८८.

--- जसवंतसिंहोत-प० १६७.

---भगवानदास्रोत-द् ० १६.

-- राव---प० १०२.

—सिसोदिया—द् ० ४७४.

माधवसेन, राजा-दृ० ४८६, ४८६ माधवादित्य-प० १४.

साधा-दे॰ ''माधव''।

—( महो )—प**० २**४६.

माध्यंदिनी शाखा-प० १०४, २२६ मान खींबावत राव-दु० २४७, ३८०,

४२७.

—चहुवाण रावत—प० ६०.

—ल्यावाया—प**० १६**४.

—सीवलदासेति चहुवाण-प० ६०.

मानदेव--दू० २.

मान्राम-द् १४.

म्रानिसंह-प० ६, ३४, ३४, ३६, ६०, ६३, ६६, ६६. ६१, ६२, १२४, १२४, १२६, १२७,१२८, १२६, १४७, १४४, १६४, १७०,

२४४, २४४, २४८, २४१, द् १३, ३४, ३६, ४०, ४३, १६६, २८०, ३३१, ३३७, ३६८,३७४, ३७६, ४०२, ४०८, ४०६,४२४, ४२६, ४३६, ४१४, ४४६,४६३, मारवण सघवा-प० १६६ ४७४, ४८३.

मानसिंह, श्रवेराजीत सेानगिरा— प॰, ६८.

- —फञ्जवाहा—प० ६३, ६८, २१६, २३७.
- —करगोच—प० ७४.
- —कुंबर—प० १८८.
- —गांगा चौपावत का पुत्र-प०२४३. भारतदेव-प० १६६, १६७, २३०
- माला—दू० ४६४.
- —तँवर राजा—दू० १०, १६,४७ ४८२.
- --दीवाग--दू० ३४०.
- --- दूदावत---प० १२३, १२४.
- —देवहा—दु० २८०.
- —नरबदोत बोड़ा—प० १८३.
- —राजा—प० ७०, २१६. दू० १३, १४, २०८, ३८४.
- --राखा--प० ६१.
- ---राव--प० ६१, ६२,१२०,१२७, 133, 333, 384, 383.
- --रावल--प० ८१, ६०.
- —साहाणी—प० १२४.
- माना-प० ६६, ११४, ११६, १३१, १४७, १४८, १७८, १८३,२३६, २४८, २४६, २४२, २४८,२४६,

२६०. दू० ३६८, ३६४, ३८%, ३८६, ३६०, ३६१, ४१० ४१३, ४२१, ४२४, ४३२, ४७३.

मामडिये चारगा—दू० २३० मारवणी—दू० ४.

मारवाड़ की ख्यात-दू० ६६, ६० मारू-प० २४६, २४८.

—बाखा जाम—द्० ५०.

्माल--दू० २८७.

माज्या-प॰ १०४.

र्माबदे पॅवार—<u>द्०</u> ४**⊏**२.

२४६. दू० ३०, ४६, १४८, १४४, १४७, १४८, १६३, १६६, ३३२, ३६४, ३७६/ ४३६, ४३७, ४४४, ४४७.

- —कचरावत—दू० ३०.
- —कुँवर—दू० १४६, १४२, १४३, १५४.
- —मूँ बाला—प० १४३.
- --राव-प० ४१, ६०, ३७६, १७६, २४६, २६०. टू० १२, १३, ३३, १४४, १४४, १४६, १४८, १६६, १६०, १६१, १६२, १६३, १६४, १६४, १६६, १६६, ३३२, ३३४, ३६१, ३६६, ३६७, ३६८, ४००, ४११, ४१४, ४१४, ४२६, ४२६, ४३०, ४३४, ४८०.

माछदेव, राजा—प० २३२. —राठोड् जोघपुर का—प० ४८, १४४.

—रावळ—दू० २६१, २६८, २६६, ३१०, ३१४, ३३२, ३६४, ३४१, ४४१.

माल पँवार-प॰ २१६.

माला—प॰ १२२, १४८, १४०, १४१,२४६, २४७. टू० ६६, ७०,७१, ८६, ३२०, ३३०, १७२,३८६,३६६,४७३.

—म्रासिया चारग्य—प० १२४, १३८.

—चीदा—प० १४०.

—जी ( मिछिनाथ ) राठेाड्—प॰ १८३, २२३. दू॰ ६८, ७३, ७६, ८३, ८८, ३४४.

—जोघावत—दू० ४१२.

—देवराज का—दू० ३४७.

--राव--- ढू० ७४, ३४१.

—रावल—दू० ६०.

—शक्तावत—प० ६७.

—सोनगिरा—प० ४४.

मालो -- प० ६६.

मारहण-प॰ २४८. दू॰ १२८४, ४९७.

मावल--दू० २३७.

माहप-प० १८, २०, ७८, ६७.

—राजपूत-प० २२२.

माहित रावळ-प॰ ८४.

माहिल-प० ७७.

माही-प० ७८.

मियाँ--प० ११६.

मिरजार्खां—दू० १७४, १७६, ३४६. मिराते सिकंदरी—प० २६, ८६. मिलकेसर—दे०—''मजिक केसर।" मीर्गो—प० २७, १०४, १०४, ११४.

दू० ४४.

मीर गाभरू ( मम्सू शाह )—प० १४६, १६०.

मीरेग्वाई राठाड़--- ४०.

मुंजपाल हेमराजात चहुवास—द्० ६७, १६४.

मुंजरात या वाक्पतिराज दूसरा—प० २४४.

मुंध—प० १६१. दू० २६०. मुईनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा—दू० १०. मुकुंद्-दू० ३३८, ३४०, ३७१.

—बाघेखा—प० ४६.

मुकुंददास—प॰ १६७, १६८, १७६, २४१. दू० १२, २१, ३१, ३४, ३६,।१६७, १६८, ३६०, ३७१, ३८४, ३६०, ३६६, ४०२, ४०६, ४१३, ४१६, ४२६, ४३१.

— सिसोदिया—प० १३१.

मुकुंदासंह—प॰ ६८, १०१, १०२. मुक्तपाळ—दू० ३.

मुक्तमिय-दू० ३८.

मुक्तसिंह (मे।कलसिंह)—दू० २४२, २४३. मुगबर्खा—दू० ३४७. मुजफ्करर्खां—प०१६३, २१३. दू० मूँ घ रागा — दू० ४७२.

मुजफ्फरशाह गुजराती--प० २६, ४६, १३४, १६६, २१४, २४०. दू० १८, २४४, २४३.

—तीसरा, सुखतान—रू० २४४. मूल पसाव—दू० २८६, ४३८. मुदाफर ( गदाधर )---प० २१४. मुदापरखाँ—दे०—"मुजफ्फरखाँ"। मुबारकर्खां---दू० ३४२.

मुबारक शाह—दू० ४६१.

सुरादबक्श--प० ७६. मुरारदास—हू० ३८४.

मुरारीदास—दू० २१.

मुहब्बतखी--दू० ४६४.

मुह्म्मद-प॰ २१४, २१४. दू०

—श्रदली—दू० ४११.

—खूनी—दू० ३१८.

मुह्म्मद्रश्रली (महंद्रश्रली)--दू० ३८८.

मुहस्मद्खां-प० २१३. मुहम्मद तकी-प० १०२.

मुहम्मद तूर---दू० २४६.

मुहम्मद सुराद-द् ० २४.

मुहम्मद्शाह तुगलक-प० २१३.

दू० ३१८, ३१६, ३२०, ४४०, मूलवा—दू० २१६.

889.

--वेगड़ा--प० २१४.

मुहस्मद् सुरवाण-प॰ २१४.

मूँ जा-प॰ २४०, २४४, २४४.

—-रावल — दू० २७४, ४३१.

मुलक---दु० ४८.

मुलदेव-- दू० ३, ४४.

—दूसरा—दू० ४७८.

मूळराज-प० २०१, २०२, २०३, २०४, २०४, २०६, २०७, २१२, २१६, २२०. दू० ४१, **ሂ**፫, २፫፫, २፫६, २६०, २६%, २६२, २६३, २६४, २६६, ३१४, ३१६, ३१७, ३४२, देम् ३, देम्र, ४३७, ४४०, ४६४, ४६२, ४७६.

---दूसरा-प० २२२. तू० ४४२.

--- बाग नाथोत---दू० ४८, १६४.

—रतनसी—दू० २८६, २६०, २६२, २६४, २६८, ३००, ३०६, ३१०, ३१४, ३१८, ३२०, ४८२.

—रावल--- हू० २४१, २६१,२६६, ४३७, ४४०

—सोर्लंकी राजा-प० १६६, २१२, २३४. ढू० ४०, ४२, ४७, ४८, કહ્યું ર

मुला---दू० १४६, १४७, ३६४, इद्ध, ४२६, ४३१, ४३३.

—नींबावत—दू० ३१५.

मूली रायसक पैवार-दू० ४६२. मृत्तु--द् १८४, १८६, १८७, १८८, १८६, १६०, २६४. मुसाखाँ--द्० ४६६ सृग ( बेह्रा )-प० ११३, ११४. मृदंगराय-द्० २००. मेंडलराव--द्र० ४६. मेघ-प० ३४, ७४, ७४. दू० ४७३. -रावत-प० ७४, ७४. मेघनाद-प० ४०, ४१, ४२. मेघमाला—दृ० २००. मेघराज-प० १४७, २४८. दू० २७, ३६६, ३६४, ३६६, ४०२, ४१०, ४२१, ४२४, ४३३. —बीरमदासात—दू० ३८१. ---रावल-प० ४६. दू० ३४१. मेघसिंह-प० ७३. मेघा-प० १४४, १६६, १६४,२४७. द्रु० १२१, १३२, १३३, १६८. —गंगावत दू० ३४३. —मेघादिल प०- १४. —बळुराजोत कुँवर—प० १६६. -- महेश का---दू० ३४७. —रागा का—दू० ३४७ —सिंघल—दू० १३२. मेहताराव-प० ६०. मेड्तिये राठोड्—प० ४६. दू० १४३, ४११, ४३४. मेढ़ारि राजा-दू० ४८४. मेद--प॰ ७.

मेदनीपाल राजा--दू २१२,२१३. मेदपाट-प० १६. मेदा-प॰ २३७. दू० ४०६. मेघ-- दू० २१४. मेघा-प॰ १७६. सेनका--- दृ० ४४८ मेर--प० ४, ७, ८, ६, ६४, २३६ द्यु० ४६, १०७, २४४. सेर, गूतर-प० २१६. --मीयो--प० २७. मेरा--प॰ २३, २४, २७, ८८, १४०, १६४, १७१, २४७, सू० ४१६. —चहुवास्य—प॰ ८६, ८७. —चाचा—प० ३०. मेरादित्य-प० १४. मेरुतुङ्ग-प० २०४, २२०. दू० २४१, ४८०. मेळग दे--दू० २६६, ३०६. मेलग (रा॰ मड़लीक का माई)--दू॰ २४२. मेला-प० २२७, २२६, २४८. दू० ३२३, ४३१. ---श्रचलावत---दू० ४२०. —वैरसि होत—दू० ३२४. --सेपटा-प० २२६, २२७. मेलिग-द् ० २४३. मेव-प० ७. दू० ३१३. मेवाड़ की ख्यात-दू० १०६. मेवाळ—दू० ७८, मेहकरण राम-दू० ३६४.

महर---प० ७, ८, मेहरा-प० ७, १२२, १४१, २४६. मेहराज-दे० "मेवराज"। मेहवचे---द् ० ३२०, ३३४, ४३७. मेहा-प॰ २३६, २३७, २४४, २६०. द् ० ४२८. मेहाजल-प० १४४. २४६, २४२. द् ० ३२०, ३२३, ३२४, ४०६. --- डगा का--- हु० २८२. -- पाहू -- दू० ३४६. ---भाटी---द् ० २४८. मेहाजबात भाटी-दृ० ३२२. मैंडू--- दू० ३१६. मैणी-- दू० २७. मैत्रक--प०७. मैनाल ( महानाळ )---प० १८६. मोकमसिंह-प॰ ६३. मोकल, राखा--प० १६, २१, २२, २४, २४, २६, ३२, ४३, ४७, हर, ६४, ११४, १४२, २३७. द् ० ३२, ६०, ६४, १०४,१०४, १०६, १०७, १११, ११२, 118, 114, 114, 118, १२०, १२२, १६२, ३४३. में क्लासिंह (राष्ट्र मुगत) दू० २१४, २४२, २४३. मेखरा राजा-द् १४७, ४४८.

मोटल-प० २३६. मोटसिरा-प० ७७.

माटसी-प० २३०.

मोटा--द् ० ३०८, ३७१. मोटे राजा-दे -- ''उदयसि है'। मोड्--इ० २४६, २४७. मोड़ा---दु० २२७. मोतीराय-इ० २००. मोधक-प० २३०. मोर-प० ७७, २४२. हू० १००, 909. मोरी--हु० ४८१. -राजा-प० ११. मोहकमसि ह-प० ६६, ६८. तू० १६, १६, २१, २३, ३३, ३४, ३८, ४४४, ४४६, ४४७. मोहन-प० ६७, ६६, ११३, ११४, १४६ द् ० ३४, ३३०, ३६१, ४३२. मोहनदास-प॰ ३६, १४०. दू० १८, १६, २०, २१, २६, ३०, ३६, ४१, ३३३, ३३८, ३४८, ३६४, ३६६, ३७७, ३८२, इत्रद, इत्रद, ३६०, ३६६, ३८६, ४०३, ४०६, ४१०, ४१६, ४२०, ४३१, ४३६. ---किशनदासोत---दू• ३४६. --राजावत---दू० ३२४. ---राव---दू० ३७६. मोहनराम-दू० २०, ४४. मोहनसिंह-प० ३४, ४७, ६३, ७६, १०२, १४१. हू० २००. मोहनिया-दृ० ३२४.

मोहबतर्वा—दे॰ "महाबतर्वां"। मोहरीदास-प॰ २४८. मोहसिंह-प॰ ६६. मोहिल-प॰ १८६, १६०, १६३, १६४. ट्र० ६६, १००, २०४, ३८४. —ईसरदास—दू० ६०, १६६. —चेहान—प० १८६, १६०. दू० —तोड़े का राव—प० २१६. —पड़िहार-प० २२२. —्राजपूत—्टू० ६. —्रागा—प० १६०. ---राशी--प० २३, २४. दू॰ ६३, ६४, १०२. मोहिले-प० १६०, १६३, १६४, १६४, २४१, 'दू० ६३, ६७, १०१, २०४. मोजुद्दीन-दू० ४६०. मौदूद-प॰ २६.

य

यहु—दू० २६१, ४४८. यहुवंशी—दू० २१४, ४४६. यमराज—दू० ४६६. यमादित्य—प० १४. ययज—दू० ३७२. ययाति—दू० २४६, ४४८.

मैार्य्य-प० १४, २४४.

म्हालग—प॰ १०४. म्हासिंह—-दे॰ ''महासिंह''

यवनाप्त्र--प० ८३, यशोधवल-प० १२०, २२१, २४४. यशोबहा---प० ८४. यशोराज-प॰ १६६. यशोवर्धन--प० २२६. यशोवर्म-प० २२१, २४६. याकृतर्खां—दू० ४६३, ४६४. याद्व--प॰ ८, १६३, २३१. दृ॰ २४३, ४४४, ४४८, ४४६, ४४०, ४४१, ४८२. --राय--दु० ४८२. युधिष्टिर—दू० ४४३, ४४८, ४८४. —संवत्—दू॰ ४४३. युवनाध्व---दू० ४८. योगमाया---दू० २३० योगराज-प॰ १६, १७. वृ० ४७८ यौधेय-दू० ७१, ४४७ रंगड़--प० ८. रंगीनरत—दू० २०१. रंगमाला—द् १६६. रंगराय-प० ४६. दू० १६६, २००, ₹01.

रंगरेखा—दू० २००. रंगादेवी—दू० १६८. रंभावती—दू० ३३६. रक्सा चारण—दू० २४८. रघु—प० ८३. दू० २, ३, ४८. रघुनाथ—प० ३४, ६३. दू० २६, ३६६, ३७१, ३७४, ३७६, ३६०, ४०२, ४०३, ४०६, ४०८, —बसना—दू० ११४. ४२०, ४२१.

रघुन[य भाटी—दू० ३४६.

—राव—ढू० ३६६.

—सीहब्-भागोत—द् ० ३४७,३४०. रघुनाथसिंह---तू० २४, ४४१, ४४२, 🛚 = १, ६०, ६३, ६४, ६४, १०४, ४४३, ४४४.

रघ्रवंशी---प० १७, २३२.

रधेष-द० ४.

रजमाई--- द्० ४.

्रांजिया वेगम—प० १६१. तू० ४१०. — बाघेला—तू० ४७०.

रजाब---द्र० २६०.

रज्जिल--प॰ २२८.

रखब्रेाड़ गंगादासेात सेाढा—द्० 830.

--- जी--प० १११ तू० ४१, ४६४, 808.

रगंजय-द् ० ४६.

रयाजीत—दु० २१२.

रगाजीतसिंह महारावज-दू० ४४२,

रगाधीर-प० २६, १४४, १४६, १४७, १४४, १६४, १६६,

—गाजिएया—दू० २२४.

—चुंडावत—प० १११,११४,११६.

---धरगीधर---प० १४४.

३३६, ३४०, ३४४, ३६३, ३६४, रखधीर-वणबीरात सोनगरा-प० 144.

--रावत--द्र० ३६४.

—सुरावत—द् ११६.

👺 रणमल —प० २३, २४, २४, २६, २७, २८, २२, १०. तून १०४, १०६, १०७, १०८, 112, 112, 118, 114, ११६, ११७, ११८, ११६, १२२, १२६, १६६, २२८.

—भाटी—द् ० २६०.

---राव--प० २२, २४, २६, ३०, ३१, १४७, १४४, १४४. दू० १०२, १०३, १०८, १०६, ११०, १११, १२०, १२८, १३०,१४४, १६६, ३२७,३८४.

रणवीर राणा-दू० ४७२.

रणसिंह--प० १७,६७, १४१, १६०.

द्रु० ३२.

रणसिंह देव (राण्ंगदे)--प० २४१.

रतन-प० १११. दू० ३३७, ३६३,

्र ३११.

२४१, २४६. ट्० ६०, ३०४, √रतनसी—प० १८, १६, २१, ३३, ११३, २१२, २२६, ३६०, ४३१. ३४, ४७, ४८, ४०, ६७, ७३, हत, १०८, १०६, १४१, १४८, ૧૪૬, ૧૬૪, ૧૭૧, ૧**૭**૨, १७६, २३४, २४८, २४६,

२४१, २४२, २४४. तू० ६, ४३, ८६, १०८. ११०, ११४. ११, १२, १४, २३, २४, २७, ३२, ३४, ३६, ४०, १६१, १६६, १६७, १६८, २८८, २८६, २६२, २६४, २६६, ३०६, —रावत—प०६८. ३२४, ३३८, ३३१, ३४०, —राव राजा—प० १०२. રુષ્ટર, રેક્ષ્ટ, રેબર, રેબ્પ્ટ, ३८२, ४१०, ४१२, ४१६, ४२०, ४२१, ४३७, ४४४, रतनसी श्रखैराजात- प० १६६. —चौहान—प० २०० द् ४८२. -शेखावत-द् ० ४१ रतनसोत--दु० ४५४. रतना-प० ४४, १४०, १७४, २१६, २४७, २४८. ढू० २६४, ३८९, ३६०, ३६६, ४३३. -- दयाबादास-- दू० ३३३. ---दासावत---द् ०३१ —सीखला—प० ४४, ४४. रतनू--दू० २४६, २६४, २७०, २८१, २६६, ३१३, ३४७. रता-प० २४७. तू० ३६४. रत्नकुँवर राणी---दृ० २००, २०१. रत्नासि ह-दे०- ''रतनसी''। --किंघलोत-प० ३७, ६०. -- दासावत--द् ० ३०. —नाथावत—प० ३७. —महारावल—द्० ४८३. --राखा-प० २१, ४७, ४३,

क्० २६१, २६८, ३१०. रत्नसिंह, राव-प० ३७, ६०, १०१, १०२, १८२. हू० ३६३. —रावस-प० १६, १८, ८४, 900. —हाद्वा राव--प० १८८, २२०. रत्नसेन---दू० २१२, ४८३ रतादित्य-दु० ४७८. रतादेवी भटियाणी राणी-दृ० ६६, १६४, ३३४. रतावती-दु० २००. रमाबाई---दु० २४३. रत्नतत्ती—दू० ६७. रवाय-द् २६४, २६४, २६८ रसंबंड बीज-राजा—ह्० ४८६. रसालू, राजा--द् २६०, ४३६, 888. रहबर---प० २०१. तू० ४८२ रहमळ राव---दू० ३२०. रीपा--प० ४१. राकसिया-प० १०४, २४२. दू० ३२१. राखाइच-प० २०३, २०४, २०६, ₹00. राखायन---द्र० ४०, ४२, ४३, 48

रावव--प॰ १४४, १६६, २४६ द्० राज प्रतापगढ का इतिहास-प॰ ३२७, ४३१

--बालोत-द् १३४.

राघवदास-प० १४७, १४६, १७६, राजवाई-प० ६६, १६२, २३२, २४८ द्०२०, २१, २३, राजबीज-प० २१६. द्० ४७८. २६, ३०, ४२, ४३, १६६, राजमती--प॰ ११६. ३३०, ३६६, ३७४, ३=२. राज शर्मा--प० १३ ३८३, ३६४, ४०२, ४१२, राजशेखर कवि-प॰ २३२. ४२१, ४२४, ४३२, ४४४· राजिसि ह—प० ३४, ३६, ६६, ७६,

- --खंगारोत--द्र० २४
- ---जोगावत देवहा--प० १३७.
- --नाथावत--प० २२०.
- --बिट्टलदासेात--द० २२.

राघवदेव--प० २४, २६, ३०, ३२, १७३, १६७. द् ० ४७३ राघवराज--प० २२६ राज-प० २०१, २०२, २०३. टू० 805.

राज ( राजि )—दे०—"मूलराज"। राजकुँवरी--प॰ ६४. राजकुळ--द्र० ३.

राजिह्या-- दू० २८४. राजगोत-द् ० ४.

राजदेव--प० २४७. दू० ३, ४, ४६. राजधर--प० १४४, १४४, १६६, २४७, २४८, २४१, २४७, दू० ३२२, ३२३, ४३२, ४३७, ४७२. राजपाल-प० २३१, २३२, २३४, २३७, २४४. ट्र० १, ३, २६२,

३४२, ३४४, ४३७.

85.

राज-प्रशस्ति—प० १६, १६.

१३४, १३४, १३७, १४८, 188, 140, 168, 164, १७१, १७६, २३७, २३८, २४६ द् ० २२, २३, २८, ६० ३१, ३८, ४४, १६८, ३३०, ३३७, ३६६, ३७६, ३८२, ३६०, ३६६, ४०३, ४१४, ४१६, ४२४, ४३३, ४३८,

—खंगारोत—द् ० २४.

४५४. .४७३.

- —खींबावत —दु० ४१८
- --- जसवंतिस होत--प० १६७.
- —दे राखा—प० २४३.
- भगवानदासीत दृ० ३४६.
- —भैरवदासेात—प॰ ४६
- —महाराज—द्० १६४, २०१.
- ---महाराज कुमार--- दू०, ३४२.
- -- महाराया, दूसरे -- प० १६.
- ---राजा---वू० १२, २०६, ४८६.
- —-राग्या---प० २१, ७६, ७७. ६७, २४०, २४४, २४४, २४६

—शक्तावत—प०६८ राजस्थान"। राजस्थान रत्नाकर-प॰ १६, ७०. राजहंस-प० ३४. राजा--प० २२३, २४४. ढू० १६८, २०१, २०६, ३२६, ३३०, ३८४, — प्रखेराजीत—प० ४६. ४००, ४३६, ४७२ राजादित्य--दू० ४७७. राजावत--प० १०४. द्० ७. राजी-प० २१६. दू० ४४४. राठासया—दे ०—''राष्ट्रश्येना''। राठी-दू० ६८, ८६. राठौड़-प० २७, ४७, ४०, ४८, रागावत-प० ७. दू० ४. दम, १८६, १६३, १६४, रा**गीबाई—दू**० ३३४. १६४, १६६, २४२. दू० ४६. १७, १८, ६४, ६४, ७४, ६४, १३०, १६६, १७४, रम३, ३२८, ३४४, ३६२, ३७६, ४४६, ४८१. राइघरे दासाजी-द् ० ४११. राडधरे रावत--द्० ३३४. राया-प्रव १५४, १६२, १६४. दू०

३७८.

रागक राय-दू० ३.

—भोजराजीत—द्० ३७८.

राखकदेवी राखी--प० २२१.

राजसिंह, राव-प० १२३, १३४, राखंगदेव-प० २४१, २४२. द्० १३४, १३६, १४४, १४६, १४८. ६२, ६३, ६४, ६७, ६८, १००, १०१, २८७. राजस्थान का इतिहास-दे०-"टाङ रागा-प० १७, १४४, १६६, १७४, १७६, १८०, १६०, २४६, २४७. टू० ३०७, ३८२, ३६६, ૪૦૪, ૪૧૨, ૪૨૪, ૪૨७, ४६०, ४७४, ४८३. —नींबावत चौहान—प॰ १७४. -- चरजाँगात चौहान---द् ० १६४. —रामावत—दू० ४०६. —रायपालोत—दू० ३८३. —सोढ़ा—प० २४४. दु० १७६, २८३. रागो--द् ३७२, ३७४ राधु--दू० २१६. ६६, १००, १०१, १०८, ११६, सम—प० ११६, १४६, १७१, १७३, १७८, २२८, २४१, २४२. टू० २१, २८, ६०, ३२१, ३२२, ३२७, ३२८, રૂરક, રેબ્યુ, ૪૧૨, ૪૨૨, ४३४.

—कुम्भा खैराड़ा—प० २१८.

-देवीदास का-दू॰ ३२७.

—रणसिहोत्त—प० १३३.

— रत्नसि<sup>•</sup>होत—प० १३४.

--रागा--द् ० ४७२

राम, राजा—दू० २१३. —हादा—प० १०४. रामकर्ण, कल्ला-द् व ३४१. रामकुँवर---द् ० ३०, १६६. रामकुमार रावन-द् १६६. रामचंद्र ( अवतार )--दू० ४. रामचंद्र—प० ६४, ६७, ८३, ११४,

११६, १६४, २१६, २२२. दू० २, ४, १४, २१. २२, २३, रामराय, राजा-दू० ४४०. २६, २६, ३०, ४०, ४३, ४८, १८४, १८४, ३२२, ३३१, रामशाह—द्० १६, ४१. ३३४, ३६८, ३६६, ३७२, रामसहाय-हू० ११. ४१०, ४१६, ४३३, ४४२.

- —ईंदा—दू० १८३, १८४.
- —गोपालदासीत—दू० ३४६.
- --जगन्नाथोत-प० १०१, १०३.
- —राजा बघेला प० २१६, २१७. बू० ४८८.
- —रावल--- टू॰ ३३६, ३४७, ३४८, ३४०, ४३४, ४४१. रामचंद्रसि होत-भाटी-द् ० ३४६.

रामजात-- वू० २०१

समट-प० २२६.

रामदास-प० १४८, २४४, २४४, २४६, २४६, २६०. टू० ४, ७, १०, १६, २६, ३०, ३२४, ३३८, ३७१, ३८२, ४१७, ४१६, ४२१, ४२६, ४३३.

--- जब्रवत---द्० १८.

रामदासं, दरबारी--दू० ४.

—माल्हण-दू० ३८०.

—राजा—दू० १२.

—राठाड़-प० २६०. तू० ४३४.

रामदेव---प० १६०, १६७, २४३, २४४.

रामभद्र---प० २३१.

रामरतन-द्० ३७.

रामवती--दू० २००.

३७४, ३६०, ३६४, ४०२, समसिंह-प० ३४, ३६, ४२, ६२, ११०, १३७, १४७, १४८, १६७, १७६, २३८, २४६, २४०,

२४७, २४८, २४६. दू० ७, ६,

११, १४, १८, १३, २१, ३४,

३८, ३६, ४३, ४४, ४४, १६६,

१६६, ३२७, ३३०, ३३१,

३३४, ३३७, ३३८, ३३६,

३४-, ३६=, ३६६, ३७२, ३७६, ३६०, ३६२, ३६६,

४०२, ४०६, ४०८, ४१६,

**૪૨૧, ૪૨૧, ૪**૨૧, ૪૮**૨,** 

४५३,।४५५.

--कर्मसेनात-प० ६६.

—कुँवर—दू० १४, ३१.

-- खंगारेत सीसे।दिया रावत--To & 0.

--जगमाल--द्र० ३६२.

रामसि हु, बाबैला—प० ११७. —भाटी पंचायगोत—द् ० ३४८, ३५०. ---राजा---द्र० २१२, २१३. ---राठीड्--प० ६६. --रावत--प० ६०. —रावल—प० ८४ रामा-प० ६६, १४६, १७४, १७७, १७६, २६८, २४०, २४१, २४२. द्रु० ३०८, ३३१, ३७४, ३८६, ३६६, ४००, ४३१. —चीबावत देवडा—प० १३६, १३७. ---भेरवदासीत देवडा --प० १३७, 935. रामादिख--प० १४ रामा नोथू-दू० ४३२. शमानुजी मत —दू ११. रामावर---प० २२१ रामीबाई--दू० ११४. रामू---दू० ३६६. रामोत--प० १०४ रायकॅवरी---दू० १८०. रायकर्ष--द्व० ३६१, ३७१. रायकुँवर---द् ० ३०, ३६. रायकुमारी-द् १२, १४. रायचंद--प० १००, ११४. द्० ३३

२२०, २४४, २४७, ४७०

रायधर्णी घोघा ठाकुर—दू० २१४

रायधियाये--दू० २१४, २२१. रायधवल--प० २२३ रायपाल-प० २३६, २४३, २४४, २४६ द् ० ४६, ६६, १६४, इदर, इद्र —साँखला—दू० १४७. रायब---द् ० २४७ रायभाणी हाडा--प० १०३ रायमल-प० १६, ३६, ४०, ४१, ४४, ११६, १४८, १४६, १४४ १६६, १६७, १८०, २१७, २४६, २४७, २४०, २४२, २४६ तू० ३२, ८१, १४४, 184, 180, 185, ३०७, ३२०, ३२४, ३६२, ३६४, ३६६, ३७२, ३७४, ३८%. ३⊏३, ४१०, ४१६, ४३४ **४७३** --- अचलावत--- द्० ४२०. ---कछवाहा---दू० २०७. --खीची-प० ११० --दूदावत--द् ०१५३ -धनराजोत-दू० ३७१. —माजास—दू० ३४४. —मालदेवात—द् २०७. —सुँहता—द् १४४. राया-प० २१, ४१, ४२, ४३, 88, 88, 88, 88, 100, रायधण-- दू० २१४, २१६, २१६, २१७, २१६, २४१.

--राव-प० १००.

रायमल रासा-प० ४१.

- —शिखा का प्रत्र—प० १००
- —शेखावत—दु०३६
- —सोलंकी—प० २१७.

रायमलोत—द० १६४.

रायसल्ल-प० १८८, २४८. दू० ११,

૧૪૬, ૧૪७, ૧૬૧, ૨૦૭, 夏0匹。

- ---कञ्जवाहा---द्०२०७.
- —खीची—प० १८८
- —दासावत—द्० २६.
- —्राजा—प० २३२.
- ---शेखावत---द्०१४७.
- --सुजावत--दु० ३४.

रायसि ह-प॰ ६०, ६६, ६४, रालगीत कछवाहा-दू॰ ६. ६४, १३३, १३४, १४६, १४८, १४६, १७४, १७८, १६७, २३= २४१, २४२, २४४, २४७, २४६. दू० २६, ३०, ७८, ७६, १६८, १६६, २२८, ३२२, ३६४, ३७२, ३६६, —-देवड्ग--प० १२८, १३०. ४०२, ४०४, ४२१, ४२८, रावतसिंह—प०६३,६३ ४३१, ४३२, ४३७, ४१७, रावळ—प० १७ १४४,१६४,१६३, **૪**૬૨, ૪૬૪, ૪૬૪, ૪૬૬, ४६७, ४६८, ४७३, ४७४.

- —श्रखैराज का—प० १२३, १२४.
- —चंद्रसेनात, राव-दू० ४११, ४२२.
- ---साला--द् ० ४६३, ४७०.

रायसिंह, पँवार-दू० ४६२.

--- माटी--द् ० ३४७.

—राजा—प० ६२, ७३, १३१, २४४. द् ० २४, १६२, १६६, २०४, ३३६, ३७४, ३७६, इद्दर्भ इद्दर्भ ४४१.

२७, ३३, ३४, ३६, १४४, — राव—प० ६४, १२७, १३२, १३३, १३४, १४७. दुः ३5३.

—्ह्राखावत—द्० ३२⊏.

—सीसोदिया -- प० १, १६४.

रायसी राणा-प॰ २३६. २४४.

रायसोवाले-दृ० ६.

रायोदास-दू० २८.

राजग-द् ०६.

राव-प् १६६ दू० ४०३, ४७०

रावजी--दू० २२७.

रावण-प॰ १, १६६

रावत-प॰ ७, ७४, १४६, १४८,

१४६, १७६. दू० ३६४.

१८४, २२४ टू० १२४, २२१,

२२२, २२३, २२६, २२७,

२२८, ३२४, ३२८, ३२६.

રૂરૂર, રૂક્ષ્ય, રૂહ્લ, જરેલ,

8 इ इ

—गोहिलों के श्रिष्यति—दृ० ४४६.

रिगमनोत-द् ० ८७.

रावल, जाम—दू० २२७, २४७, ४६४, ४८१. -- साट-प० २१०, —राया—प० २४४, २४६, २४८. राष्ट्रकृट दंश -- द् ० ४४६. राष्ट्रश्येना देवी ( राठासया )---प० २, १४, १४, २०. रासमाला-प० २२०. द्० २२६. 850. रासछदेवी---प० १६६. रासा—द् ० ३६३, ३७६, ४१३, ४१६, ४२४, ४३३. रासिरंग डूँगरसिहोत—दू० ३४६. रासी रावल-प० ८४. राहंद---दू० २७६, ४३६. राहड़िये भाटी-दू० २७६. राहप—प० १८, १६, २०, २१, २२, ७८, ८४, ६७. राहिब--दू० २१४. राही--दु० २०१. रिक राजा—हू० ४३१, ४४३. रिड़मल--- हु० ४६. रिगाधवळ---प० १४४, २३२.

रिगमता-प० १२३, १४७, १७०,

३६०, ३६४, ३८६, ४०६.

—राव—दू० १४१, ३०७, ३६१,

—केलणोत—दू० ३६०.

-- नींबावत---३१४.

848.

२४६, २४७. ढू० ३२२, ३४३,

रियासिंह राजा-द० ४८६. रिष, राजा--द् ० ४८४ रुक्तुद्दीन-दू० ४६०. रुक्मागद्-प० १००. दू० २००. ू रुक्मावती-दु० १४. रुचिर---दु० २४६. रुणक--द् ० ४६. रुणकराय---दू० २. रुयोचा साँखले-प० २३४, २४३. रुद्रेगा तंवर राजा--प० १६८. रुद्--द् ० ३०, ३१. रुद्रकली--द्र० २०० रुद्रदास सूला चारण-प० ८३, ८६. रुद्रपाल--प० द्र २३०. रुद्रमाख--प० २१२. रुद्रसिंह-प० ६१, ६२. दू० २००. रुरुक--दू० ४, ४८, रूका--प० २०१. रूदा-प० १४७, १४८, १७१. हू० 80, 988. रूपकली---दू० २००. रूपचद--प० १०, १३, २६. रूपजी--प० ४. रूपड़ा राणा-- तू० ३४३. रूपदे पिहहार राया-दू० ३४३. रूपनारायग्-प० ४१. रूपमंजरी-दू० १६६. रूपरेखा-- दृ० २००. रूपसी--प० ३४, ६२, ३८, १००,

११६, १४८, २३८, २४१. दू० छक्ष्मण नारायणदासीत रा०--द्० ६, २८, ३०, ३३, ४३, १६६, २००, २०८, २१६, छक्ष्मण्राव, भादावत—प० ४६. ३२०, ३२१, ३२२, ३४६, —राजा—दू० ४४. ૪૧૦, ૪૧૬, ૪૧૦, ४३१, ४३७, ४४१, ४४६. रूपसी, बैरागी—द् ०११, २६. --- भाटी--- दृ० ३२२. —राया—द० २६८, ३१४. रूपसीहोत, भाटी--द्र० ४३१ रूपा-प० १४६, २४२. दू० ३६४. रूपाड्-प० २३०. रूपावत---द्० ४४२. रेड्डा—द्० १४४, १४६ रेवकाहीन-इ० ३. रैजदास—द् ० २४१. रैबारी-द् १७२, १७४, २४४, २६४, २६४ रोसिया-प० १०४. रोहिणी-प॰ २४४. रेाहितास—प॰ दर. दू॰ २, ४, ४८. राष्ट्रेड़े---प० ४.

ल

ब्रक्ला-प० १८३, २२३, २४०, ३४२. ढू० ४२४. —सुँहता—दू० २४८. बन्नसिंह ( लाखाजी )— प॰ १६. ब्बखमण्य—दे॰—"लक्ष्मण्"। २३, २०६. जक्ष्म**ण**, राव—दे॰ ''छाखा राव''।

३८१, ३८२, ४०२, ४०६, —रावल—टू० २६१, ३२०,३२२. 829. —सोभावत—प० १६३. —सामित्री—प० २२८. लक्ष्मणदेव, रावल-दू० ४४१. खक्ष्मग्रसिंह—प० द४. द्० ६६ खक्ष्मणसेन-प॰ १६०, २१४. दू॰ ६६, १६४, २८३ २८४, २८४, २८६, ३४८, ४४०, ४८८. लक्ष्मदेव-प॰ २१६. खक्ष्मसि<sup>\*</sup>ह—दे०—"लाखा राणा"। लक्ष्मी (मृतिं)--प॰ २१३ —रानी—प० १०४, २४६. दू० १३७. १३८, १३६, २४८, 로=o. 로드9. बाक्ष्मीदास-प० १०३, १७७, १७६, १८०. त्० ३६३, ३६६, ३७१, ३७४, ३७६, ३६४, ४००, ૪૦૧, ૪૦૨, ૪૧૨, ૪૧૬, ४२०, ४३३, ४४४, ४४४. ळक्ष्मीनारायग---द् ० ४३७. लखगसेन-दे॰ ''लक्ष्मगसेन''। बाखघीर--- दू० ४३६, ४४४. बाखमसी-प॰ २१, २२, १०६, १०७. द् २ २ २, ३३०.

बाखमसी,रावत-प० २३२ लखमादेवी भटियाणी—द् ० १६६. बखमीदास-दे॰ ''बक्ष्मीदास''। लखसेन---प० २३१. बखा—प० १२१. द्० ४२०. बबोड्--द् ११२. लगहथ--द् ० ६६. १६४. त्रव्यस्तादेव-प० २१२. द्० ४७६. **ळळुपाल राजा—द्र• ४८७.** बजावती ( छजसी )—प॰ १२२. बतीफर्बा--प० २१४. लितविप्रहराज नाटक-प० १६६. ल्लाखान--प० ४३. लवंगकुवर-द् १६६. छव---दु० ४. खवरा-प० १६८. लहरका कञ्जवाहा-हू॰ ४, ६. लहुया---द् ० ३,४२. जींग---द्र० ४३८. कांगल-वांगल-द् ० ४१. लीचा---प० २१३. वॉप--द् २७०. बाख्य ( बक्ष्मग्र ) राव--प० १०२. १०४, १०४, ११६, १२०, १२३, १४४, १४२, १६४. १६६, १७१, १८४, १८४, १६८, २३२, २३६. ढू० ३, ४, ६, २६६, ३२०, ३२२, ३२३, ३४४, ३६४, ४१६, ४२१, 왕물병

**जालग्रसी—द्० ४, ४४६.** --करमचंद--द् ३७२. बाखा—प॰ २३. १७०, १७८, २०२. २०३, २०४, २०७. द्यु० ४२, ४३, ४४, ४८, २१४, २१६, २२०, २२२, २३३, २३४, २३४, २३६, २३७, २३८, २४४, २४६, ३६८, ४०२. —श्रजावत—दु० २२८ ---जाड़ेचा--प० २०२. दू० ४६१. ---जाम---द् ० २२१, २२८. —जी —ते०—''बचासें ह''। —द्वितीय—द् ० २२८. —फूलाणी—प० २०४, २०७. दृ ४१, ४८, २३६, २४४, २४४. —( जक्ष्मसिंह ) राणा—प० १८, २१, २३, २४, २४, २६, ४३, ४७. टू० ६०, ६४, १०४. —राव—प० ४४, १२३, १२८, १२६, १४४, १४६, २१७. दः २२७, २४७. बाझ—दू० ४३८. बार्खां या लक्ष्मी ईंदी-दू० १६६. —देवड़ी —ढू० ३२०, ३२१, ३२२. लाइक--दू० २२२, २२३. लाडखाँ-प॰ ६४, ६४, ६७. दू० २२, २६, ३१, ३४, ३६, ३७१,

३६४, ४०६, ४१६, ४२८,

४३१, ४३३, ४३६, ४४३.

लार्डी भटियाणी—द् 80, 984. लाधा--प॰ १४०. लाभ--- दू० २४८ बायाहासूँ राजा-दू० ४३८. बालचंद—ह्० ३३४. ळाल रंग--दू॰ ३. बाब बश्कर--प० ४०, ४१, ४२. ळालसिंह—प० २२, १६६, १७०. हू० ४४१, ४४२. —दूसरा—प० १६६, १७०. छाता -प० ११४, १६४, २४४, लूया-प० ३६, ६१, १२१, १२२, २४६ सू० ६०, १६६. --- नरूका राव--- दू० ३१. —चारण —दू० २०७. ---राग्यी माँगन्नियाग्यी---द्र० ८७, 988. - मेबावत-दू० ४०१. —राव—हू० २७, ३१, ३२. —सहार्गी—द्० ४०१, ४०३. लिलाट शर्मा--प० १३. बीबादेवी-प० २०४. दू० ३२२. लीलामाधव, राजा-दृ० ४८६. लुढ़ा--प० १६४ लुक्डर--प० २२६, २३०. लूँका--दू० १४०, १४३ लूँमा-प० १२१, १२३, १४७, लोहट-प० ११४, १६०. २४१, २४६. दू० ६०. ल्याकरया-प० १३३, १६४. दू०

३१, १८८, ३२४, ३२८, ३२६,

३८२, ४३७, ४४३. लू गा, करमसी -- दृ० ३२६. -- जैतसीहोत--दू० ३३२. --बीकावत---मृ० ३२७. --राव --प० ६१. दु० ६, ११, २४, ३३, ४६६, २०७, ३२८, ३⊏४, ४४४ ---रावल---द्र० २६१, ३२६, ३३२, ३६०, ४४१ लूगाग-द् ३ ३, १, ३१२. लूग राव--- दू० २८६. १३१, १४४, १४७, १४८, १६४, १७६, १७७, २३४, २४४, २४४, २४०, २४२, २४४. ढू० ३०, १२६, २६३, २६४, ३८३ ४०२, ४७३. लूगोत-दू० २६४. लूलोरा--प० २२१. लेखशर्मा—प० १३. लोदचंद--दू० ४८८. लोदी--दू० २१४. बोधा--प० १०१. लोधे राजपूत-प० २१६. बोबा-प० १४४, १४४, १६४, १७८. हू० ११४. लोहठवाली हाड़ा-प॰ ११४. लोहावर---दू० ४१४.

लौसल्य-प० ८४.

व

वंश भास्कर-प॰ १०२, १०४, वरुलंभराज-प॰ २२०. ११७, १२०, २२६, २३०, २३२, २३३. वंशीदास-दू० २१. वकाए बाबरी--दू० ४१०. वज---द्० २४१ वज्रट ( बैरीसिंह दुसरा )-प० 244 वज्रदामा—दू० ३, ४, ४४, ४४. वज्रधर---प॰ = ३. वज्रधाम--दू० २. वज्रनाभ—प० दरे. दू० ४८, २४६, २६२. बत्सगोत्र-प॰ १०४. वत्सराज-प० १६८, २३१. दू० २७४. वस्सवृद्ध--- दू० ४६. वद्रीथ--दू० २. वनमाली-दू० २०० वनराज चावड़ा---द्र० ४७६, ४७७, ४७८, ४८०, ४८१. वनशर्मा-प॰ १४. वरसि इदेव - दे० - 'वीरसि इदेव बुँदेवा''। वरही--दू० ३. बराह ( मंदिर )-प० ६३. वरिहाहा राजपूत--दू० २६३, २६४, वाल्हण्यदेव--प० १६० २६७, २६८, २६६, २७०. वर्ततेजस राजा—हू० ४८४.

वल्लभ, राव--प० २१६. वल्लभराम (बलराम)—दू० १६८. वल्जभी मत-दू० १४. वल्लाल राजा--प० २११. तू० ४४० वशिष्ठ---प० ११६, १६२, २२६. वसना---प० २४६ वसुदान राजा—दू० ४८४. वसुदेव--दू० २४६, २६४. वस्तुपाल-द्० ३. वह (बहीं)—दू० ४६. वहिया--प० २३०. वहैल--प० २०१. वाँगल-छाँगल-द्० ४६. वाक्पतिराज--प० १०४, १६८, १६६, २४४, २४६ वाक्यशर्मा--प० १३. वारभट्ट या बाहद्देव--प० १६०. वाच-प० २१६ वाढेळ भाख--- हू० २२४. वाण राणा वरजागोद--द् ० ६४. वायुशर्मा—प० १३. वारड--प० २३० द् ७ ४८२. वालग---प० २०१, २१६. वात्तनपुत्र--प० १०४ वाला-प० १३३ दू० ३२. —ऐभल—द् ० २२६ वासल--- दू० ४४, १६८.

वासुदेव--प० १६स

वास्तु शर्मा-प॰ १३ वाहनीपत-द् । ४६. ः वि'घेळा—द् ० २११. वि ध्यवर्म-- प० २४६. वि'ध्यवासिनी देवी-इ० २ ११. वि'ध्येल-दू० २१०. विकुचि--द्० ४८. विकुत्थ-प० ८३. विक्रम—दू० ४७६, ४८७. -संवत्-दू० ४४१. विक्रमचंद राजा--दू० ४८७. विक्रमचरित्र -प० २३१. विक्रमपाल, राजा-दू० ४८७. विक्रमसिंह-प० १७, २२१, २४४. —( श्रीपुंज ) राजा—प० ७८. —सीहड़ (बिकमसी)—दू० २८८. विक्रमाजीत, राजा--इ० २१३, २१४. -विक्रमादिख—प० १४, १६, ४७,

्विक्रमादित्य—प० १४, १६, ४७, ४८, ४०, ४३, ४६, १०८, १०६, २३१. दु० १२, १६६, ३६०, ३६३, ३६४, ३७६, ४७६, ४८३.

—माबदेवोत, राव—दू० ३३४.

—राजा—प० २१६, २४६. दू० ३३, ४४४, ४८७.

—्राखा—प॰ २१, ४३, ४४, ४४, ११४.

विक्रमायत माला—प० ३२. दू० १३१.

विक्रसाज—दू० २.
विग्रहराज (बीसजदेव तीसरा)—प॰
१६८, १६६.
विचार-श्रेग्यी—प० २२०.
विजय—प० ८३. दू० ४८.
विजयकुमारी—दू० ३४२.
विजयवंद्द—दू० ४६.
विजयनित्य—प० ८६.
विजयनित्य—प० ८६.
विजयनित्य—प० १३.
विजयपाज—प० १२.
१४, ६६, १६४, २४२, ४४६,

विजयमल राजा—दृ० ४८६.

विजयरथ--प॰ ८४.

विजयराज—प० १७२, २४६. दू० ८७, १६६.

—জীনা, रাবত্ত—দ০ ২২৭. **রু০** ২६০, ২६২, ২६২, ২৬২, ২৬६, ২৬৬, ২২২, ২২২, ১২২, ১২৯, ১২৪, ১৮০, ১৮६.

—राजा—दू० ४८४.

विजयराम—प॰ १८, २४, ३७, ४२, १६७, १६८. दू० २, ४४७.

—(बीजा) प० ६७. विजयराय राजा—दू० ४४६. विजय सर्मा—प० १३.

विजयसिंह-प० १७, १६४, ४७३.

हू ० , ३४, ३८, ४०, ४३७, ४५४. विजयसिंह—श्राल्हणोत चैाहान— प० १७२, १७३. —महाराजा—दू० १६७, ३४२. ---महारावल--प० ८४. --राव---दू० ४३६. विजयसेन—दू० ४८८. विजयादित्य-प० १०, ११, १४. विजराम—दू० ४४. विज्ञी---दू० २०१. वित्यक—दू० ४६. विद्याधर---प० १६८. विद्याघर देव--प० २३२. विद्वथ, राजा---दू० ४८४. विनयकुमारी--दू० ३४२. विनायकपाल-प० २३१. विमलशाह पाडवार-प० २२१. विमलादे रानी—दू० ७१, २६८, ३१३, ३१४, ३२० विराज शर्मा-प० १३. विराट शर्मा - प० १३. विल्रसन, प्रोफेसर--द् ० २४४. विलापनस-प॰ = ४. विवस्वत-हु० ४. विवस्वान--हु० ४. विशनसिंह-दू० ३६०. विश्व--- दू० २, विश्वराध—हू० ४८. विश्वजित्--प० ८४.

विश्ववसु—५० ८३ विश्वशर्मा--प॰ १३ विश्वसह—हू० ४८. (विश्वस्तक)---दू० विश्वसाह्व 88. विश्वसेन--दू० २. विश्वस्तक (विश्वसाह्व)—दू० ४६. विश्वामित्र—दू० ४४८. विष्णु-प० १६६. —( विसना )—दू॰ ३२३. विष्णुदास (विसनदास) - दूव १८२, १८३, १८४, ३६८. वीर—दू० ४६. वीरचरित-दू० ४. वीरदास-प० २४८, ३२१, ३२६, ३३०, ३३३, ४३२. वीरधन, राजा---वृ० ४८६. वीरधवत चारण-दू० २४४. --राजा-प० १६७, २१३, २२२, २४७, ४७१. —तामडिया—द् ० २४३. वीरनारायण पँवार--प॰ १४२, १६०, १६१. हू० ४८०. वीरपुरी राणी-प० १४४. वीरभद्र-प० २१६. वीरभाष--प॰ १६६, १७०, २१६. दू० ३४, ३८, ४३, ४४४. वीरम-प० २४, १६०, १६२, १७८, १८०, २३४, २४०. २४४, २४६, २४४, २४७, **दर, दर, दर, दर,१४७, १४६,** १६०, १६१, ३२४,४७४.

वीरमदे-प० १४०, २३६, २४७, २४६, २४२, २४३. हू० २७६,

३६४, ३७२, ३६६, ४२४, ४४३, ४८०.

—रामावत—द्० ४००, ४०२

—सोनगरा—द् ० ४८३. वीरमदेव--प० ६१, ६४, ६६, ७३,

> ૧૬૧, ૧૬૨, ૧૬૨, १५३, ૧૬૪, ૧૬૪, ૧૬૬, ૨૧૪,

२१७. टू॰ ४६, ६७, १४४,

१४६, १४८, १४६, ११३,

१४४, १४४, १४६, १६१,

१६४, ३३१, ३६६.

—कुंवर—प• १६२ द् ० २८४.

—कान्हड्देव का पुत्र-प० १५४.

- -- जसवंतसिंहोत-प० १६७.
- -- बूदावत--- दू० १४६.
- ---राव---द्० ८७, १४४, १४६, १४७, १४४, १६६.
- —सत्तत्तावत—हु० ८२:
- —सीहड़—दू० ३३६.

वीर विक्रमादित्य-प० २३२,

वीरशर्मा-प० १३.

वीरसूर---प० = ३.

वीरसिंह (दिक्ली का)--दृ० ४८६.

- -( पाटया का ) दू० ४७७.
- —(दुर्जभराज तीसरा) प० १६६,

२४६, २६०. दू० २८,६८, ७१, वीरसिंह जोधावत—दू० १४२, ४८०. --रागा--द् ० ४७२.

<del>, - रावल--प० १६, ८४, ८४.</del>

वीरसिंहदेव बुँदेला---प० ११६, १६६, २१६. दू० ७, ३४, २१०, २११, २१३, २१४, ३२२, ३६४, ३६४, ४०८,

४१२, ४४३

वीरसेन-प० ८४. दु० ४८४.

वीरा--- दू० १४८, ४१२.

वीर्यपाल-दृ० ४८७.

वीर्यराम-प० १६६.

वीवर---दू० २.

वृंदावन -- दू० २१.

वृक----दु० ४८.

वेगशर्मा--प० १४.

वेखा--प० २४७, २४८. दू० ३७९, ४२६

वेगादित्य-प० १४.

वेणीदास-प० ३४, २४८. दू० ११,

१६, २१, २८, ४२, २१३, ३३४, ३६६, ३८२. ३६०, ३६२, ४०३, 810,

४१६, ४३१, ४३३.

-पूरणमलोत-रू० ४२७.

—भागा—दू० ३८८.

वेणीवाल मबकी—दू० २०१.

वेशु---प० द्र३.

वेदशर्मा---प० १३.

वेलावल-प० १७०,

वैशा राजा—दू० १.
वैद्यनाथ—प० २७०.
वैवस्त—प० ६३, १६६.
वेहद्र भाज—दू० ३.
व्याव्रदेव—प० २१६.
व्याव्रमुख—दू० ४७६.
व्याव्रमुख—दू० ४७६.
व्याक्रमुखी, रानी—दू० २०१.

व्रहत---दू० ४८. श शंकर-प० १७४, १७७, २४४, . २४८, २६०. टू० ३२७, ३३०, ३६६, ४१२, ४१३, ४२८. --सि'धावत--द्० ३४३. —सुरावत भाटी—दू० ४१४. शंकरदास-प० १७०. दू० ३६६. शंकर माधव--दू० ४८%. शंकरसी--प० ४४. शंभुपाल---दू० ४८७. शंभूसिंह-प० २०. दू० १६७, 185. शक—प०७. शकुंतला—दू० ४४८. शक्ता—प० ६४. वू० ६८१, ४०६, 813. शक्तावत-प० ७, ३३, ६४, ६६, 98, 94. शक्तिकुमार-प० १४, १७, १८, **۳8**, शक्तिसिंह—प० ३४, ६४, ६६, ७३, १४०, १७६, २४७, २६०. शादमा—दू० १४.

द्० १२, १३, २०, २१, २३, २६, २६, ३३, ३४, ३६, २१३, ३२३, ३३७, ३६६, ४०१, ४०२, ४३७, ४७३. शक्तिसिं होत खेतसीहात—दू० ३४०. ---राव---दू० ३६८. शत्रु जय-दू० ४८४. शत्रव्य--दू० ४८६. शत्रजीत--दू० २१२. शत्रुसाल-प० ४४, ६६, ७६, १०२, १७०. टू० २३, २००, ३६३, ३६६, ४७३, ४७४. शमचंद---द्र० ३३४. शम्सर्खा-प० २६. तू० ६१, १०६, \_્ ૧૧૧, ૧૧૨. शम्स शीराज श्रफीफ - दू० २६०. शम्सुद्दीन-प० १६०, २१६, दू० ४४, २४६, ३१२, ३१६, ३२०, 980 शफु दोन हुसेन मिर्जा--दू० ६, १६६. शर्मिष्ठा—द् ० ४४८. शशाद (संस्थाद)-द् । १. शहरयार--- दू० ३६२, ४६२. शहाबुद्दीन श्रहमद—दू० २४४. --गोरी-प० १२०, २००, २२२. टू० ४७, ३१६, ४४६, ४८२. शाकंभरी (संभर)-प० १०%, 185. शाक्य (श्रीय)--दू० ४६.

शार्दुलासिंह-प० ६१. दू० १०, शिवराम-प० ६६. दू० २१, २२. ४५२. शालिग्राम दशमा--प॰ १४३ १२३, २३१, २३२. दू० २१३, २६०, २७६, ४३६, ४३८, ४३६, ४४२, ४६०. —भाटी—दू० २८०. — रावल—प०१४, ८४. तू०२६०, शिवाजी—दू० १४. २७६, २८१, ४४० —(सत्तभन)—राव—दू० ४४७. शासन (सासण) चारण--प० ११७. शाहजहां-प॰ ६, ६६, ७२, ६८, श्रीतलदेव-दू॰ ६६. १००, १०२, १८२, २१८. दू० १६४, २०८, ३४८, ४६२, शीखादित्य—प०११,१७. 883. शाहजी-दू० ४६०. —भोंसबो—प० २३. शाहबाज्खी--प० १६७. शाहहुसैन-हु॰ २४६. शाहीन-प० १६४. शिवदानसिंह-दू० ४४१, ४४४. शिवदास--दू० ३२४, ३८३, ४३१, ४३२. शिवधन—दू० ४. शिवभाग (राव सोभा)-प॰ १२३, 184. शिवराज-ए० २६, १६७, २४१. त्० ४, ६०, १०६.

शिवराजात-दु० ३३४.

शिवसिंह-प० ८४. दू० १४, १६८. शिवसेन-द् ० ४८८. शाबिवाहन-प० १७, १८, ३४, शिवा-प० ६८, ६६, १००. दू० ३६४. ---केलवेचा ग्रज्जा का---वू॰ ३४३. —गोहिल, राजा—दृ० ४४६. --राव--प० १०० शिवि-- दू० ४४८. शिशुपाच--प० १८६. दू० ३. शीव्र (सोव्र)---दू० ४६. शील-दे०-"शीलादित्य"। शीलुक-प॰ २२१, दू॰ ४४८. शुक्राचार्य--द्० ४४८. शुचिवर्म-प० १७. शुद्धोदन ( सुद्देशर )--- दू० ४६. शुभकरण बुँदेला—दू० २१०, २१३. शुभराम-द् १६८. श्रंगार देवी--द् ० २००. श्रंगोत, भूकर के-इ० ४४१. शेखा--प० ३४, ६६, १४६, १४७, १४८,१४६,१७४, १७६, २४०, २१८, २६०. तू० २७, ३१, ३२, १४०, १४१, १४२, ३४३, ३६४, ३७३, ४०८, ४३१. -- साँसणोत चौहान-प० १६६. —तिलोकसी—द् ३६८.

शोखा दैरसकोत-- दू० ३६८, ३८२. —राखा, कल्ला का— दृ० ४७२. --राव--द्० १६७, २०४, ३४६, ३६१, ४३६. —्रहावत—्प० १४६ 185, 188 शेखावत-- दृ० ७, २७, ३२. ---कछवाहे---दू० ३२. ---भाटी--- दू० ३७३. शेखासरिया भाटी-द् ३६०, ३६७. 🗸 शेरखी—प० २४१. दू० २०४. शेरशाह सूर--प० ४=, १४४. दू० १४४, १४७, १६०, --कर्मसेनेात-- दू० २४. ४१४, ४१४, ४२६, ४२७, ---राव---प०२१६. 889. शेरसिंह-- दू० ४४३, ४४४ शैव---दू० ४४८. शैवाम्नाय-प० ४७. शोमा (सीभ्रम )-प० १४१. शोभित (सोहिय)-प० १०४. शौरसेनी शाखा—दू० ४४६. श्याम—दू० ४७४. ---नंगावत---द् ० ४७४. श्यामदास—प० १२६, १३१, १४६, २४म. त्० १६, २१, ३०, ३७, 

= ३⊏३, ४२०, ४२१, ४२६, ४२८, ४३१, ४३२, ४३३, ४४२, ४७३. श्यामदास खेतसीहोत--द् ० ३४०. --बिटुलदासेात--दु० २२, —स्जावत—प॰ १७४. दू॰ —सांवळदास भाटो—दू॰ ३४३. —सोमदास रावल—प० ८४, श्यामराम- वू० १८. श्यामासि ह-प० ६२, ६४, ६६, ६७, १४१, १६४, २३६, २४६. दू० ७, १३, १६, २०, ३२, र्४, ३०, ३२, ३४, ३६, ३८, ४१, ३३८, ३४०, ४०२, ४१३, ४२६, ४५६. १६१, २११, ३६२, ३६१, -- जसर्वतसि होत-प० १६७. श्यामा (सम्मा)--दू० २१४. श्राघदेव---द् ० ४७. श्रीकृष्य-द्० २१४, २४६, २६१, ४४८. श्रीकृष्ण देव--दू० २७६. श्रीजी-दू० ३१३, ३१४. श्रीठठ--- दू० ४. श्रीनारायण-दू० २४६. श्रीपाल--- तृ० ३. श्रीपुञ्ज--( राजा विक्रमसि ह)--प० 95. ३६, ४१, ४२, ४३, ३३३, — गावळ — प० १६, १८, ८४.

श्रीय-( शाक्य )-- द्० ४६ श्रीसिंह रा०--- दु० २४३. श्रत—द्∘ ४⊏.

संकरेचा--प० १०४. संगमराज-दु० १८८. संगमराव-प० १८४. द० १८२. ्रीम**३, १**म४, १म४. स्र्रामिस ह— (राया साँगा)—प० सगरा—प० ३७, ३६. १६, २१, ४०, ४१, ४६, ४७, — वालीसा—प० ३४. ४८, ४०, ६२, ८४, ८६, ८८, — सुजावत—प० ३७. ३००, १०८, १०६, १६६, २४७. द् ० ८, १४, ३८, १६१, २१२, ४५०, ४४१, ४४३, ४७१, ४७२, ४७४

—महाराखा, दूसरे—प॰ १६, ६८. संघदीप--द् ० २. संजय—दृ० ४६. संडोव---द० ४८४. संतन बोहरा-प० १६०. संतोष--द० ४.

संभारण-प० १०४, १०४.

संसारचंद--प॰ १४४, १६६. दू० ४१६, ४४४, ४४६. संस्याद—(शशाद)—द् १ सइया वाँकलिया—प० १६७, १६८. सई-(धान का एक नाप)-द्र

२१७. सकना तुर्क-प० १७२. सगण-द्० ४८.

सगतसिंह-प० ११६, १६८, १७६. द् ० ४४६. सगता-हे -- 'शक्तिसि ह' ।

---मालावत---प० २४६. सगना-प० २४६ सगर राखा-प० ६१, ६२, ६३, ६४, ७०, ७२, ७३, ६६, १३४. द् ० २, ४, ४८, ३६३.

सचियाय कुलदेवी-प० २२६, २३३. ₹38.

सजन, चीहान-प० १८६, १६०.

-- भटियाणी-- दु० ३३४.

—भायल-प॰ २४४.

--राणा-प० १८६, १६०, २४६.

-- राच--प० २५४.

सजनसि ह-प० २३. ४६, ६७. सजना बाई--द् ० ३४१.

सज्जनसिंह--प० २०.

सज्जा-द् १७१, १७२.

--माला-प० ४१.

--राजावत--द्० १६७.

सतरसि ह—द् ० ३४०

सतीदान--- ढू० ४४२

सत्त--प० २३१

सत्ता—प० २४, २६, ३४, ३४१, १४४, १७४, २४७, २४६, २६०. द्० ८७, ६०, ६३, ६४, १०६, १०६, १११, ११२, ३८२, ४३७.

सत्ता चूँडावत—द्० ११४.

---जाम---द्० २८१, २४२, २४४, २५०.

—भाटी—दू० ११६, २४८.

--रागा--द् ० ४७२.

—राव—दृ० १०६.

---(शत्रुसाळ) रावत---प० ४४.

—रिगमनोत—द् ० २२८.

सत्यराज-प० २४६.

सत्रसाळ-प० १६७. दू० ३७०.

सर्दांजी, खवास—द् ० २०१.

सदाकुँवर--प० ११३.

सर्हा बाई--प॰ ११४.

सहा से। छंकी--प० ४४.

सनावत--- दृ० ४१५.

सञ्ज राजा---द् ० ४८४.

सपादलचीय-प० १६८.

सबर-प० २२२. दू० ४६३.

सबल्लासंह—प० ३४, ३६, ६४, ६६, ७३, १७७. दु० १३, २०, २१, २२, २३, २४, ३३, ३४, **30, 38, 83, 338, 388.** ३४०, ३६३, ३६६, ३७६, ३६०, ३६३, ४२०, ४३४, —( श्यामा )—द् ०२१४. ४३७, ४४४, ४४४.

—चतुर्भु जोत प्रविया—प॰ १६. — ( जाति )—दृ० २४१.

३४८.

११३, १२०, १६६, २२८, सबल्रसिंह मानसिंहोत-दू० १४.

---राजावत---द् ० ३८७, ४०४.

---रावल--प० २४८, २४३. दू० ३३७, ३३६, ३४०, ३४९, ४३६, ४४१.

सबला-प० १४६, १६७, २४०. द० इहे, इहेश, इहेश, ४०२, ४१६, ४७३.

समगा-दू० १६४.

समतसिंह-प॰ ७६.

समपु--दू॰ ३.

समरासिंह, राव--प० १२०, १४१. द् ० २८०.

—रावल—प० १६, १८, २१, २२, ७७, ७८, ७६, ८०, ८४, 114, 141, 142, 152, २३१.

समरांग---द्र० ६६.

समरा देवडा--प॰ १२१, १२६,

130, 133, 188.

समिजा-दू० २४४.

समुद्रपाल--- दू० ४८७.

समूका-प० १४८.

सम्मा-द् २४४, २४६, ३६२, ३६३. ४८२

—( सिमजा )—द् ० २४४.

सम्मा जाड़ेचा-दू० २१४. —जाम—दु० २४६. --बलोच--दू० ३८०. सरखेबर्खा—दू० १४८, १४०, १४१. सरदारसिंह-प॰ २०, १७०. दू० ३५१, ४३७, ४५५. सरफ़राज़खाँ—दू० ४६३. सरबलंदराय-प० १०२. सरवहिया यादव—दृ० २४८, २४०, २४१, २४३, २४४, २६२. सरसक्ली-- दू० २००. सरूप दे, राणी—दू० ६६. सरूपसिंह--प० २१६. दू० ४४४, ४४४. सरूपाँ---दू० २०१ सर्वकाम-- दू० ४८. सलखगोत-प॰ २३ सत्तत्वा, राव--प० २३, १२३, १४७, २४४ दू० ४६, ६४, ६६, ६७, 984. —ल्रॅंभावत—इ० ६६, १६४. सलभन---द् ० २८०, ४४३, ४४४,

सबसन—दू० २८०, ४४३, ४४४, ४४७.
४४७.
सबराज—दू० २.
सबहदी—प० २४१. दू०४, १०,
१३, १८, ३४, ३८२.
सबाजित—प० ८४.
सबीम—दे०—"जहाँगीर"।
—शाह—दू० २११, ४४१.
सखा, राठाड़—प० १६४

सल्ला सेपटा--प॰ १६४, , सल्ह्या, जैसा—प० १६४. सल्हा, राजावत-दू० ३६. सवाईसिंह---द्० ३४१, ३४२, ४५१, ४५२, ४५३, ४५४. सहजर्दंद--- दू० २१२. सहजग-द् ०२१३, सहजपाल, गाङ्ग् —प॰ १६४. —राजा—दू० २१२. सहजसेन--दू० २४६. सहजिग (सेजक) गोहिल-दू० 880. सहदेव---दू० २, २० ४६ सहनपाल-दू० ६६, १६४. —( श्रर्जुनपाल )—दू० २१०. सहमती कछवाहा--द्० १६७. सहराव--प० १६६. सहवर्ण--प० ८४. सहवास---द् ० २४४. सहसमज-प॰ ३४, ३६, ४१, ३४, २४४, २४६, २४८. दू० ११, ३२, ६०, १६६, २०८, ३२० ३२१, ३३४, ३३६, ३४६ ३७२. —( सहसा )—देव—"सहसा" --देवड़ा-- दू० ४८१. ---पँचार राव--प० १२३, १४४ २१७. हू० १४४. —माबदेवेात—दू० ३३८.

-- रायमलेात--दू० ४०.

सहसमज् रावज-प०६८, ८४, ६०, साँगा-प०३३, ६४, ४६, ४७, ११२. ४६, ४०, १४६, १७३,

—सीतत्त हाड़ा—प० ११०. सहस्रमान—द्० २.

सहसा—प० ६६, १७५, २४८, २४६ दू० २७, २८, १४४, ३६३, ३६४, ३६८, ३७६, ३६६, ४०२, ४१३ ४२१, ४२४,४३१,४३३,४३७.

सहसावत सीसोदिया—प० ६४. सहस्रार्जुन—दू० २४६. सहस्वान (महस्वान)—दू० ४६.

सहारण जाट---दू० २०१, २०२. साह्देवास--प० ३४, ११६, २१८.

हु॰ ६, ११, ३६, ४२, ३६४, ४१०, ४२१.

साँई नेहड़ी---दू० २२६. सांकर----दे०---''शंकर''। साँखजा, पँवार---प० २३०, २३२,

२३३, २३४, २३४, २४७. ढू० ४१७.

—सहराज—प० २४१. टू० ६२,

सींखर्जी---प॰ ४४, १८७. दू० ४१७. सांखर्जे---प॰ २३६, २३८, २३६,

२४०. टू० २७, ६२, १३०.

--जाँगलू के--प० २३८.

—रूप के—प० २३४.

साँगया—प॰ १४१. तू॰ २८२, २८८, २६८, ४३८. गा—प० ३३, ६४, ४६, ४७, ४६, ४०, १४७, १४६, १७१, १८१, १६०, २१६, ₹४०. दू० ६, ११, २४, २७, २८, ६०, ३६, १८६, ३२३, ३२४, ३३१, ३६४, ३६८, ४१०, ४२६, ४३१, ४४४.

—-श्रासिया चारण--प॰ १३२.

—पृथ्वीराजात—दू० २४.

—माटी-- दू० १६३.

-- मक्तमराव के पुत्र--द् ० ३४२.

—रागा—दे॰—"संप्रामासिंह (रागा)"।

—रायमलोत राषा—प॰ १०८.

—शिलार—प० १६४.

साँगी-दू॰ २६४.

साँगो—दू॰ ३४७.

सांघण---प० २३२.

संचिारा-प० १०४.

साँडा—प॰ १७४, २४४, २४*४* २४६.

स्रोतल-प॰ १६७, २३४. दू० ४६ ३२०, ३२७, ३७४.

—चौहान—प० २४४

- राठौड़-प० १६४.

-रागा-दू० ४७२.

—राव—दू० १३८, १६६.

—सोम—प० २४४.

साँदू—दू० ६३.

साँदू रामा-प० १११

सींदू रामा सूरावत---दू० १६६. सांब---द्र० २१४, २४४, २४४, २४६, २६१.

सविल्र—प० १४८, १४६, १७७, २३३, २४६. क्० २३६, ३२२. ३२७.

सीवळदास--प० ३४, ३६, ६४, **६७, ६६, ११६, १**१०, १६७, १७०, १७८, २३६, २३८, साद्छ बिट्ठछदास्रोत—दू० २२. २४२. दू० १६, २१, २३, ३३, —बीकावत-प० १०४. ३४, ३७१, ३७२, ३७४, ३६४, — भाटी—दू० १०७. ४०२, ४०६, ४१०, ४१३, —महेसेात राठांबु-प० १३३. 814, 816, 824, 824, ४३३, ४७३.

- —खीची—प० १०३.
- —ठाकुर—दु० ४१८.
- —दहिया—प० १०४.
- --रावत--प० ३७.
- —संसारचंदात, भाटी—द्० 899.

सावसमुध कविराज-द्० २३६, ₹80.

सीसतुव-द् १. साइयाँ भूला—प० ८३. सागवाडिये--प॰ ८३ साचर ऋषीध्वर—प० २४४. साद ज़र्मीदार—दू० २४६. साबा-दे॰--''साद्छ''। साद्-दु० ६३.

१८०, २३२, २३८, २४१, २४२, २४६, २५०, २५५, २६०. हू० १३, २१, २४, ३०, 82, 82, 88, 900, 909, १०२, ३२१, ३३३, ३७४, इत्र, इंश्व, ४०२, ४१०, કાર, કર⊏, કરા, કરર, ४३३.

- —राव गोपालदासोत—द् ० ३४८.

सादे कुँवर---दू० ६२.

सापन्नी-द् ३४४. साबस--हु० २४१.

सामंत-प॰ १४४.

सामंतदेव--- दू० ४४.

सामतराज-प० १६८. द्० ४८. सामंतिसिंह-प॰ १७, ७८, ७६,

> ८४, १२३, १६६, १६०, २१७. द्रु० १६०, १६७, १६८.

-दूसरा-प० १४३.

- —चावड्ग-प० २२०,
- ---चीबा--प० १२४.
- —्राव—दु० ६६
- —्रावल्र—प० २०, ८४, ८४.
- —शेखावत—दृ० २०१.
- —सोनगिरा—दू० ६४, १८8.

सातूल-प० ६७, १४८, १७६, १७६, साम-दू० २४४, २३१, ३२३.

सामदास-प० २४८ सामवेद---प० १०४. सामा-दे०--''साँडा''। सामेजा (सम्मा) जाति—दू० २४४. २४६. सामार-प० २२२. सायब---द्० २४७. सायर---प० २४६. सारग-प० २४६. द्० ४०६, 860 सार्रगखा-प० १६४, १६५. दू० २०६. सारंगदेव--प० २४, ४३,४४, १६८, 9 & 8. सारंगदेवी, राणी-द् १६६. सारंगदेवात राजपूत-प॰ ७. सारगोध्वर-प० ११७. सारा--प० २४८. सार्खेचा---द्र० २६. साल्ह—दु॰ २८२. साल्हा-प० १७३, २३४, २३६. सार्वत--प॰ ११६, १४४, १६६, १८३, २४७, २१८. द्० १८२, ३८२. ---हाड्डा---प० १०३. सावंतिसिंह-प० १४०, १४१, -राजपूत-प० १७८, २२४. १६७, १७६, २१७, २४६. द्० ४३, ३२०, ३२१, ३२२, —राजा—प० २३1. ४०८, ४४२, ४४४, ४४६. सावंतसी भीमावत—द् ० ३४७.

सावंतसीहोत भाटी-द् ० ३२२. सावद् भाटी--द् ० ६२. सासण (शासन) चारण-प॰ 990. साह-प० ६१, ६४. साह्य पाल--प० १३०. साहब-प० ६७, २४२. द्० २१४, २२६, ४६३, ४६८, ४६६, 800, 801. --हमीरात जाड़ेचा--दू० ४६३, ४६७, ४६८, ४६६. साहबर्खां—प० १३८, २१८. दू० ७. साहबदेवी तॅवर---दू० २००, ३७७. साहबसिंह--द्० ४४१, ४४४, ४४४. साहर-प० २१७. साहरण--प० ११६. साहार--द् ४६०, साहिल-प॰ १६६. सिंब-प० २३१, दू० २६१, ३३४, ३३६. सिंघराव भाटी - दू० २६०, ४३८. सिंघा-प॰ १७४. सिंधराव-प० १६६. द्० ३४७. सिंधल, नींबावत-प० १४४. क्० १२६, १३४. सि<sup>•</sup>धलसेन—प० २३२. सिंधु--द् ० ४६.

सिंधु द्वीप--द० ४६. सिंधुमान-इ० २४१. सि धुराज-प० २४४. २४६. सिंधुळ-प० १६६. सिंह-प०३३, १६८. दू० १६, २०, २७, ४२, ३३३, ३३७, ३४०, ३८२, ४१०, ४२१, ४२८, ४७२, ४७३. --- श्रजा का---द्र० ४७२. -कोली-प० ६२. -जैतमाले।त-दृ० ४२३. —जैतसीहोत—प० १७३. - रावल-प० १४. --संवत्-प० २२१. दू० ४६०. सिंहजी--प० १७ सिंहबत राजा-द् ० ४८४. सिंहराज-प० १६८, २००. सिंहराव-प० १२३. दू० ४३६. --- मनाहर बदेदा--- द्० ३४६. सिंहसेन (सीहाजी)--द्० ४०, ४३, **40, 45.** सि'हा तेजावत-प॰ ६४. सिकंदर-प० २१४, २१४. दू० २४४, ४८३. सिकंदर खा-प॰ १२४. दू० ३२०. -- लोदी-प॰ २१७. दू० ४७६, 889. सिकातरा-- दू० १११. सिखरा—प० २३, १७६, १८३, सींधलपत्ता—प० १६४. २२३, २२४, २२४, २२६,

२२७, २२८, २४२, २४७, २६०. द् ० मम, ६५ सिखरा ई दा पहिहार-प॰ २२२. -- उगमणोत-द् ० ६३, 902. सिखरावत-प० २३ सिधका-प० २२१. सिंधमुख-दृ० ४४१. सिद्धगराय-दू० २. सिद्धराज से। हंकी-प० १८, २०७, २१०, २११, २१२, २१६, २२१, २३२. टू० ४८, १६४, २४२, २७४, ४७८, ४७६. सियाजी राठाड़-- हू० ४६०. सिरंग-- दु० १६६, ३६६, ४४१. सिराजुद्दीन-दू० २६२, २६३. सिरोही का इतिहास-प॰ १२०, १२३, १४१, २३३. सिरोही की ख्यात-प० १२० सिवार-प० २४४, २४६, २४६, २६०. सिवर--प० २३१. सिवा--प० १४७, १७१, २४६, २४८, २४६. —साँखला—दु० ४६१. सिसोदिया, गुहिलोत चंश- प० 900 सिहाना भाटी-हू॰ २८३. सीताबाई बाहड्मेरी-दू

३२६, ३३०, ३३१. सीमाल राठोड़-दू० २८६. सीयक (श्रीहर्ष दूसरा)-प० २४४. सीरवन भाटी-प॰ २१४. सीबोरा---प० २३०. सीसोदिये-प० २, ७, १३, २७, २८, ७७, ६७. हु० १०४, १०७, १०८, ११८, १२०, ୱଞ୍ଜ. सीसोदिया की स्थात-प० १०. सीहद्देव रावल-प० १४, ८४. द्० २८२. —राया—प० २३४, २३६, २३७. —साँखबा—प० १८६. हु० १२२. — भाटी—प० २४३. सीह पातचा--प० १४८, १४६. सीहा-प॰ ६४, १७१. दू० ३२, -राठीइ--दू० ३४७. ४२, ६४, ११६, १३४, १३४, १३६, ३२१, ३२७, ३४०, ३६६, ३८२, ४२४, ४३३. सीहाजी-दे॰ ''सिं हसेन''। —कनवजिया, राव—द्० ४१, सुकृत शर्मा—प० १३ ४२, ४३, ४४, ४४. सीहाणी कञ्जवाहा--दू० ४. सीहा धनराजात - द्र० ३७२. —माटी गोर्यंददास्रोत—द् ० ३४६. ---राठाडु---द्० ४६१. -- राव--द् ० ४०, ४८, ६४, सुगंधत्त--प० १७३. —सिंधल-दू० १३६, १३४, १३६. सुगुगादेवी सोढ़ी-दू० २००. सीहो-प० १८, ८४. तू० ४६.

सु'गराय-दू० २. सुंदर-प० २३४. दू० १३, ४२४. सु दरचंद राजा---द्र० ४८८ सुंदरदास-प० ३६, ६६, ११७, २३८, २४८. द् ० ४, १०, १६, २०, २१, २२, २३, २६, ३६, ३६, ४२, ३२४, ३३०, ३३१, ३३३, ३३६, ३४०, ₹७१, ३७४, ३८३, ३६०, ३६४, ३६६, ४०२, ४०६, ४१२, ૪૧૨, ૪૪૬, ૪૨૧, ૪૨૧, ४३३, ४३६, ४४२, ४४४. —गौद्र-प० १०४. —मुहणोत—प० २४७, २४६. सुंदरबाई--प० १४४. सुंदरीदेवी-प० २३१. सुकत--प॰ ८४ सुकायत राजा---द्० ४८७. सुख कुँवरी-प॰ १३४. सुखरामदास--दू० ४४४ सुखविलास-दृ० २०१. सुखासि ह—द् ० २०६, ४४२ सुखसेन-दृ० ४८८ सुगुण मंहता—प० २३४.

सुघद्राय--द्र० १६६, २००, २०१,

सुघेान--- दू० ३. सुजति — ५० ८४. सुजय---प० ८४. सुजसराय--दृ० ३ सुजान-प० १६७. द्० ३७, ३३४. सुविध-दू० ४८४. सुजान देवी--हू० ३६७. सुजान राय द्० २१३. सुजानसिंह--प॰ ३४, ६१, ६७, ७२, ७३, १६७, ढू० १६, १८, १६, २०, २२, २३, ४३, २००, રૂર્ક, રૂર્ક, રૂજુ, રૂક્ય, ४४१, ४७३. —उदयसिंहोत—दू० २२. —खंगारेात—द्० २४. —महाराजा—द्० २०१, २०३. सुजित--प॰ ८४. सुदर्धराज---दू० २. सुदर्शन-प० ८४. दू० २, ४१, ४८, ३३०. दू० ३७६. --राव---दू० ३७६, ४३६. सुदर्शनसेन-दू० ४४४. सुदास--दू० ४८. सुदेव--- दू० ४८ सुधन राजा-दू० ४८४. सुधन्वा---प० ८४. ढू० २. सुधानैव--द्र०१. सुधिबम्ह--दू० ४. सुपियारदे-प० १२२, १२३, १२४,

१२४, १२६, १३२. सुप्रतिकाम--दू० ४६. सुबली राणी सीसादणी—दृ॰ ६४. सुबाहु---द् ० २, ४४३, ४४६. सुबीर-प॰ ८४. सुबुक्तगीन-द् ॰ ४४४, ४४६. सुबुद्धि शर्मा—प० १३. सुभगसेना--हू० ४४३. सुभटवर्म (सेाहड़)-प॰ २४६. सुभैष्य शर्मा-प० १३. सुमत-प॰ ८४. सुमरा---दू० २४६. सुमित्र--द् ० ४, ४४, ४६. सुमित्र मंगल-दृ० ४. सुमेधा---प० ८३. सुवचंद--दू० ४८६. सुरजन--दे॰ ''सुर्जन''। सुरतराज-दू० २. —मानसिंहोत सिरडिया भाटो— सुरताण-प० ३४, ३६, ६१, ११०, १३०, १३१, १४४, १६१, १७८, १७६, २३८, २४८, २४१, २४६. द् ० ६, ११, ३२, 80, 354, 350, 388, 249. ३२४, ३२७, ३३०, ३६२. ३६४, ३६६, ३७२, ३७४, ३७६, ३म२, ३म३, ३६०, ३६३, ३६७, ४०६, ४१३, ४२४, ४३१, ४३२, ४३४, ४७३, ४७४.

सुरताया, श्रजयसी का पुत्र-प० १४८. सुर्वासु-द्० १.

—श्रमयसीहोत—५० १२७, १४१.

--कोटडिया-द् २ ३४३.

—जयमलोत—द्र० १६४.

-देराणी देरावरी-दू० २०१.

—पृथ्वीराजे।त—दू० २०.

—भाटी—दू० ३३१, ४०१.

—भाग का -प० १२७.

—सुदाफर—प० २१४.

--राव--प॰ ४४, ४४, ६०, ६१, सुहवेष्वर--प० १८६. ६२, ११०, ११४, १२३, १२८, सुद्देश (शुद्धोदन)-दू ७ ४६. १२६, १३०, १३२, १३३, सूँखड़ी—प० २१३. १३४, १३४, १४६, १४८, स्थ्रा—प०२४.

188, 157, 218.

—राव देवड़ा—प० १६७.

—राव महिल गोन्नी—प० २१६.

—सांगो राजा—दू० ४८६.

—हरराजोत—प० ४४,४४, २१६. सुरताया सुहम्मद्—प० २१३.

सुरतायासिंह -प॰ २३२. दू॰ ३७, 180, 841, 842.

सुरध—दू० ४६.

सुर्जन-प० ६०, १४०, २३४, २४४. टू० ३०, ४३, १६६, ३२३, ३८२, ४१६.

—बीकुडा—दू० १६.

---रायपाल का---प॰ २४३.

—्राव—प० १११, ११२, ११६.

—हाड़ा राखा—प० ४६, ६०, 180.

सुखतान काला-प० ६६. दू० ४६३. सुळतानसिंह-दू० ३४१.

सुलताना कहवानू-दृ० २६०.

सुलेमानर्खा-दू० ३४८.

सुलेमान शाह-द् ३१८.

सुसिद्ध--दू० ४.

सुहबदेवी जोइयागी-प॰ १८४, 956.

सूत्रावत--प॰ २४.

सूकर-प० २१६.

सूजा-प० १२८, १२६, १४४, १४६, 188, 100, 104, 199, १७८, २३८, २४०, २४१, २४२, २४६, २४७, २४६, २६०. टू० ६, ११, १२, ३१, ३२, ३३, ४४, ४६, १३८, १४८, ३०८, ३८३, ४०२, 816, 824, 826, 831. ४३४.

—चीहाया — दू० ८१.

—जोधपुर का राव—प० १७४,

—देवड़ा—प० १२८, १४८.

-- बालीसा-प० ४१, ६०.

--राठौड़ राव--प० १०६, ११४. द्व १३७, १४३, १४४, १६१,

184, 180, 818. सूजा राव (मारवाड्)—द् ० ३८१. सुडी (हुड़ी)-प० १०७. सूत्रधार बोहिल-प० २४३. स्बर---प० २३०. सुमरा-प० २३४. द् ० २४४, २४६. सूर-प० १०४, १४६, २२६, २३३. —मालग-दू० २८१, २८६, सूरदेव-दू० ४७. \$80, 818 —रागा—द० ४७२. सूरज-प० ८३, २४६. सुरज देवी-दु० १६. स्रजमल-प० ३४, ३६, ४१, ४४, ४६, ४१, ४२, ७२, ७३, ९०, ६२, ६४, १०८, ११०, १६४, १६८, २४७, २४८. दू० २६, १६६, ३२१, ३२३, ३३२, ३३३, ३३४, ३३८, ३६२, ३७१, ३७३, ३७४, ३७६, ३६०, ३६६, ४२१. —खींबावत—प० ४३. —चारण—प० २२६. —जैतमलोत—प० ६०, ६१. —सिश्रण—प० १२०, २३२. ---राणा का दूसरा पुत्र-प॰ २४२. ---राव---पo ६०, ११४, १७०. --रावत--प० ६२, ६४. —वालीसा—प० ३७. —हाड़ा—प० ४८, ४६, ४०, ४३, 305, 308. सुरजसिं ह---द् ० १६, १७.

स्रजसिंह राजा-प० ७७, २४८. द्व ६३८ —राव—द् ३७६. सूरतसिंह-प० १७०, २०१. दू० २२, ४७, ४३७, ४४२, ४४३, 844. सूरदास—प० १७३. दू० ३६६. सूरपाल-दू० ३, ४४. सूरमदे राणी---दृ० ६०, १६६. सुरसिंह-प० ६४, ६८, १३४,१३४, १६७, २२०. हू० १३, २१, २२, २३, २४, २६, ३१, ३४, ३४, ३७, ४०, ४२, ४६, १६४, १६६, २००, ३६३, ३७७,४३६, ४४४. —राजा—प० १३४, १७७, १८२. द्रु० १२, १४, १६, ३७, १६७, १६६, २०८, ३४६, ३६७, ३७३, ३११, ३१२, ४७४. --- हाव---द् ० ६४७, ६६६, ६६४, ३७१, ३८१. स्रसेन--द्० ४, २४६, ४४६,४५४. स्रा—प० ३६, १०४, १३०, १३४, १४६, १४०, १४१, १७०,१७८, १८३, २४४, २४६, २४०, २४६, २४६, २६०. दृ० ३६, ४७,२०६, ३२७, ३३०, ३८६, ४१२,४२१. स्रेतरास लूगो---दू० ४३८ सूर्य्य-प० १६८ दू० १, ३, ४७. सूर्यपाल-कृ० ३, ४४

सूर्य वंश-दू० ४७. सूर्यवंशी-प॰ ११, १७, १८६. सृत नख--प० २३२. सेंडणचंद्र--द् ० ४४६, ४४०. सेजक (सहजिग) गोहिब--दू० **४६०.** सेजसी---दू० ३२०. स्रेतराम--दू० ४६, ४६, ६०, ६२, ६३, ६४. सेनजित--दू० ४८. सेनवंशी-प० २१४. सेनवर्ष-दू० ४८४. सेपटा--प० १०४. सेरमर्दन-दू० ४८६. सेवाहय-प० १३६. सेबोत-प० १०४. सेवटे राजपूत-प० २४७, २४८. सेवती--प० २४६. सैयद् नासिर-प० १६६. सैयद् मक्खन—प० ६४, ६४. सोजत--दू० १४४. सोसतिया-प० २०१. सोढ़ राजा---दू० ४. सोद्देव-दु• ४६. सोढ़ळ--प० २३४. सोढ़िस ह--- दू० ३, ४४ सोढ़ा-प० २३०, २३३, २३४, २४७. हु० ४८२. सेंग्ड़ी--दू॰ ८०, १७६, २३६, २३७,

२३८, २८४, ३०४.

सोढ़े परमार-प० २२२, २४४, २४६, २४७. टू॰ १७८, २६, २८४, ३२७, ३६४, ४३४, ४३७ --- अमरकोट के---प० २४१, २४७. ---पारकर के--प० २४३. स्रोनगरा, राव-प० २६०. —चै।हान—प० ६३, १०४, १४२, १४४, २४४. तू॰ १०३, १०४, ११२, ११४. स्रोनिगरी-प० १४४. दू० ११३, १२६, २०४, २८४, २८६. ---देवी---प० २२ सोनैया ( सुवर्ण मोहर )-प० ११. सोनाबाई--दू० ६०, १६७, १६८, 100, 101, 108, 150, 388. सोनिंग-प० ३. दू० ४८, १६४. सोम-प० १६६. स्रोमा—प० १२३, १⊏१ २४६, २४८, २४७. सेाभागदे—दू० ४८. सोभा चौहान-प० १८१. —राव (शिवभाग )-प० १२३, 184, 189. सोभित-इ० १६४. सोम-प० ७८, २३७, २४४, २४३. हू० ३२०, ३२१, ३४६. —भाटी—दू० ३४७. सोमद्या महादेव-दे -- 'सोमनाथ

महादेव''। सोमदास-प० ८४. दू० ३२१. सोमदेव—प० १६७. ---च्यास-प० १६४. स्रोमनाथ महादेव--प॰ १४४, १४६, १४७, १४८, १४६, १६४. हु० ४१६, ४६०. सोमखदेवी--प० १६६. सोम वंश—प० १०४. सोमवंशी--प० १६८. सोमसाँतल चहुवाण-दू० ४८३. सोमसिंह-प० २४४. सोमा राखसिया--प॰ २४२. दु० ६२, ४३७. सामादिख-प॰ ११. सोमेश--दू० ३, सोमेश्वर राजकवि — प० १६६. —राजा—प० १६६, २००, २२१, २३०, २४७. सोळंकणी राणा—द् ० १६४. सोलंकपाल-दू० ४४. सोर्खंकी—प॰ २४, १०४, ११६, १२०, २०१, २०२, २१४, सौमत-दू० ७१. २१८, २१६, २२०, २२६ टू० 898, 850, 851. —टोडे के--प० २१८. —देसूरी के-प० २१७. —पाटमा श्रमहिलवाड़े के-प० ₹09.

सोलंकी राज्य-समय-द् ० ४७६. —पीढ़ियाँ—प० २१६. -वंशावली-प० २०१. — शाखाएँ -- प० २०१. सोल्हण-प० १६६. दू० ४. सोहबु-प० १६६, २४६. दू० १४१. —साँक सुदावत—दू० ६०. सोहद्रा-दू० ३६७. सोहर-दू० २०३. सोहा-प० १८३. सोहि-प० १०३, १०४. सोहित--प० १४२. सेाहिय-प० १२०. सोही--प० १२०, १७१, १८३. 128, सागीत--दू० ६७, सीदा बारहट बारू-प० २२. सौमत्त-दू॰ ६८. सौभाग्य देवी-३२. दू० ४०, 984, 200. सौभ्रम-प० १४१, १७३. दू० ३४३. स्वर—डू० ४. ४०, ४३, ७२, ७३, ४४६, स्वरूपदेवी--४६. तू० १६४, १६७, २००, ४७४. स्वरूपसिंह-प० २०. दू० २००. —महाराजा—हू० २००. हंस-प० १८, २३१, २३२.

हंसतवसु—प० ८४. हंस रावल-प० १६, ८४. हंसपाल—प० १७, २३४. दू० 845. हंसबाई राणी-प० २४, २४. दू० 80. हंसराज-दू० २८०. हंसा-प० २३४ हर्या पेहिंड्—३१४, ३१४, ३४४. हइये-दू० ३१४, ३४४. हरीसिंह---दू० ४४३, ४४४. ह्यु राजा—दू० ४, ६. --राव---दू० ६. हग्रु देव—दू० ४६. हर्ग्त राव-प० २४४. हर्ग्तुतसिंह—दू० ४४४. हर्गात-दे०-"हनुमंत"। हदो या हदो--प॰ २३६, २४८. दू० ४१२ ह्रजु---प० ८४. हनुमंत--दू० ४. हनुमान—दू० ३, ४६. हबीब पठान---दू० ४७०. हमी खाँ कर्मसिहोत-दृ ११७. हमीद अफ़गान शेख्—दू० ४४६. हमीर-प० २२, ३४, ११३, ११४,

२६८, ३२४, ३६४, ३६८, ३८१, ३८२, ४१०, ४१३, ४३७, ४६०, ४८१. हमीर खंगारोत--दू० २३, २४०. —खींबावत—प० २३८. —तीसरा—दू० २१६. —थिरावत राणा—प० २४०. ---दहिया---प॰ १०४, ११२, ११४. - दूसरा-दू २१४. --पाते--दू० ७. --बड़ा---दू० २१४. —भाटी—दू० ३८१. —महाकाव्य—प० १६०, १८६ --राणा--प० २१, २२, ४६, १०७, २४७. —रावत—प० २३२. र्हमीरदेव बैाहान राजा-प॰ १६०, १६७, २००. तु० ४८३. -रा० दू० २४२. हमारसिंह महाराणा - प० १६, २०. हयनय--- दू० ४८४. हयातर्खां--दू० ३२६. हरकरण---द् ० ३१. इरकुँवर---प० ४२, ६४ हरख जैसिंह---दू० ३४६. हरख शर्मा-प० १३. १२४, १४४, १४८, १६१, हर खी—हू० ३७६. १७८, २३०, २३७, २४८, २४२. हरचंद्--दू० ३८१. ढू॰ ७, २३, १४४, २१६, **हरजनकार—प**० १३. २१६, २२१, २२२, २२७, २२८, इरजस—ह् १, ४, ३०.

हरद्त्त--प० १६०. हरदा—दृ० ३२४. हरदास--प० १४४, १६६, १७८. द्रु० २३, ३६, १४८, १४६, १४०, १४१, १४२,३२२, ३३२, ४३१, ४३४, ४७४. —जहब्--तृ० १४७, १४६. --नाथा---द् ० ३२३ —माटी—दृ० ४११. —महेशदासोत - प० २३७. हरदेव--- दु० ३४. हरधवल-द्० २२४, २२७, २४१. हरनाथ--दू० २१, ३७, ३३४, ३४०, हररेखा--दू० २००. ३६६, ४३६. हरनाथसिंह--हू० ३६, ४४६. हरनाभ---द् ० ४. हरपाल-प० २३०. द्० ३, ४७२. -हरभम-प० २४३. त्०. ३६०, ३६४, ₹50. -केलणोत-द्० ३४३. —चाचा—दू० ३६०. --पीर--प० २४३, २४६. —भाटी—दू० ३६०, ३६७. —साँखला —द् ० १२६. हरभागा—दू० ३८. हरभीम, राजा---व्० ४८८. हरभू --प० २४३. तू० १३७, १३८. इरमाला---दृ० २००. हरया--- दू० ३४२.

हरराज-प० १००, १०४, १६ १०८, ११४, १२६, १४% ४४८, २४६, २४२. ट्र० ३<sup>३३</sup> ४१२, ४२१, ४३७ -राय-द् ३४२. ३३३, ३६६, ३६६ ४१३, ४१४, रावळ—दु० १६६, २६१, ३३४. **381, 881.** हरराम-प० ६७. दू० २२, २४, २६, ३०, ३१, ३३, ३४, ४२, ३६६, ३८३, ४२०. -रायसकात-दू० ३८. हररामदास-द् ७ ४४३. इररामसिं इ---दू० ४४२. हर शर्मा-प० १३. हरसूराणो-प० २२. हराराज---द् ० २८. हराराव---द्० ३२३, ३६१, ३६६. हरिकेली नाटक-प० १ हरिचंद राजा-द० २, ४. हरित--दू० २, ४८. हरिनाय---द् ० ४८६. हरिपाल-दू० ४८७. हरिबंस-प० २३१, दू० ४८६ हरियड--दु० ४८२. हरिया--- दू० १७०, १७३, १७४, 908. हरिवंश पुराया-प० २३१, द्• २६१, ४४८.

हरिश्चंद्र-प० ४, ६, २२८. दू० हरीसिंह राव-टू० २४, धम, धम, ६४, हरिसिंह--दू० २०६, ३३७, ३७२, 828. हरिसेन राजा--- दू० ४८८. हरी रागा-दू० ४७२. हरीदास—प० १४४, १४६, १७६, २४६, २४८, २४६, २४०, २४१. द्द २१, ३०, ४४, ३३७, ३४०, ३६०, ३६४, ४०६, ४१०, ४१६, ४२०, ४२४, ४२८, ४३२, ४३४ —साबा—प० ६१ --दुष्ठावत--दु० द्र६. —पंचोत्ती—द्० ३४⊏. —बिट्ठलदासात—दृ ० २२. हरीपाल-द्० ४४६. हरीराज-प० १६०, २००. हरीराम-प०. ६३. द्० २४, २०८. हरीसि ह—प॰ ६३, १६७, टू० १८, २३, ३०, ३४, ३७, ३६, २०६, ३३४, ३३६, ३४०, ३४०, ३४२, ३६६, ४१६, ४३७, ४४२. —(इंस्तीसि<sup>\*</sup>ह)—प० ६८, १००. —किशनसिंहोत—द्० ४११. —कुँवर—प० २१. —भाटी श्रमरसिंहोत—दृ० ३४१. —भाटी शक्तिसि होत—द्० ३४६. — देवड्रा—प० १४०. —राठोड् भीमसि'होत—द् ० ३४६. —राघोदास का—प० १०४.

—रावत—प० ६३, ६६, ६७. हरिहर-प० = ३. हर्यप्य--द् ४८. हर्षनाथ-प० १६६. हर्षमादिख-प॰ १४. हत्त्रगत-प० २१३. हसती--दू० २०१ हस्तीसिंह (हटीसिंह)-प० ६८, हसा गहलात राणी--दृ० १६६ हाँसू---दू० ६७, ६८. हाजा---प० १८३. दू० २२४, २४१. हाजीखाँ पठाख—प० ४८, ४६, ६०. दू० १३. हाड़ा--प० १०४, १०४, २३१. —सुरतायोत—प० ११०. हाड़े राजपूत-प० १०३, १०४. हाथी-प० ६६, ११४, १७०. दू० ३०८, ३६३, ३७६, ४७३. —- श्रद्धाः का-—द् ० ३४६. —गोपालदासोत—दु० ३८६. हापा ( हामा )-प० ११४, १६६, १७३, १७४. दू० ३२७. हापा---प० २३२. हामा खुमाण काठी-दू० २४१, **388** हारीत ऋषि-प॰ ११, १४, १४.

हाला-दूर्व २१४, २२०, २२१,

280.

हाला शाखा---द् ० २२१,२४७,४७०. हावसिद्ध-प० ८४. हासा भूमिया--दू॰ २८३ हिंगोल-पर १९७१, १७७. दुर ३२४, ४०६. हिंगोला श्राहाड़ा-प० ११६. --पोपाड़ा--द्० १६४, १६४. हिंदराजस्थान प॰ २२७, २४४. हुले-दू॰ १०४. द्भु० ३४७. हिंदार्ख-द्र १७. हिं दूसिं ह-दू० १६, ३६. हितपाल-प० २१६. हिम्मतसिंह-दू० १३, २६, ३१, हेमचंद्राचार्य-प० २२०, २२२. ३६, ४४, ३४०, ४४१, ४४४, ४४४, ४४७. --कछवाहा--दू० २००. —मानसि होत-दू० १६. हिरण्य-प० ८४. हिरण्यनाभ--- दु० २, ४८. हाड़ा राव-इ० ६४. हीमाला-प० १७३, १८१. हीरासि ह—दू० १६८. हुंबड्---प० २३०. हुप्त्संग--द्० ४७१.

३३३, ४८२, ४६१.

हरड़--हू० २६४, २६४, २६६. हरड़ा--प० १०४. हुल---प० ७७. हुसैन कुलीखाँ—प० ६०. हूँफा साहू--- दू० ३०४. हुद्दी (सुद्दी)-प० १०७. हुगा, पँवार-प॰ १२१. —्राजा—प० १८७. हृदयनारायग--- दू० १२, ५६, १६८. हृद्यराम-दू॰ १८, २२, ३८. हृदय शर्मी-प० १३. हृदयसि हदेव-दृ २१२. हेमराज-प० २४६.द्० ३४३, ३७२, ८इइ हेमवर्ण शर्मा-प० १३. हेमा-द् ० ७३, ७४, ७६, ७७, ७८, 98, So. --सीमालेात--दृ०७१, ७२, ७३, ø8. हेमादित्य-प० १४. हैहरय--प॰ ८४. होटो---द्र० २४७. होयसल-दृ० ४४०. हुमार्युं-प० ४३, १६८, २१४. दू० होरतराव-दू० २१२. ९७, १६०, १६२, ३२४, ३३२, होरव—दू० ४८२. होशंग, गोरी-प० ६६.

# भौगोलिक

ग्र

श्रंजार—दु० ४७०, ४७१. श्रंतरगेढा—-दू० ३५३. श्रंतर्वेद--दू० ६. श्रंबलीका दूंक-प० १६. श्रंबा भवानी---प० १३७. श्रंबाव---प० =, २१२. श्रवेरी--प० ५७. म्रखावा—दू० ११५. श्रवासर—दू० ३६०. श्रघाटपुर-दे०-'श्रहाङ्'। श्रचलगढ़---प० ११८. श्रवरात--द् १६. त्रचताणी—दृ॰ ३**१३, ३**४७. अजमेर--प॰ १, ३, ४१, ४६, ४८, **४**६, ६३, ७२, ७६, १७६, १७४, १८६, १६८, २००, २१८ २२१, २३१, २४६, २६०. दू० ६, १०, १२, १४४, १४४ १४६, १४७, १६६, ३४२, देव्य, देश, देशक, देश्य, ४०१, ४०६, ४०६, ४१४, **४२**४, ४२६, ४८२, ४८३. श्रजयगढ़---द्० २११.

श्रजयपुर—दू० ४७. श्रज्ञयसर पर्वत-द् ० २१६. श्रजारी, रामसिंह की-प० ११७. श्रजीतपुर—टू० २०४, ४४१. श्रजैपुर—दे०—"श्रजयपुर"। श्रजोधन देपाळपुर—दू० ३१७ श्रजोध-दे०-- "श्रये।ध्या"। श्राटक---- दु० १७, २८, ४०३ श्रटबद्गा—हू० ३८४. श्रदरोह--प् १०३. श्रटाल, चारखों की--प० ११८. ग्रड्चीगा---दू० ४०७. थ्रड़ाई दिन का भोपड़ा-पण १६६. श्रगखसीसर—प० २४४ श्रग्रदोर-प० ११८, १३४ श्रग्धार-प० ११८. श्रगहिळपुर-पाटग्य--प० २१४, २१७, २२२. दू० ४८१. श्रयाहिळवाड़ा---प० १६६, २०१. द्व २४१. श्रनत हूं गरी-प० २१, श्रनलकुण्ड--प॰ २२६. श्रभयपुर---द् ० ४७. श्रभिरामपुर्, मिलकी-प० १०२.

श्रभैपुरा—दृ० ४७ श्रमोहर विठाँडा-- दृ० २६० श्रमरकोट---द् ० १४२, २२४ श्रमरगढ़---दू० २१. श्रमरसर---द्० ३२. श्रमृतसर (साँभर)--- दू० १, ६. श्रयोध्या--दू० ४. श्ररजाियारी-द् २१६. घरजणी—दु० २८६. श्ररजीयाग---प० २४७. अरटबाढ़ा--प० ११८, १३४. श्ररदिश्रा—दू० ४२६. श्ररणो---प० ७६. श्ररगोद—दू० २१२. श्चरवण---प० ६. श्ररोड़---दू० २७२. श्रर्थूंग---प० २४६. श्रबुंदाचल-प० १६८. श्रर्बेली (पर्वत)--द्र ११६. श्रतवर--प० ४८, २३२. दू० ३१, ₹₹. श्रवाइना--- ढू० २१२. श्रवेल-ए० ११८. श्रहमद्नगर--प०१६६. दू०४१८, 840. श्रहमदाबाद--प० ३, ६७, २१३, २१४. २१४, २२१. दू० १६३, २४८, २५४, ४६०, ४६३, ४६६.

श्रहर-प० १८१.

श्रहरागी इंद्रवडे—द्० ४१४. श्रहवा—-दू० ३४३ श्रहिचावा खुर्द--प० ११६. घ्रहिछ्त्रपुर-प० १६८. श्रहोरगढ--- दू० ४७.

ग्रा र्यांकडावास—द्० ४१४. श्रीतरदा--प० ११०. श्रीतरी-प० ४, ६७, ६८, ६६, 900. श्रांध्र-प॰ २३१. श्रीबा---द् ० ३२७. श्चाँबेर--प॰ ४१, १११, २४७, २४१. द् ० १, ४, ४, ७, ६, ११, १२, १३, १४, १६, २७, ३२, ४४, ₹8₹. र्श्वाबेरी-प॰ ६ श्रांबेला—प० ११८. श्रीभेरा--- दू० २८२. श्रीमद्--प० ६७, १००.

श्रीवता—ए० १३७. श्रीवर्ती—द् ० ४१४. र्श्रावा---प० ६४. श्राउवा--प० ११८. द्० ३३३. श्राकड् सादा---प॰ ४४, २१६. थाङला—दू० २४६, ३४३. श्राकेली---प० ११८

श्राकेवला--- दृ० ३४६. श्राकोला--प० ४३. श्राख्ना—प० ११८.

श्रागरा-प० १६, ४७, १११, २३३ दुर्व ३८३, ४८१, ४६२. श्रागरिया-प॰ २१७. श्राड्रावल—दे०—''श्रवेली''। श्रादाता, भारों की-प० ११८ श्राग्वाग्य--द्० ३६३ श्रानस'--प० २३१. श्रानलोध—ह्० १८४. श्रानापुर---प० ११६. श्रानावस-द् ७ ४०१ श्राना सागर-प० १६६. दू० १४४. आफूड्री—प० ११८. ष्राबू—प० २४, १०४, ११७, ११८. १२०, १२१, १२२, १२३, १२४, १२६, १३३, १४७, २०८, २२१, २२६, २३१, २३२, २३४, २४४, २४६. द्रु० २७७, २८०, ३१०, ३१७. श्राबू रोड्--प० १२३, २४४. श्रामथला-प० ११७. श्रामलमाल-प० ४. श्रामेट--प० ३४. श्रामेर-दे०--"श्राबेर"। श्रायसी---द् ० ४०४. श्चारखी--प० ११८. श्रारज्या—प० ६६. श्रारम---द् ० २४८. श्रात्तमपुर—दू० २१२ श्राजवाड़ा—प० १८३.

श्रालवाहा-प॰ १९८ त्रालाराग्य-प० १८३ ञ्चािलया-प० ११८. त्रालोपा-प० १६४. ग्रावड्-सावड्—प० ३. ग्राशावही या ग्राशावही-प॰२१३. श्रासगी केंाट--दू॰ २४६, २४६, २६१, २८१, ३४४, ३४४. श्रासदास—प० ११६. श्रासरानड़ा—दू० ४२७ ग्रासल-प॰ २१३. श्रासलकोट-पः १४२. ग्रासबोई-दु० २४६ ग्रासवड्ग--प० ११६. श्राससैवण-दू० २४६ श्रासावल-प० २२१. श्रासेर--प॰ ४१, दु० ४८१, ब्रासो--द् ० २४६. श्रासोप-प० १८०. दू० ३६०, ३१२, ३१३, ४०७. म्रासीप की चिनड़ी—दू० ४०७. श्राहड-दे०--''श्राहाद्''। श्राहप---दूव २४६. श्राहाङ्--प० ६, ४७, ७८, ७६, 188, 851. श्राहाला---दू० २४६. श्राहुउमा-प० १३. ब्राहोर-प० १, ४, १३, १८. इंद्रख्वी-द् ० २१२.

इंद्राणा--प० १७८ इकुरडा--प० ११८ इच्छापुर—द्० ४०७ इडीवे--द्र० ४१४. इसलामपुर की सीयल-प० ७६ इसलामपुर मोही-प० ७६

ई'दावादी—द्०—८६. ईकड---व ० २४६. ईडर-प० १, ३, ४, ८, १०, २२, उदारा-प० १८०. २१७. दू० ४४, १६६, २६४, उन्हाली-प॰ २. ३३१, ३३६, ४०७, ४६३

ईडर--हू० १६१. ईसर नावड़ो--दु० ३६७ ईसवाळ--प० ४.

#### उ

चॅटाला--प॰ ३, ३४, ४३, ६४.

इँटोलाव—दे०—"इँटाबा" । **डॅडवाड्ग—प० १**८३ उगरावरा—प० ६६. उचह**र---प० २३२**. रुजेन—प० ३, ६७, १६७, १६८, २३८, २४०. हू० ३३४, ३६४, ३६६,३६६, ४०१,४१४, ४१८, ४२६. उड्छा--दे०--'भोडछा''। रड़ महेसदास की--प० ११६.

**ब**डवाडिया—प० ११६.

**डडसर—दू० ४**४३.

उदयपुर-प० २, ३, ४, ६, ७, ६, 12, 18, 46, 40, 45, 48, ६८, ७०, ७२, ७४, ७६, ७८, **६३, ६६, ६७, १०२. टू० ३६,** २१२, ३४० उद्यपुर छोटा-४० १६७. **उद्यसागर** तालाब---प० २, ६, ७, ४६, ४८. उद्वियावास-दृ० २८२. ३६,४१, ७८,१२६,१३०,१३७, उदेही—दू० १,१८,२२,२६,३४. उपमाण-प० ११८ उपरवाङ्।—द्० २२६. बमस्केाट--प० २३४, २३४, २४९, २४६, २४७, २४८, २४०, २४३, २४४, २४६. टू॰ ७६, ७७, १७६, २४८, २६१, २७६, २८२, २८३, २८४, ३२२, ३२३, ३२४, ३२६, ३२७, ३३२, ३३३. उमरकाट खाडाल-इ० २७६. डमरगी-प० ११८, १२०, २०८. **उमर**लाई—दु० ४२३. उरमालकोट-प० ४७२.

उलकाई--इ० २११.

कॅंच देरावर--- दू० २६३. **अँचासरा**—दू० २४८. कॅटाला—दे०—''हॅटाबा''। जँड वाडिया—प० ११७. जँड सर्वैया—दू० २४१. जँदरा—प० ११७. जड—प० ११७. जडाई—दू० २४६. जदीवास—दू० ४०६. जनवा गाँव—प० २२. जना—दू० २४६. जपर मावा—प० ७६.

#### 租

ऋषीकेश--प० ११८.

### Ų

प्लच—दू० २११ पृही—प० ११८. पृहेखरा—दू० २१६. स्रे

ऐवड़ी भारों की—प॰ ११६. ऐवा--प॰ १०३. ऐहनजा—प॰ १६८.

## श्री

श्रोईसाँ — दे० — "श्रोयर्सा"। श्रोकंड — प०१ म्ह. श्रोगरास — दू०१४१. श्रोमारी — प०११६. श्रोक्श — दू०२१०,२११,२१२, २१४. श्रोडवाड़ा — दू०३३४.

आडवाड़ा—दू० २२०. झोडा—दू० २४⊏. झोड़ा, भीम का—प० १. श्रोडू — प० ११८ श्रोदिठ — प० २४१. श्रोयस — दू० ३३६. श्रोयस — प० १७६. दू० ३६४,४२४. — का पुरवटा — दू० ४०७. — का रेाहण — दू० ४०७. — की कींसरी — दू० ४०६. श्रोराठ — दू० ६३ श्रोराठ — दू० १००. श्रोति — दू० १००. श्रोति — दू० २८५, ३८९. श्रोता — दू० २८५, ३८१.

### क

कंतित या कर्णतीर्थ — दू० २१०.
कंथाकार — प० १६६.
कंधार — प० ६ म. दू० २०, ३३२.
कंपासिया — प० ११७.
कँवरता — प० ११ म.
कँवता — दू० ३६२.
कक् — दू० ४४७.
कच्छ — प० १७१, २०२,२४३,२४४.
दू०२१४,२१७,२१ म,२१६,२२१,
२४४, २४६,२४७, ४४०,४ म.२.

कलुक्वा—सू० २१२. कटक—दू० ४२, ४६. कटखड़ा—प० ११०. कटहड़—दू० २२. कठाड़—प० ६. कड़ी-प० ४. द्र० ४०४. कणवण--द्र० २४६. कर्णवारा—द् ० ४४६. करावीर--प० ७७. दू० ४२३. कणावद--प॰ १८३. कतर—दू० ४४३. कद्डू--दू० १४१. कदाखा-दू० ३१६. कनड़ के पहाड़--प॰ ४६४. कने।हिया---प० २४८. कन्दहार—दे०—'कंघार''। कन्ने।ज—प० २२०, २२८, २२६, २३१, २३२. द्० ४४, ४०, ४४, रू, ६३, ६४, २१०, ४८१ कपड्वणज-प० ४२८. कपासग्य-प० ३, ७७. कपूरदेसर—द् ० २७६. कपूरिया---द् ० ३८८. कबार की सूंखड़ी--प० २१४. कमलपुर—दू०—४७. कम्मा का बाड़ा---व् ७ ४२३. कर---ए० ११७ करड़ा सत्ता—दू० २७६. करगावास-प॰ २१७. करगावटी -प॰ १८६. करगीसर—दू० ४४२. करनेचगढ़--प० ४८१. करमसीसर-प० १८०. दू० ४३०. करमावस—प० ६६, १४०. करहटी-प० ११७.

करहरा—दू० २१२ करहेड़ा--प० ३. द् ० ४७ कराडा--द् ० २४० कराडी--दु० ४०३ करोली - प० ४४६. कर्या का महत्त--दू० ३२६, ३२० -- तीर्थ या कंतित-दृ० २१०. कर्गाटक-प० १६२, २२०. कर्णावटी-प० १८६ कलड्वास--प० ४७. कलहदगढ़-प० ४८१. कलाकसा---द्र० ३६०. कलाघा -- प० ११८. कलासर-द् ४४४ कलिंग--प० २३१, २३२. कले। ल-प० ४. कल्यागानगर-प० २२०, कल्यागपुर--दू० १५६. कत्यागसर---द्० ४४४, ४५७ कल्यायाी---२२०. कवीता--प० ५७. कश्मीर—दू० ३६२. कसंभी--प० १६०. काँकखा---प० ५. कांकड्---प॰ १. कांगड़ा---दू० १७, ३३, ३००. कांगणी--प॰ २४१. र्काभरी--इ० ४२४. कौंगाऊ--दु० २४६. कांधड्काट-द् २१६.

कांपला-प० १८३. कांभड़ा—दू० ४२७, ४३४ काक नदी-द् ० २४६ काका---द् ० २७६. कागल--द्र० ४१४. काछा--द्० मम, ३२२. काञ्जी—दू० २४६. काञ्चोत्ती--प० ११७. कारुसी-दु० ४०१, ४३% काठियावाङ्—प० ७, २३१. ॡ० २४७, २५१, ४४०, ४६०, ४६१, ४६२.। कागावद-पू० २४६. काणासर—दू० २४८, ३४३. कानडियारी---दू० ३४७. कानासर-दे०-"काणासर"। कानेाइ--प० २४, ४३, कान्यकुब्ज--प॰ २२०. कापड़ी-दू० ५०. काबुब-प० १४६. दू० ७, २०, 3 8 2, 3 8 8 , 8 6 0 , 8 0 3 , 8 8 9 . कासहा—दु०४०६. कामघो—दू० ३४३. कामस कराही-प॰ ६. कार्मी--दू॰ १४, ३२, २०६.

कायलाणे-दू० १२०.

कार्लंदरी-दे०-"कार्लंधरी"।

120, 188, 157.

कारोली-प० ११६.

कालवाड़—दू० २६. कालवास—द्० ४४४. कालाज---द् ० ८७. कालाहुँगर-प॰ १८६ दू० २७% ₹8. कालाणा--द् ३७३, ४४३. कालिंजर-प० २१६, २३२. कालीकर-प० २४३. काली सिंध नदी-प० १०१. काशहृद--प० १२० काशी-प० १११, १४७, १४८. द्व २१०, २११. कासद्रा द्धिवाडिया-प॰ ११६. काहू—दू० १२८. काहू गींव या काहूजीरै--द्र० ६४. किंवाजगा-प० ४०. किडागा--दृ० ३४४, ३४७. किरड़ड---दू० ३७४, ३८०. किरड़ा--द् ० ३४६ किरवाड्।--प० ११२. किराहु---प० २३३. किरात-प॰ २३१. किलाकोट-- दू० २२०. किशनगढ़—दे०—"कुर्सगढु"। किसोर-प० ४, कीटखोाद्--दु० ४१७, ४१८. कीलगो--द्र० ३४३. कीला हुँगर-हु० २४६. कुँछाऊ--द्र० २४६. कालंघरी-प० १२४, १२८, १३०, कुंड्या--- १६८,

कुंडल—प० २४७, २४⊏. हू० ६, १७६, १८२, १८४, ३६२, ३७०, ३६१, ४००.

कुंडल की साद्दो--प० ६४. कुंडले गुलाई-द् २४०.

कुंडागोगढ़--द्र० ४१८.

कुंडाब-प॰ ६.

कुंडम नदी-प० ७३.

कुंपासर---द् ० ३२१.

कुंभलगढ़-प० ४२, ४६, ४६, १६७ कृवानिया-प० ८८. क्कंमलमेर—प० २, ३, ३६, ४०,

४३, ४४, ४६, ४७, ७७, १२४,

१४४, २१७. टू० ४०४, ४३०. कुंभाणा--- दू० ४५४.

कुंभार का केाट--- दू० २४७.

कुच---द्० २१२.

कुचकला--प० २३१.

कुछुड़ी---द् ० २८६.

कुड़की-गाँव—दू० १३,

कुडा--प०७.

कुदम्ँ--द् ध्रश्र.

कुरज मीरमी—प० ६.

कुरड्ग-प० ६४.

कुलद्ड़ा---प० ११६

कुजवर---दू० २४६.

कुल्याणां--प० १४८.

कुसमता—द्० ३४७.

कुहर—दु० ३८८.

कुहाडिया नळा—५० ४.

कुँजवा—द्० १७६

कूँतावियाजाता—दू० २४७.

कूँपडावस-द ० ३८७.

कूँपावास—ह्० ४१७, ४१८, ४१६.

कूपासर—दू० ३४७.

कुचमा-प० ११६.

कृचेर-प० २४१.

कृतावाड्।--प० ११८.

कूड्णा--प० १६४.

कूडी-प० १०३. हु० ४००.

क्रमदेसर—द् ० ६३.

कृष्णगढ़---हु० १६४, २०८, ३४०,

80%, 80%.

केदार---दू० २४६.

केरमङ्---दू० ४४३.

केरया---प० ७६.

केरब--द् ० ४४८.

केरला-प० १७७.

केलगसर--दू० ४१२.

केलवा--प० ४, ३४.

केलवाड़ा-प० ४.

केखाकाट--वृ० २२६, २३०, २३३,

२३४, २३४, २४६.

केलाहूकोट-प० २०४.

केवड़ागवि-प० २.

केसूली-प० २१७,

केहर---दू० ३२२, ३२७.

केहरोर---दू० २६०, २६१, २६२,

३४६, ३६०, ३६७.

कीर--हु० ३६६, ३८१.

कैंबपुरा—प० १३ कैलावा—दू० ३६३. कोंकण-प॰ २२०, २२१. केाकलोधी--द् ० ३३०. कोटहा--प० ४७, ११८. दू० ८१, २४६, २४६, ३४२, ३४३, ३४४, ४४६. कोटडियासर—दू० ३४१. कोटड़ी-प०७६ दृ० १७२, २४६, ३२२. कोटणा—दु० ३४१. कोट पसाव--प० १२४. २५४. कोटहड़ा--- दू० २७७. कोटा-प० १०१, १०२, १०३, 108, 190, 150. काटा पलाइता-प० ६. काठारिया-प० ३, ६, ६, ४६. कोइमदेसर—दू० १६८, २०४.

कोहियावास—हू० २४७, २४६.
कोहिया—प० १७४, २२७. हू०
१४६, ३४१, ३४६.
कोहिया हूँगरी—प० १८६.
कोयहा—प० ११८, १६४.
केरिटा—प० ११८, १६४.
केरिटा—प० १८०.
केरिटा—प० १८०.
केरिटा—प० १८०.
केरिटा—प० १८०.
केरिह्म हूँगर—हू० १४६.
केरिह्म हूँगर—हू० १६७, २४६.
केरिह्म हूँग १६०, १७८, १७७, १७८.

बेह्र---द्० ३४७, ३७०, ४३८. ख खंडाखेली--दू० ३४७. खंडार--द० २४६. खंडारगढ़—प० ६. खंडेला--दू० ३४, ३६, ३७, ४१, २०८. खजवाणा—दू० ३७०. खजूरी-प॰ ६४, १०४, ३४३. खटकड्--प० १०१, ११२. खटोड़ा--द्० ३३६, ४३०. खटोळा--द्र० २११. खडवलाे—प० ११६. खडाला-प॰ १४६. दू॰ २४६, २५६, ३४०, ३४२, ३४४ खडीजनाव---द् ० २४६. खडीगा—दृ० २४७. खडोरीं का गाँव-दू॰ २४६. खत्रियालाे—दू० २४६. खनावड़ी-दू० १६८. खमग्रोर-प० ३, ६, २२, ६६. खमेर -- दू० ३४७. खरगा—दू० २४६. खरड्—दु० ३५३, ३४४, ३४४, ३६०, ३६७. खरदेवला भाटकी--प॰ ६४. खरवड्---प० २२१. खवास का गाँव---द्र० २४६. खवासपुर--दू० १६१.

खांडपरा-ी-दू० ४२३.

खांडायत—प०११६.
खांडाळ —दे०—''खाडाल''।
खाँया—प०१२४.
खाँयू—प०६६, ६६, ६०.
खाँमार--प०११८
खाखरबाड़ा—प०११७.
खाखरबाड़ा—प०११७.
खादहड़ा खारीसै—दू०२७६.
खाट्ट गाँव—प०१८५.
खाडाळ—दू०२६३, २७६, २८०,

३४७, ४६१, ४७१. खाडाहल-द्० २७१. खाडोब-द् ०२६२. खाणा-प० ११६. खाताखेडी--प॰ १०३, १८६. खादी--द् ० ४२२. खानवा--प॰ द४. खाररेड़ा-- दृ० ३४६. खारवा---दू० ३७३. खारवारा—द् ० ४३७. खारवास---द् ० ३४६ खारा नरसाण-द् ३ ३ द ६. खारिया-प० २४६. दू० १६८. खारी-प० १८३ हू० २४६, ४०६. खारी खाबडे़ेळा-प० २३३ खारीग—दू० ३२८, ३२६ खारी नदी-प॰ १. खालसेका-प० ११७.

खियाीया-प॰ २३ खींदासर—दू० ३७३. खींवसर—प० २३६, २३८, टू० ३०४, ३८४, ३८६, ३६४. खीखारा--दू० २७७ खीचीवाडा--प० ११०, १८६, १८८, २२२. दू० १११. खीनावड़ो---दू० ३२४. खीमत--प० ११८. खीरइ---द् ० २४६ खीरवा—दृ० ३५३, ३६७. खीरोहरी--प० १८१. खीवत्तसर—द्० २४६ खीवला---दृ० ३२७. खीवा---दु० २४७. खुटहर--द्० २१२. खुडियाला—द् ० ४०६. खुडियेरी--द् ० २०४. खुराद्यी-प० ११ ह. खुरासान-दृ० ४४७. खुहिया—द् ० २७६. खूहड़ी—दू० २४६, ४३८. खेजङ्ला---दू० ३८४, ३८४, ३८७. खेजदुली--प० १७६. खेजडिया-प० १३४. खेडू--द्० १६, १७, २८३, ३१६, ४४७, ४४८, ४४६, ४६०. खेडधर---दू० ४८, ४६०. खेडपाटण-द् ४८१. खेडला--द् ० ४०७.

खिरालू--प० १७७.

खेड़ा—प० १७८.
खेतपार्ख का टोमा—दू० ३४६.
खेतपािखया—दू० २४६.
खेतसी का गुढ़ा— दू० ४०८.
खेतसर—दू० ४११.
खेरड़ां—२३१, २३२, २३४.
खेरव या खेराड़—प० ६.
खेरवा—प० ४६. दू० ४२६.
खेरवाड़—दू० २११.
खेरागढ़ कटक—दू० २११.
खेराबाद—प० ४१, ६४, ११०. दू० ४७.

खैरावद्—प० १०२. खोंदसर—दू० २८२. खोंखरा—दू० ३४०. खोंखरिया—प० २२२ खोंखारया—दू० ३६० खोंग्रां—प० ११६. खोंड्-प० १६७. खोंड्-प० ११६.

गॅगडाया—दू॰ ३८८.

गगा—प॰ २१६. दू॰ ३१६.

गगा नदी—प॰ ४१, २२६.

गगादास की सादश्—प॰ ४, ८.

गगारहे—दू॰ १६२, १६४.

गजनी—प॰ २००. दू॰ २४४,२६१,

२७७,२७८, ३१६,४४३, ४४७,

४८२. गजसिंह-पुरा—दू० ३८८. गजिया--- दू० २४६. गड्डधव--प० २१४. गढ़कुरार--द्० २१०. गढ़पहारांद---दू० २११. गड़ेवाड़ की श्रहिलाणी—दू० ३६६ गयाकी--प० ११६. गयोाङ्गे--प० १६३. गमण-प० ४. गया तीर्थ-प० २४. गयासपुर-प० ६३ गलिया--प० १६८. गलते की पहाक्षी--दू० ११. गलयर---प० ११६. गलापड़ी-- दू० २४७. गिलयाकार-प॰ ८१, ८२, ८३.

—दू० १६
गाँगड़ी—प० ७८.
गाँगावाड़ी—दू० ३६६.
गाँगाहै—दू० ३४६.
गाँघड़वास—दू० ४०७.
गाँवकरण—दू० ३७८.
गांगरून—प० १०१, १०२, १८६,

गाडरमाला—प॰ ६६. गाषीय प्रसायत—दु॰ ३६०. गाथी—प॰ २१७. गादरागढ़—प॰ २२२ गाविधुर—दू॰ ४४

3 ==

गाहिद्वाला—द्० २७७.

गारागर—प० ६२,२२१. द्० २२४,
२४१, २४६, २४०,
११६वी—प० ११६.
२४२,४४०,४६०
गाँगोर—प० १०३,१
गारागर्सर—द्० ३४७.
गारागर्सर—प० १९७,१३७.
गाराग्या—प० १९६.
गाँगोल—प० ११६.
गाँगोल—प० ११६.
गाँगाल का तालाब—प० १६६.
गाँगाला—द्० ३४३.
गाँगाली वाहत खड़—द० ४२६.
गोंवावावावास—द० १८६.

गुड़ा—प० १६५ गुडियासा—दू० ३५०. गुडा—प० ५. दू० ३३७, ४३८. गुढ़ा, मिर्यां का—प० ११३.

गढ़ा, रासे का—दू॰ ३६३. गुँगोर-प० १०३, १८३ गूँडसवाडा-प॰ ११८. गूँडवाण-प० १०१. गॅदक--प• १६८. गुँदावरा -- प० ११८ गूँदाच---द् ० ४६ ग्रॅदाली-प० ४. गेडाप--द० ४४३. गेमिलियावास-द् १६८. गोडब--प० ४४०. गोंडवाना-प० ७१. गोंघवास-द् ७ ४२६. गोग्रोद - द० २१२. गोकर्ण तीर्थ-प० ४२. गोगितियार—दृ० ३४७. गोगलीसर-दृ० ३४७. गोग्दा-दे॰-"गोघू दा"। गोर्बूदा-प॰ २, ३, ४, ४८, ६८, ७२, १३२. गोठिया-प० ६४. गोठी जाव (गोधवाँ)--प॰ ७४. गोड्वाड्-प॰ २४, ४२,११६,१३१.

दू० ४४, २१७, ४०३. गोवळा—प० २१७. गोथला-(गोठीळाव)—प० ७४. गोदरी—प० १७६,१८०. गोधयाली—दू० २४६. गोधेलाव— दू० ४२६. गोपड़ी---प० १७६. गोपलदे--प० १०३. गोपाण--प० २२४. गोपारी नीवली-इ॰ ३४६. गोपासरिया-दू० ३६४. गोबिक--प० ११६. गोमती नदी-दू॰ ६, ४१ गोयंद--दू० २४४. गोर्थंदपुर-प० ११८. गोर-प० २००. दू० ३१६. गोरखपुर—दू० ३१६. गोव्हरा--द् २४७, ३२२. गोतकुंडा-- द्० ४४०. गोलावास की थाहरी-दू • ४०४. गोलीराव तालाब-दू॰ ४. गोवल--प० २३०, २४०. गोहित टोला—द् ० ४४६: गोहिलवाड्--दू० ४६०. गोही---दू० २४६. गीद-प० २३१. गौड़ो की छाखेरी-प० १०१. गौरी सर--दू० ४४६. प्रावधी--- तू० ३२१, ३४७. ग्वात्तियर—दू० ३, ४, १२, ४४, ४४, २१२, २१४, ४८२, ४८३.

घंटियाली—दू० २४६, ३४३. घटियाला---प॰ २२८, २२६. दू॰ 888.

घडसीसर—ह्० ३१३, ३४१, ४२२ घर्याला--- प० १४४. दू० ३२७. घणोली--दू० ३२३ घरोल--- दू० २४४ घसार---प० ६. र्वाधेड़ा—दू० २१२. घाटा — प॰ ४. घाटावल---प॰ ५. घाटा, सायरे का---प० ३. घाटी--प० १०२. घाटोळी-प० १०२ घार्णां—प० ११≖. घाणोरा या घाणोराव--प० ४. घामट--- ढू० २५७. घासकरण-दू० २४६. घाससैवण-दू० २४६. घासेर---प० ४. घीघोळिया—दु० ४१४. हुँचरोट—दे०—''घुचरोट''। घ्रुवरोट---प॰ २४४, २४७, २६०. द् ० ७४, ७८, १३६, १४८, 148, 180. घुरे मंडल---प० २४६. घोषा--- दू० ४४६. घोड़ा धावड़ी---दू० २४६. घोडाहड्--- दू० ३८६ घोसमन—( घ्रोस्'डा ? )—प० ७७. द्योस्ँडा—प० ७६, ७७.

चंग-दुर्व ३०७.

चंगारवाड़ा—दू० ४०७. चंगावड़ा—दू० ४०७. चंडाबिया--द्र० ४०४, ४०७ चंडावल-दू० ३८७. चंडावो—दू० ४४७. चंडासर-प० २४१. चंदबासा—प० १. चँदेरिया--दृ० २४६. चँदेरी--प॰ ४१, ४६. दू० ४७. चद्गिरि--हु० ४५०, चंद्रभागा नदी--प० १०४ चंद्रावत नगरी--प० १२३. चंद्राव, भाटी का--द्र० ३४६. चंद्रावत रामपुर-प० ६७. चंद्रावती-प० २४४. दू० २७०. चंपाबाग-प० ६६. चंबल --प० म, १०१, १०३. दू० 805. चक्रतीर्थ--द्र० ४६३. चनार-प० १११, ११७. चम्बल-दे०-"चंबल"। चरता की हूँगरी-प० १८६. चरगाट-प० १११. चरहाड़ा -- प० ११८. चवरङ्गी-प० ११७. चवरागढ़—ढू० २११, २१२, 298. चवराट-प० १७७. चवाड़ी —प० १७६.

चाँग गाँव--प॰ ८.

चाँडो---द् ० ३५३, ३७०. चाँद्या--प० १८३. चाँद्रख--दू० ३६७. चाँदसेण--दू० २०. चीपानेर-प० १६७, १६८, २१४. ढू० ४८२. चौपासर—दू० ३८६, ३६८, ४११. चाख्—प० २४३. चाचरहा--प० १०३. चाचरनी--प० १०३, १८६, १८८. चारता--प० २४४, २४४. चाटसू—दृ० १, ४. चाडी—दू० ३७८. चाधगा—तू० ३१४ चापोळ--प० ११७. चामू ---दू० ३०६, ३६४, ४११. चाम्ँ की वासणी—कृ० ४११ — खिखमेली — दू० ३३४. —सावरीज—र्० ३७३, चार छुप्पन--प० ३. चारण खेड़ी —प० ६४, चारखों का पेसवा--प० ११६. चारभुजा--प० ४६. चावंड--प० २, ३, ४. चार्वंडिया-दू० ४०४. चावड़ेरा--प० २१७. चावडु — दू० २४६. चित्तोड़--दे०--"चित्तौड़"। चित्तौड़--प० ३, ६, ११, १४, १६, १७, १८, २१, २४, २४, २६, 

 20, 25, 20, 24, 30, 33,

 38, 34, 40, 43, 42, 43,

 44, 46, 40, 45, 00, 02,

 03, 96, 95, 96, 50, 50,

 20, 24, 25, 100,

 304, 333, 320, 343, 300,

 308, 238, 235, 238, 220,

 281. 60 80, 84, 303,

 306, 300, 305, 333, 335,

 326, 366, 367, 363,

 326, 366, 367, 363,

 326, 367, 363, 363,

चित्रकूट---द्र० १०७, चिनड़ी, श्रासोप की—दू० ४०७ चिमर हूँगरी-प॰ १८६. चिरयात कोट---प० २०६. चिह्न-- तू० ३४७. चीकतावास-प० ४७ चीताखेड़ा--प० ६४, ६६ चीधड़---दू० ६. चीधीडस-प० २४१ चीनदी---प० १८०. चीबली--प० ११८. चीबा गाँव--प॰ ११८. चीमगावाह—दू० ३७३, ४४७. चीखा--प॰ ६. चीहरदा---प० ११८ चुडियाळा—प० ११८. चूँडासर—द्• १६६, १६८. बूड़ा रागापुर—दू० ४६२. चूनी—दू० ३४३.

च्र--- दू० २४४.
च्रह् स्वर--- दू० ३६०, ३७३.
चेखला पहाड़ी--- प० १३७.
चेदि--- दू० ४४८.
चेदाई--- दू० ४०४.
चोखा वासणी--- दू० ३८६.
चाचरा--- दू० २४८
चोटीबा--- दू० ३७८.
चोपड़ाँ--- दू० १४७, ३८६, ३८६, ४०३, ४१४, ४१७.

चोम् — दू० १६.
चोरवाड़ — दू० २४१
चोळ — दू० ४४ म.
चोली माहेश्वर — प० ६१.
चोलेरा — प० ६
चोहड़ मूँड्वा — दू० ४०१.
चौकड़ी — दू० ३ म ह
चौकीगढ़ — दू० २१२
चौगामड़ी — प० ६४.
चौराला — दू० ३४०.
चौराली — प० २२४.
च्यार छुप्पन — प० ३.
च्यार सुला — प० ४६

छडायी—दू० ४१७ छन्या—दू० २४४ छपन—प० ४. छद्दोडय—प० २४३, २४४. छाइया—दू० २२४. छाछाबाई —द् ० ४२३.

छापर —प० १८६. १६०, १६३,
१६४. दू० ४००.

छापर द्रेग्यपुर —प० १८६, १६४,
१६६. दू० ६६, २०४.

छापरेड़ —प० ६४.

छापरोबी —प० ५७.

छावी प्तळी —प० १, ४, ८.

छीपिया —द् ० ३६८.

छोटया —प० २३४.

छोटा चद्यपुर —प० १६७.

छोटा चद्यपुर —प० १६७.

छोटा चद्यपुर —प० १६७.

#### বা

जंगळ कृत—प० २४४.
जंगल देश—प० २४०.
जंगलधर—दे०—''जाँगलू''।
जगड़वास— दू० ४३.
जगदेवाळा—दू० ३६०.
जगनेर—प० ४, ६०, मम, १९०.
जगमेर की तलाई—दू० ३४३.
जगमेर—दे०—''जगनेर''।
जगिया—दू० २४६.
जिथा—प० ११म.
जतहर—दू० २११.
जमना नदी—प० २१६.
जयदुर—प० २४१. दू० रैं.

जरगा-प० ४, ४, ६, १०३. जलखेल पाटग्य--- द्र० ४७. जवणाव घारा—दू॰ ३४६, जवणी की तलाई-दू॰ ३४३. जवास--प० ४, ८. जसरोसर-प० २४२. जसूवेरा-- दू० ३४७. जसोदर-प० ११६. जसोल-दृ॰ ३४७, ४३७ जसोत्ताव-प० ११८ जस्सासर—दू० ४४६. जहाजपुर-प० १, ६, १८६, २१८. जहानाबाद--- दू० ३४८. जीगलू--प॰ २३८, २३६, २४०, २४३, २४४, २४४. दू० ८३, 385.

जांनह—दू० २४६.
जांभेला—दू० २७३.
जांकरी—दू० ४४७.
जांकस—प० १२६
जांखंबर—प० १२६
जांखंबर—प० १२६
जांजांली—प० ६३.
जांजीवांल—दू० ४२२.
जांग्वांस—दू० ४०८.
जांग्वांस—दू० ४४१.
जांग्वांला—प० ११६.
जांग्वांला—प० ११६.
जांग्वांला—प० ११६.

जामनगर--द् ० ४४०. जामोर-प् ११८. जायळ—प० ११६, १८४, १८४, 958. जायल चौड़---द्रु० ४८२. जारोड़ा--प॰ १, जालसु—द् १६२. जािंकया—दु० २४७. जालीवाडा--प० २४⊏. जालेली—दू० २४८, ३६८. जालार-दे०-'जालार''। जालोरी--प० २२१ जालीर-प॰ ३, १९७, २१, ४२, ६६, १९७, ११६, १२०, १२३, जुही-प० ४ १३०, १३४, १४१, १४२, जूजल का बेरा--दू० ४६१. १४६, १४६, १४६, १४८, जूट--दू० ३३८, ३६३, ४०४. १६०, १६१, १६२, १६३, जूड़ा-प०७, म. १६४. १६६, १६६, १७३, जूडियसिवड़ा — दू० ३४७ १७७, १७८, १८०, १८१, जूयाली—ह्० १६८. १८२, १८३, २३२, २४६, २४४, २४६, २४७, २४८, २६७. हु० ६६, १३४, २८०, २८४, २८४, २८६, ३३४, **181, 154, 156, 150,** ४४३, ४८३ जाल्हकड्री-प० ११६. जाल्ह्या---हु० ४३०. जावर-प० २, ३, ४. जावाल-प० ११८. जाहद्देढा--प० ११८.

जिजियाकी--द् ० २४६. जिवाण-द् ० ४४६. जीगिया--द् ० २४७ जीरगा—प० ६४, ७२, ७७, ६४, ફ દ્ जीरावल-प० ११८. जीलगरी--प० २३. जीलवादा--प० ३, ४, १०३ जीली--द् ० ४४७. जीहरण-दे०-''जीरण'' जुट-दे -- 'जूट''। जुलोला-प० ६४. जुवादरा-प० ११६. जुन किराङ्च-प० २३३. जूनागढ़---द् ० २२४, २४४, २४०, २४१, २४२, २४३, २६२. ४४०, ४८२. ज्निया--दू० १६६. जूरा—दू० २८२ जेठागी —दू० ३४३. जेसल---दू० २६०. जेसलमेर-दे०-"जैसलमेर"। जैस्राणा-दृ० २४६. जैतकोट-पर्व १४२.

जैतपुर---द्० १६६, १६४, ४४४ जैतवाडा--प० ११८, १३७. जैतारग्य--प० ६०, ८३, ८६, २४३. कु० १२२, १२४, १३३, १६०. ३८६, ३८७.

जैतीवास—ड्० ३८७. जैवाध--- इ० २८२. जैराइत-दृ० २४६, ३४३.

जैसलमेर--प० ६१. १४४, १७४, २२१, २२२, २२६. ₹80. २४२, २४४, २४४, २४७. क्षप्त, १३७, २०४, २०७, २०८, २४६. २४७. २४⊏. २४६. રેલ્વ, ૨૭૧, ૨૭૪. २७४. २७६, २७७, २७६, २८०, २८२, २८३, २८६, २८६, २६०, २६३, २६४, २६४, २६८, २६६, २०७, ३०६, ३१२, ३१३, ३१४, ३१४, ३१६, ३१७, ३१६, ३२०. ३२१, ३२२, ३२३, ३२४, ३२४, ३२६, ३२७, ३२८, ३३२. **રે**રેલ, રેરેલ, રેરેલ, ३४१, ३४२, ३४३, **३**४४. ३४६, ३४७, ३४८, ३४६, **३१**०, ३११, ३१२, ३१४, ३४४, ३४६, ३६०, ३६४, ३८०, ३८१, 380. 838.

૪૨૪, ૪૪૪, ૪૮૬, ૪૬૧,

४८२. ४८३ जैसला—द् ० ३६४. जैसावस—दृ० ४०८, ४२३ जैस्राया---द् ० २४६, ३८१. जोइयावाटी-दृ० =३ जोगाऊ—दू० ३३४. जोगी का तालाब---प० २४० द०

३४४. जोजावर---प० ३, ७६. जोड नाचणा--द् २४६. जोधंडावास—दृ० ४०८

२४८, २१३, ट्र० ७४, ८३, जोधपुर-प०३, ३२, ४६, १०१, १२=, १३%, १४६, १<del>१</del>४,१६४, १६८, १७६, १७८, १७६, १८०, २२१, २२८, २३१, २३६,२३७, २४०, २४७. हू० २०, २२, २४, २६, २८, ३०, ३१, ३७, ३८, 89, 82, 929, 925, 988, १४६, १४०, १४४, १४८,१४६, १६०, १६१, १६२,१६३,१६४, १६६, १६४, २०८, २४४,२७७, २८२, २८३, २६८,३०७,,३२१, ३२४, ३२७, ३३२,३३३,३३४, ्रहे**७, ३३८, ३४१, ३४३,३४८**, ३४३. ३६२, ३६७, ३७७,३७३, ३७४, ३७८, ३८४, ३८४,३८७, ३८८, ३६४, ३६६, ३६७,४००, ४०८, ४११, ४१४, ४१४,४१७, ४१८, ४१६, ४२२, ४३०,४३४, **૪**રે 🛂 , ૪૪૪.

जोबनेर—्द्० ७.
जोरा—प० ११७.
जोलपुर—प० ११७.
जोलपोमोही—प० १०३.
जोलापुड़ी—दू० २४६.
जोलावर—प० १४२
जोवनार्थ—दू० १.
जैतनपुर—दू० २१०.

# स

भँटाडिया—दू० ४१७. कॅरी-दू० २४६. ममूरी--द् ० ४१४. मल-प० ४. क्कांखर--प० ११६. क्ताँकोरा—दू० २४७. क्तीतडा गाँव--प० १६३. कातला--प० ६६ क्तीबडा — प० ११८. र्साव—दू० ४१७. साँसला-दू० २०६. र्मांसी--प० ७१. मादहर---दू० २४३. माडोब--प० ३ माडोली-प० ११७, ११८. साडोली टंगरावटी-प॰ =. मात-प० ११८ माबर-- दू० ३१४. मालावाद्—-दू० ४६१, ४६२, ४७२ क्तालावाड़, छोटो--हु० ४७२. मालों की साद्बी—प० १३, १८.

भांसरी, श्रोयसां की—दू० ४० ह.
सुँजराँ—प० १ ह ६, १ ह ६, १ १ ह ७.
सूँमा—प० १ ह ६.
सूँमां वाडा—दू० ४ ह २.
मांपड़ा खेडा—प० ह
मांटे लाव—प० २२३
मोरा—प० ११ म

टेंक—देंo—"टोंक"।
टाँटोई—प० २००
टोकली—प० १३७.
टोबड़ी—दू० ४०८.
टोबरीयाबो—दू० २४६.
टोबी—दू० २४६.
टेइया—दू० २४६, २४६
टोंक—प० ६, दू० २०.
टोडा—प० ६, ४२, ४३, ७१, २०१, १८२, २१६, २२०. दू० १७, १८.
टोडा या तोड़ा—प० २१८.
टोड़े की टावर—प० ६.
टोआणा—प० २१७.

## ਰ

डरारावडी—प० ४. डट्टा—प० २०१ द्० १८२, ३२४, ३२४. डरड़ा—द्० ३२७. डाकरा—प० ११७. डाकसरी—प० २४०. डीकरदे—प॰ ११४.
डिं
डबर—दू० ४६१.
डमर—प० ७.
डमाणी—प॰ ११७.
डाँगरा—प॰ १८१.
डाँगरी—दू० २४६.
डांक—प॰ ११७.
डांकर—दू० ४६१.
डांकर—दू० ४६१.
डांकर—दू० ३६१.
डांक्स मंडल—प० २१६
डिग्गी—दू० २६.

डीड**ण—दू॰ ८६.** डीडवाण—**दू॰. १०२, १७२** डीले बूढ़क— दू॰ ४६१. डूॅगरपुर—प॰ १, २, ३, ४, ८,

डीडलाेद—प० ११⊏

डीघाड़ी--प० ११८

हूँगरी—प० ११६ हूँगरी, देवीजी की—प० १८६ —विनायक की—प० १८६ डेडवा—प० ११८

ा या डोडबाड़---दू० २०४७ डेह---दू० ३६३. होग्रा—प० १२४. होगरी—दू० ३४१. होडबाढ़—प० १८७. दू० २४७. होडवाया—दू० ३८. होडियाल—प० १२०. दू० १३४. होबर—दू० ३६२.

ह्र

हमहमा—प० ११८, ११६ हाका—दू० २०३. हाणी—दू० ३८. हाहां—दू० ३८ हिकाई—दू० ४०४, ४०६. हींकली—प० ४७. दू० ३३६. हींगसरी—दू० ४४२ हुंहाड़—प० २१८. दू० ४, ४४, ६४, १०४. हूंहाड़—दे०—"हुंहाड़"। होल-कलाल—प० ४.

त

तंथोड—दू० २६०
तई श्रईतरां—दू० २४६.
तग्राबाद—दू० २४४.
तहतोली—प० ११६.
तह्यी—प० ११७.
तथांथा—दू० २४६, ३६०, ३६७.
तथांथा—दू० २४६, २०१.
तथांट—दू० २४६, २६२
तमयी—प० २२६.
तराइन—प० २००
तळवाडा—दू० ८१.

तलाई घणी जैतरी--दू० ३४६ तलाई, जगमाल की--दू॰ ३४३. - जवणी की-दू० ३४३. -देवीदास की-दू० ३१३. —राजवाई की —दू० ३१३, ३२७ —राखा की —दु० ३४४ तलाजा--द् ० २३० तहनगढ़--दू० ४४६. तात्वास-प० १७६, १७६ ताँवडिया--द्र० ४०१, ४१८, ४६०. तार्य--प० ३. दू० ३८१, ४१७. ताणा, मञ्जा सोलंकीवाला--दू० ३८०. तारागढ़---दू० १४४. तालाब, गीदारणी का—प॰ १८६ —गोलीराव—दू० ४. — मंडल—दू० २८४ ---बीका सोलकी का--- दू० ३४६. —रायमछ का — दू० ३०७. ---राव का---वू० ३४३. तालियाणा -- प० १८०. तुँड--- प० १८३. तुहब्क-प० २३१. तुवरा -- दू० ३८६. तिमरगी-प॰ १७८, २४७. दु॰ ३८६. तिरसींगड़ी--दू॰ २८४.

तिलाणी--दू॰ ३४६.

तिलाणोस खेतासर--दू० ३६२

तलसंधेवाला-दृ० २७६.

तिवरी--प० ११८ तिसा—दू० ३२२. तीतरड़ी-प० ४७ तेजमाल की साद्शी-प० ६३. तेजसागर तालाब --- प० ६५ तेजा का राजला - दू० ३८८ तेलपुरा-प० ११७, तेसा--प० ११८. तोडरी--प० ४४, २१८, २१६ तोड़ा--प० २२०. तोड़ा या टोड़ा-प॰ २१८. तोखाऊँ - दू० ३४३ तोसीना-प० २३८. त्रिघटी--द् ७ ४०४, ४२४. त्रिपुर या चेदी-प० २०० ज़हन---प० ११८. न्नेता तीर्थ--प॰ २२६. थब्कड़ा---दू० ३६४. थखवट---दू० ६६. थली-प० ११७. दू० ३३६. थलूँडी-प० २४४, २६०. थहिघाय बुजैरा---दृ० २४६. थाबर---प० ११८. थाहर वासगी--हू० ४२३. थाहरी, गोलावास की-दू० ४०४ थाहरून-प॰ ६४. धिराद--प० १७१. शुलाया--द्रु २ २४७.

थूर-प० ५७.

थोभ की खारडी-प॰ १७४ थोहरगढ़--द्र० ४८१.

# ₹

दंडबराइ-बाव---द्० २४८. दक्कित-दे॰--''दिचिस्''। द्त्तिया-प॰ ६८. दू॰ ३१६, ३६६, दाहिनासा-प॰ ३.

४६२.

द्त्रिगापथ--द् ४६०. दखन—दे०—"दचिग्।"। दतार्यी--प० ६२, ११७, १३३,

124, 188 द्तिया---दू० २११. दभोवा -- दृ० २१२ दुमोई--दु० २११ दमोदर--द् २४७. दरैरे-प० १६६ दू० १७६. दुखपत की बाव-दुः ३४६. —भाटी की बाव— ढू० ३४७. दलोख-कलोख--प०१, ८.

दसाड़ा—हू० ४६१. दसोर--प० ६३. दहियावत-प० १८३. दही गाँव--प० १८३. दहीपड़ा---दू० ४१८ दहीपुरा-प० १७६ दहेरा भाचाहर--दू० ३७३. दहोसतोय—दू० २४८.

दाँतनिया-प० १८०

दबोला—प० १

दाँतीवाड़ा—प० १३२. दू० ३८६, ३८७, ४१७, दागजाल-द् ० २४८. दातराई-देतरला-प० ११८. दामण--प० १६८

४०१, ४०७, ४२२, ४१०, दिल्ली—प० २२, ३६, ४७, ४८, ७८, ८०, ६६, १००, १२०, २००, २४३, २४४, २३० हु० ४, ४४, ६६, ७०, ७१, ८४, ·==, 148, 181, 188, 188, २०७, २४६, २४४, २६१, ३००, ३१६, ३१६, ३३२, ४४३, ४४४, ४८२,४८३,४६२.

> दिहायला-दू० २१२. दीनात--प० ७४. दीव बंदर-प० २१४ दुजासर-दू० २४६ दुगाद्र--प० ११६. दुर्शियासर---दू० ४४४. दुरंगगढ़--द् २६०, ४८१ दुसारणा—दू० ४४४ वृधवाड़ा---वृ० ३८४, ३८४ द्धोड़--द् ० २०८. दूनी--दू० ७ देळू—प० १६⊏. देजगर ठट्टे --- दू० २७६. देतरखा-दातराई--प० ११८. देदापुर-प० ११८, १३७. देपालपुर---दू० २६०, ३१७.

देवारी-प० २, ६, ४७, ६४. देराणी नंदी--दू० ३४३, ४६२. देरावर--- द्० २६०, २६६, २६८, २७०, ३२१, ३३६, ३३६, ३४०, ३४२, ३४४, ३४६, ३४६, ३६०, ३६७, ४८२. देशसर--दू० २४६, २७६. देशहर-- द् ० ३६०. देखवाड़ा-प०२,६,३०,११८, ११६, १३७. देखोई---प० ११८. देवखेत--प० ११६. देवगढ़---प० ३४. देवगदाधर-प० ४. देवगिरि-दे०-''दौलताबाद''। देवतकहीसा--- द्र० ४६१. देवपट्टन---प० १४४. दू० ४४६. देवरावर-- दू० २६१. देवरासर—दू० २७१, २७६. देवित्तया---प० १, ३, ४, ७, ३४, ४४, ६४, ७२, ७८, ८६, ६३, ६४, ६४, ६७. टू० २०६ देवितया प्रतापगढ़--प० २४, ४३. देवली-प॰ ६, दृ॰ १६८. देवलीथाली-प॰ १४८. देवसीवास-प० १८३ देवहर--प० ४. देवा---दू० २४६. देवाइत--दू० ३४४. देवा का मेथेारा-दू॰ ३४७.

देवाढेहिया-द् ० ३४७. देवाली--प० ४७. देवीखेडा--प० १०३, १६४. देवीजी की डूंगरी--प० १८६. देवीदास की तलाई-दू० ३४३. देवो---द्र० २४६. देसहरो-प० ४. देसूरी--प० ४, ४४, २१७. देसोटा--द् ० ४३४. देहरा--प० २४३. देहरा मगरा-प० २. देहली-दे०-''दिल्ली''। देहात मान्वी---दू० २२८. देतीवाडा़—प० २४६. दोढ़ोलाई--दू० ३८६. देासी--दू० २०७. देशवाताबाद--प० ६८, १००, १७६ तू० २१४, ३६७, ४४०, ४८२, 863. द्रेग--दू० २४८, ३१४, ३१४. द्रोगपुर-प० १८६, १६०, १६३, १६४, १६४. दू० १००, १४६, २०७, ३३७. द्वारका--प० १११, २०१, २०२, २३३. ढू० ८, ४०, ४१, ४४६. द्वारसमुद्र--दू० ४४०. द्वारावती--द् ० ४४८. द्यौसा—दू० १.

E

धॅभूका---द् ० २४०, २६२, ४६२.

घणळा---दू० १०३. घघोलाव--दू० ४०३. घनवा---दू० २४७. धनवाड़ा---प० २३. धनारी--प० १३७ धनिया वाड़ा--प० ११८. धनीरी-दे०-"धनेरी"। धनुवा---दृ० २४६. धनेरी-प० ११७, ११८. धमायोा-दू० २११. धमोतर-प० ६६ धरियावद-प० १, ४, ७, ६६, ६३. द्यु० ४७. --जीहरण धीरावद--प० ६३. —घोरावत—प० ६६. घरोल---दू० ४४०. धर्यावद्-दे०--"धरियावद्" । धवत्तहर—दू० २४१. धवतासर--दू० ३४६. धवलेरा--दू० ४१४. धवा--दू० ३६२. धवा की सिलगी--दू० ३८७. र्घाधपुरा-प० ११७, ११६. र्घाधाणी--द् १११. धध्यसर-द् १४४. धाट---दू० १७८. धाग-प० २४८.

धागाता—प॰ ११७. धात देश—दू० ४८२.

धानेरा-प० ११८.

धामणी-दू० २११. धार-प० ६, ५७, २३२ दू० ४, २१७, २२०, २७०, २७३,२७४, 829. धारणवाय चौकड़ी-दू० ३८६. धामग्रिया-प० २१७. धारता--प॰ ६४. धाररी---दू० ३४३. घारवा---प० ११८ घारा नगरी-दे०-"धार"। घींग्णा---दू० ४०४ धीयोद-दू० २१६, २१७, २१६, घीपली-प० ११७. घोरावत-घरियावद--प० ६६. धीरावद--दे०--''धरियावद्''। धूँबावस—प० ११६. धूमराज---प० २४४. धूलकोट-प० १०१. धूलोप--प० १०३ घोड्गांव-- १८६. धे। डाहड़ो - दू० २४६ धोधाराणा-दू० २७६, घोधुंका-दृ० ४४६. घोरंघार-दू० १६७, १६८. धोलका---प० २२२. घोलपुर—दे०—''घोलपुर''। धोलहर-दे०-'धोलहरा''। धोवसा-- दू० ३२१. घोतपुर--प० ७६, १७६, १७७.

धोलहरा—प०६४. दू० १४६,१४७. नाकोड़ा—दू० ४४८ दू० १३३, ४६३ ४६४, ४६६. नागय—प० १८३.

नंदराय---प० ६, २१८ नडवा बाबरेड्डा---प० ६४ ननेज---दू० ३३४, ३६४, ३७४, ३७७.

नया नगर—हू० २२४, २२७, २२८, २४१, २४२, २४४, २४०, २६१, २६२, ४६०, ४६१, ४६३, ४६४, ४६७, ४८६

नरवर— प० ४१, १६६. दू० ४, ३, १२, १३, ४४, २०८, २१२, ४८२.

नरसिंहगढ़—प० २४६ नरसिंहगढ़ा—दू० ३४३. नराया—दू० २३, २४. नरावस—प० १७६. नर्मदा—प० १६६. नवकोटी—प० २३३. नवसरा—प० १४६, १४६, १६७,

नवसी नाहेसर-प॰ ७, ८. नहवर-हू॰ २७६. नांदियोट-दू॰ ३४४. नांदिया-प॰ १९७. हू॰ ३८७,

४०१. नाँदेण—प० १०३. नाई—प० १७. नाक्या—द्० ३६०.

२३२, २३७, २४१, २४२, २४३, २४३ टू० १४, ८३, ६१, ४२, ६३, ६४, ६४, १०१, १०२, १०४, १०६, १९०, ११२, १४८, १४०, १४४, १४६, १६६, १४७, २८३, २४६, ३०६, ३४२, ३४२, ३४८, ३६३, ३८०, ३८१, ३८८, ३६२, ३६३, ४८१.

नाड्नाई—प० ४४ नाड्निस—प० ११६. नाड्ना —दे०—''नाडेन्ना''। नाडेन्नि—प० ७७, ,१०४, १०४, ११६, १२०, १२३, १४२, १६८, २२०, २६०. दू० १०३, १०४, ११४, ४८१. नाथवासो — दू० ४४४.

नाथूसर चाख्—दू० ३७०. नादड़ा—दू० ३४३.

नादोती--दू० ३२.

नानाश्रो—प० ११८.

नानुवै बाघरेड्।--प॰ ३४.

नापावत--दृ० ३६८.

नाभासर—दू० ३७३.

नाभी-प० ११८, १३४.

नारंगगढ़---दू० ४८२.

नारद्या--प० १३४.

नारदेरा-प० ११=

नारनौळ—दू० २०७.

नाराग्येहर—दू० २७७.

नारायग्रसर--दू० ३४७.

नारायणा—दू० २४१०

नाव---दूळ ३७४

नासिक ऋयंबक-प॰ १०.

नाहर या नाहेसर-प० ४, ७, ८,

99.

नाहर लाव-प० ११८.

नाहवार-दू० ३४४.

नाहेसर-दे॰ ''नाहर''

निनरिया--दू० २४७.

नींबज-प० १३७.

नींबा — दू० ४६२.

र्वीबूड़ा---प० ११७.

नींबोज-दू० १६८.

नीताड़ा--प० ११७.

नीबड़ी---दू० २१७.

नीबली-प० १४६. दू• ३४३,

३४७.

नीबीई---दू० १.

नीबाज-द् १६७.

नीबाङ्ग-दृ० १६८.

नीबालिया-दू० ३४३.

नीभिया--- दू० २४७.

नीमच-प॰ ३, ४, ७२, ७७, ६४,

. 84.

नीवाई---दू॰ २८.

नीलकंठ--प० १७७.

नीलपा---दू० २७६.

नीलांबा---दू० ३८६.

नीखा--प० ११७,

नेगरङ्ग--दू० २४८.

नेनरवाड़ा--प० ११६.

नेहड़ाई-दू० २४६.

नैडागा—दू० २८२.

नैगावा---प० ११०.

नैगोर--प० ६३.

नेालड़ा---दू० ३४७, ३७४.

नेाखसेवड़ा—दू॰ ३४६, ३६०,

३६७.

नेाखा—दू० ३४७.

नेाहर--प० ११८.

नैाखचारण बोला—तृ० २८२.

नैालाख डहर--प० २१४.

नौसौ--प॰ ८.

प

पंचनद्-ध्इ० १७३, १७४. पंचाइ्या सूई-प० १७१. पंचागपुर--प० ६४ पंजूरी--प० ७८. पई-द् १०७, ११०, ११७. पईमधाड़ा--प० ४. पखेरीगढ़-प० १६८. पगधोई-प॰ ६. पञ्जवाली--दू० २४६. पड़ावली-प० ३०. पड़िहारा-प० २२२. दू० ४४६. पडोिखयां--इ० ६६ पथग-प० ११७. पथार-प० ६, ६७, ६८, १०४. पदरेखा--दु० ६८. पद्गोलाई--प० २४१. पनवाद---दू० २८. पनात-दृ० १०३. पबई---दू० २११. पबरवा---दू० २१२. पमाखा--प० ११७ पयाहारी रामावत-इ० ११. परिवारी--दु० ३६०, ३६६. पर्वतसर—दू० २६. पत्तवा--दू० ३२. पत्नायता-प० १०२ पल्-दू० ४४४. पचिनड़ा—हू० ४२३. पाँचला—प० ११८, २४६. दू० पानीखा—प० १७४

४०४, ४११. र्षाचाड़ी साहरो-टू० ३४०. पाचाल देश -प॰ ६. पीचाला—दू० ४२३. र्पाडवारी--द् ० २११. पांड्य--द्० ४४८. पाटड़ी--- दू० ४६१, ४६२, ४८१ पाटगा-प० ४३, १०१, ११०, २०२, २०३, २०४ २०४, २०६, २०७, २०६, २१०, २१२, २१३, २१४, २१७, २२२, २३२. द् ० ४१, ४३, ४४, १६७, १८८, २३८, २७४, ४६१, ४६२, ४८१. पाटाऊ--प० १७४. पाटीमगरा -प० ८६. पाटोदो-प० १७४, २२१. पाडरी -प० ११६ --मालार की--द् ० ४१६ पाडलोली--प० ६ पाड़ा--- दू० ३२. पाडाव--प० १३६ पाडीव, रामा की-प० ११८, पातंबर--प० ११६ पातलसर---दु० ४४६ पाद्गोड़--प० ध. पाधार-प० ११= पानरवा--प० १, ४, म पानीपत--हू० ४८३

पानारा-दे०-''पानरवा''। पार-प० १०३. पारकर--प० २४६, २४७, २४३, २४४, २४६ टू० २१८, २६४, 338€. पाबाड़ो-प० ५७, ११७, ११८. ११६, १३४, १३६, १४०. दु० १३४, १२७. पालनपुर-प० १२४, १४१, २४४. पालसी-प॰ ११८. पाली-प० ११६, १४४, १६४, प्रनपुरी-प० ११६. १६८, १७७, १८०, १८१ द् ११, १६, ११२, ४०१, ४११. पाकीतायाा-द॰ ४४६, ४६०. पावड्ग-प॰ ११७. पावागद-प० १६७. पासुवाला-प॰ ११८. पिंडर कॉप-प० ४. पिंडवाडा—प० ४, ११७ पिपनाई--द् २१. पिहलाप--प॰ २४१. पीगीया-प० ११६. पीछोला-प॰ ६, ४७ पीठवाळा---द०३६०. पीधापुर--प० ११७, १३७, २०१. पीथावाडा़—प० ११८. पीथासर--दू० ३२१, ३४७. पीथे।ली-प॰ ११८.

पीपलदडी--प॰ ४

पीपल बरसाये-द् रेह्द.

पीपलावा---द्र० २५६. पीपला-प॰ ११६. दूर्व ३३६. पीपलू-प० ११६. पीपलोगा-प० २४६, २४६ पीपाइ--प॰ ७७, १०१. दू० १४६, १४३, ४२२, ४२६. पीपाइ का वाड्ग---द्० ३८७. पीले खाळ--प॰ ४६. पीवा---द् ० ३४७. पीइला--द् ३७०. पुनरोजारा-द् २७६. पुर--प० ३, ७७. दू० ३८८. पुटक्र्-प् ६३, १८६,१६८, १६६. पूंख्या-प० ६४. पूँगळ-प० २४०, २४२, द्० ६२, 89, 900, 902, 985, 269, २७७, २८६, ३४४, ३४८, ३४६, ३६०, ३६१, ३६२, ३७०, ३७३, ३७४, ३७८, ३७६, ३८०, ४३६. पूँछ्ड--दू० ४००. पूटला, लवेरे का---द् ० ४०४ पूड्या-प० १०३. पूना-प० १६७. पूना दे--दू० ३४६. पूनासर--दू० ३३८, ४२६. पूमग्--प० ४. पुरा महेवची--द् ० ३६३. पुरावत मंगरोप-प० ६६.

पूहड़ी—हु० ४४४. वेई-- द् ० ३२. पेथड़ाई---द्० २४७, २४६. पेरवा-प० ११६ पेसवा, चारखों का-प० ११६. पेहर-द् १०४. पैठगा-दृ ० ४६०. पैसर--दू० १८ पे।खरगा—दे०—''पे।हकरगा''। वेाछीया--दू० २७६. पाटिलया-दू० २४६. पेातरा, राहड़ोत का--दू० २७६. पेरिबंदर-प० २२२. दू० २२४. पेालावस—प० १८०. पासाणा-प० १३४. पोसाबिया-प० ११८. पेासीतरा-प० ११७. पोह्नकरगा-दू० १३७, १३८, १३६, फुलिया-दू० ४३८ १४१, १४२, १४३, २४६, ३१४, फूलसेरड्—प० ११६. ३२७, ३४१, ३४२, ३४३, ३४७, फूलाज-- टू० ४२२. ३४८, ३४६, ३४० ३४४, फूलाणी—प० २०२. ३६३.३७८,३८१,४१८,४३५. पेाहरवे खेाहरे--प॰ २४६. प्रतापगढ़-देविखया--प० ४३, ६३. प्रभासचेत्र--दू० ४४६. प्रयाग-पर १८०, २१६.तृ० ३०८, ३६४, ४६४.

#### V

फतहगढ़—दू० २०६. फतहपुर—प॰ १६४, १६४, १६६. वंधवराद्--र्४०—''बांधवराद''।

दु० २७. फतहपुर सीकरी-प० ११२ फलबंध-प० ११८. फलस्ंड--द्० ३४७. फलीड़ी--द् ० २४६. फलोदी-दे -- "फलोघी"। फलोधी-प० १३७, १२८, १४४, २४३. टू० ३२१, ३३६, ३४१, ३४८, ३४४, ३४६,३४८, ३६२, ३६३,३६४, ३७०,३७३, ३७४, ३८०, ३८४, ३६४, ३६६, ३६८, ४००, ४०१, ४११, ४१४, ४१४, ४८१. फागुणी-प० ११८. फावरिया--प० ११६. फिरसूली--प० ११७ फीरोजाबाद--द् ० ३१६. फूलिया-प०३, ६०, ७२, ७३, ११०, २१८ हू० २४८.

बंका बाजया--प० २३. वंगस-- तू॰ ४, ३३. वंगा---दू० २३४, २३७. वंगाल-प० २३१. दू० ३१६, ३२०. वंध--द् ३६०.

# ( \$8€ )

बंधा—दू० ४४१ बंभोरा--प० ६, ७. वंभोरी--प॰ १०३. बंबावदा-प० २६. बंसाड़-प० ६३, ६६. बखसी---प० ३६. बखाड़ा—दू० १५७. बगड़ी--प० ४८, १३४. दू० १३८, 184. बगरू---द्० २४.

बगलाना—द् ० ४७. ब्घट--- दू० २७६. बघेबखंड--दृ० २१७. बजाल बड़ी-दू० ३४६. बज्--- दू० ३२१, ३४७. बट पद्रक---प० ८०. बटबड़ोद्—प० ७६, ८०. बड़गच्छ---द्र० १६२. बङ्गाँव--प॰ ४७, ११८, १२४,

बढ्भागा---प० ११८. बढ़ला---दू० ४३०. बद्वज---प० ११८. बड्वाल-प० ४. बढ़ा मेरवाड़ा--प० ७. बड़ी--प॰ ४७. बड़ी बजाज—दू॰ ३४६ बड़ी सादड़ी---प० ४३ बहुरा---दू० २१२ बड़ेक्डा---दू० २१२.

930.

बड़ेरी--प० ६४. बड़ोद-प० ७६, ११०, १८६ बहोदरा-प० ११६. बड़ौदा--प० ११८. बढ़वान-प० २२१ द्० ४६१, ४६२. बगाखेदा-प० ११६. वणद्-द्० २७७. बग्रह्डा-प० ६. दू० २८. बसोर-प० ७७. बद्खशां-प॰ ६८. बद्नार-प० ३, ६, ४४, ६०, ७२, ७७, ११०, १६६, २१८, २१६. द् ० ४४, १६६ बदायूँ--दू० ४८१. वधाऊड़ा---दू० ३१०. बनरभाटी-द् २६०. बनारस-दू० २१२, ३१६. बनास नदी-प॰ ४, ६, ४१, ६८, ६६, ७१. बमावदे---प० २३१. बस्—दू० ४१७

बयाना--प० ४६, ४०, ८६. दू० १६१, १६६, ४४१. बर-प० ४, १६६. बरकारा--प॰ १२४. बरजाँग—दू० ३४६. बरजींग का पाना—दू० ४०७. बरजीगरा---दू० ३४७ बरजीगसर--दू० ४०१, ४२६.

बरड़ा--दू० २२४. बरडेसर—हू० २३६. बरगा—प० ४. बरबाड़ा-प० ४, ६. बरसङ्ग-प० ४७. बरसत्तपुर---दू० २६१, ३४६, ३४६, ३६०, ३६२, ३६७, ३७०. बरसा--- ५० २१४. बरहाडा--प० ४. बरार---द्० ४४०. बराहिल-प• ११६. बरियाहेडा--द् ० ४४६. बरोहटिया—दू० ३४७. वर्णदा--द्० ३४१. बलल-प० ६८, १०२. बलोरका-प० ६३. बलार का घाटा--प॰ ६६. ब्रह्मस्त — दे॰—"वह्रमंडल"। बसंतगढ़--प० २३३. बसर---दू० ३३६. बसाङ्--प० ७२ दू० २४६. बसी--प० ३६, ३६. दू० १६८. बसी बगड़ी-दू० १४४. बहुगरी-प॰ २४१, २४६. बहड़ी--प० ४. बहबनसर--दू० ४४८. बह्रतवा--दू० ४०६, ४१४. बहाबो-द् ० २४६. बहेंगटी-प० २४३. दू० १८६. बॉकर्खी--प० १३१.

बीकानेर-दू० ४६१, ४६३. बाँगोर, बिलोचों का थाना--- रू० २३४. २३६. बधिड़ा—दू० २४६, ३६८, ४२४, ४३०. बाँट-प॰ ११८. बाँडी---दू० १६३. बांधवगढ़--प० ४६, २१४, २१६ बीभवाड्—प० ११६. बीभणी का सूजेवा-- दू० ३२३. बासखोह---द्र०७ बौसड़ा-प० ७६, ११७, १३४. बीस बहाला-दे०-''बीसवाडा''। बाँसवा--- दू० ४७०. बौसवाड़ा-प॰ १, २, ३, ४, २०, 38, 99, 95, 56, 55, 55, 80, 82, 83, 100, 246. बाँसा खाळसा—प० ११७. बाकरलापुरा--प० ६. बाकरोल--प० २२, ३४. बागड़-प० १७, १८, ७६, ७६, ८०, ८३, ८४, ८६, ८८, ८६, १६६, २४४, २४६. द् ० ४२६. ४२७, ४३०. बाघगा---दू० २८७. बाघलोप—प० १८० बाघसेख---प० ११८. बाघवस—दे०—"बाघावास"। बाघावास—दू० ४२४, ४३४. बाघी-दू० ३४६.

बाघोर-प० ११८. दुः १८. बाघे।रिया-प० २३४. २३४. बाचड्रा---प० ११८, ११६ बाचडोल-प० ११८ वाचग---द्० ४६२. बाजी-प० ११८. बाट बहोद-दे०-"बटबडोद"। बाटेरा. रामा का-प० ११७. बाटेळ-प० ११६. बाठरहा-प० ४, ६. बाद्धिया-प० १६७ बाढेगार--द० ३४७. बाखारसी-दे०-''बारायसी''। बादल महल-प० ४७. बाप---दु० ३५३. बाप डोतरा-प० १८३. बापणासर--द् ० २४७. बापला-प० १३७. बापासर -द् ० २४६. बाबरा—समेल खापसा—प० ५ बामड--प० २४६. बार---प० १८६. बारगाऊ---द्० ३६४, ४११ बारा या बारडा--प० ४. बारू---दु० ३४३. बारू छाह्य--द्० २६८. बारै गाँव-- द् ० ३८४. बालघा---प० ११७. बाळपुर--प॰ १७८. बालरवा--द्० ४००, ४०३, ४०४.

बालसीसर-प० २२४, २२६. बालाक--द् २ २११. बालाघाट-प० १०२ बाबाणो--द् ३४३. बालापुर---द• १४. ४१८. बालाभेट-प० १८६. बाला या बालू-द्० ७. बाबिया--प० ६४. बाल् या बाला-दृ० ७. बालो का गाँव--दू० २४६ बाक्षोतरा-द० ४४७. बावडी-प० ११८/ द्० ३४३ बाव, दलपत की-इ॰ ३४६. बावला---द् ॰ ४५७ बावसूई--प॰ १७१, २४४. बासग्र-प० ११८ बासग्रहा—प० ११६. बासग्री-प॰ १८०. बासधान-प० ११८. बासुदेव---प० ११८ बासोला-प० ६४ बाहदमेर-प॰ १२८, १३१, २३३, २३४, २३४, २४०. दु॰ ८१, ४४८. बाह्य-द्० २६१. बाहरड़ेा या बाहरड़ा-प० ४, ६ बाहरलावास-प० १८३. बाहराट-प॰ ११७ बाहुल--प० ११८. बिंदुसर-प० २१२.

विंक्रपुर—दे०—'विक्क<sup>®</sup>पुर''। बिठली-ई० १४४. बिमलोख-द् २३३. बिलोड्---दु० ४२३. बिसाऊ--प० ४०. बिहानू-प० १७७. बिहार प्रदेश---द् ० ३१६. **बीं**क्तवाडिया—दे॰—''बीक्तवाडिया''। बीजावासणी—दृ॰ ३८८. बींसेवा - प० १२४. बींकेाली-विनध्यावाली-प् ०६. बीकमपुर--प० २२६, २४०. ट्र० २६१, ३२१. बीकानेर--प॰ ३१, ७६, 939. १६८, १२२१, २४०, ₹8₹. २४४. द्० ११, २४, १४०, १६८, १६२, १६३, १६४, 184, 184, 188, 203, २०४, २०४, २०७, २७६, २७७, ३२७, ३३६, ३३७, ३३६, ३४०, ३४१, ३४२, ३१४, ३१८, ३१६, ३६३, ३६४, ३७०, ३७३, ३७७, ३७८, ३७६, ३८४, ४००, बीरमा—दू०२७६. 818. बीका सेार्जंकी का तालाब--द् ३५६. बीखरग-दू० २७६. बीखाड़ा---प० ११७. बीचवाड़ा---प० ११८. बीछँदा-प॰ १. बीसत्तपुर—ो० ६, ६, १३१, १२६.

बीजल---दू० ३४६. बाजली-प० १७८. बोजा--द्र० ३४३ बीजानगर--दे०--"विजयनगर"। बीजापुर--प० १०२. दू० ४४०. ४६३. बीजावा--प० ११६. बीजोराही--द्र० २४७. बीजोिबर्या-प० १०४. बीसग्य-प० ६५ बीसवाडिया-द् ३६७, ३८८, ३६४, ४२३. बीमोता--द् २१६, २७७. बीम्तोराई---दू० २१६, ३२७, ३४१. बीठगोक--द् २ ३४४, ३६३, ३७३, 399. बीठू---द् ७ ४२२. बोड्---दू० ३४१. बीदर--दू० ४४०. बीदासर—दू० ४४४. बीरमर्गाव-दे०--''वीरमर्गाव''। बीख्टका---प० २३०. बीरेालिया-दे॰--'बीरेाली''। बीरेाली, ब्राह्मर्गों की-प॰ ११६. बीरोत्ती, भाटों की-प० ११७,११६. बीलाड्डा-प॰ २३१. दू० १४४,

३८७.

बोसिया-पीपलिया-द् ०७४ बुंदेलखंड---प० १०२ तू० २१०, ब्रूखटा--- दू० ४२४. 299.

बुखारा--प० १०२. बुचकटा---द्० २४६.

बुज---दृ० ३२२.

बुजमाल-प० ७.

बुद्धकिया — प० २४८.

बुधेरा--द् ० ३५३.

बुरड् बरगट—प० ७

बुरवटा, श्रोयसाँ का--- द् ० ४०७.

बुरहानपुर---प० ६४, ६२, १०२,

१७०, १७६, १७७, २१४, २४७, २४⊏. दु० १४, १६, ३३, ३४, २१४, ३६२, ३६३, ४०४, 800.

र्बुदी-प० १, ३, ६, २३, २६, बेरेाल-दू० १६८. ४१, ४७, ४८, ४२, ४३, बेरोलाई—-तू० ३४३. ४४, ७२, ७६, ६८, ६०१, १०२, १०३, १०४, १०४, बेहड्वास-प०४७. १०६, १०७, १०८, १०६, बेहरा—दू० ४४७. 990. 999, 992, 998, ११४, ११६, १८८, २१८,

बूचोड़ा-प० ११८.

२२६. हू० ४०५.

बूजड्---प० ४७.

बूटड़ी--प० ११६.

बूटहर---दु० ३४३.

बूटेची---दू० ४१४.

बुडेळाव—दू० ४१४.

बूनायाी---प० ११७

बुराल-प० ११८

ब्रुसिया-प० ११८.

बेकरिया--प० ४.

बेगम या बेगूँ--प॰ ३, ६, ३४, ७२,

७३, ७४, ७६, १८६, २१८,

₹84.

बेटेार--प० ७४.

बेठवास--- दू० ३६७.

बेडच नदी--प० २, ४७.

बेडरण---हू० ३४६.

बेतवा--प॰ ६८.

बेदबा---प० ४७.

बेराही---द्० १११, ४०७.

बेरू-- दु० ४०४

बेलावस-प० ११८.

बैनाता---दू० ४४४.

बैरसलपुर—दू० ४३६.

बराट--द्० ६

बोखड़ा---प० ४

बोघरी-दू० २४७.

बोड्वी--द्० ४१४.

बोड़ानड़ा--दू० ४१४.

बोल--द् १०४.

बोली बग्रहटा-दू० १४७.

बोलो—दू॰ २४६. भदा
बेसेला—प॰ ६४ भदा
बेहरावास—प॰ २४०. भद्रब्यावर—प॰ १, म्रद्रब्यावर—प॰ १, म्रद्रब्यावर—प॰ १, म्रद्रब्यावर—प॰ १५६, २=२. भना
ब्रह्माया—प॰ ११७. भर्रब्रह्मा वासणी—दू॰ ४०४. भर्रब्रह्मा वासणी—दू॰ ४०४. भर्रब्रह्मा वासणी—दू॰ ४०६. भर्मभूवरी—प॰ १६६. भर्म-

भगतावास्या — दू० ४०१, ४०८, ४३०. भगवंतगढ़ — प० १. भटनेर — प० १४४,१६८, १६४. दू० १६२, १६३, १६४, २०३, २०४, २६१, २६२, ३१७, ३१८, ३७०, ३७३, ४३७,

सटा—प० २१७

सटेंडा—दू० ३६२.

सटेनड़ा—दू० ३६३.

सटेसर—दू० २७६.

सही—दू० १४.

सडतें गाँव—दू० ३४३.

सडेंच—प० १६६० दू० २४०,

२६२.

सद्तो—दू० ३४३.

भदाखा--प० १८४, १८६, १८६ भदावर---दू० २१२ भद्र--- दू० २१३. भद्र काली--द् १६६ भद्रेसर---दू० २२०, २२१, २२४. भनाई-- दू० ४४३ भरखिया--प० ६४. भरवाणी-प० १६८, १७८ भवराणी—दू० ४०३ भवागा--प० ४७. भौगेसर--द् ३८७, ४००, ४२६, ४३०, ४३४. भांडेतर - प० ११८ भांडेर-प० ४, म. दू० २११ र्भाडेवले--प• १८३. र्भाडोलाव---दू० ३८८. भामेरा-प० २४८. र्भावरी--हू० २४६. भाँहरा--- दू० ४०४, ४२२. भाउड़ा--दू० ३८०, ३८१. भाखर—दू० २७६. भाखरड़ी— दू० ३३४ भाखरी जदादास—दू० ४०४. भागवा---प॰ २४८, २४६. भागीनडा--- दू० २४८ भाचरगा---प० १७८. भाजै--प० ६. भाट देश--प० २१७. भाटराम-प० ११८

भाटिया नगरे--दू० २०४, ४४४, ४४६.

भाटी का चंद्राव — दू० ३४६.

— शहर — दू० ४४६.

भाटेर — दू० ४३०.

भाटें की ऐवडी — प० ११६.

भाटें की ऐवडी — प० ११६.

भादें ग — दू० २०१, २०२, २०३.

भाद्गा — दू० १०१, २०२, २०३.

भाद्गा — दू० १६८.

भाष्णगढ़ — दू० १६.

भाषागढ़ — दू० १६.

भादासर — दू० २४६.

द्० १६, ३८१. ४०३, ४१७,

४२२.

भावे ग्रसर या भद्रेसर—दू० २२०.

भावे ग्रस्त प० १८०.

भावे ग्रस्त व्यू० २४६.

भाभे लाई—दू० ३८७.

भामर्ग—प० ११८.

भामे लाव व्यू० १४७.

भार्या व्यू० १४७.

भार्या व्यू० १४७.

भावेसरिया—दू० ४१४.

भावेसरिया—दू० ४६०.

भावे व्यू० १००.

भाई व्यू० १९७.

भाई व्यू० १९७.

भाई व्यू० १९०.

भाई व्यू० १९०.

भाई व्यू० १९०.

भिणाय—प० ७४, ७४, २३० भिरड़—दू० ४८१. भींदासर---दू० ३४७ भीतरी--प० ११८. भीतराट-प० ८, ११७, १३३ भीनमाल-प० १२४, २२८, २२६. भीम का श्रोडा---प० १ भीमल-प॰ ६४. भीमाणा—प० ११७. भीमासर---दू० ३४१ भीलड़ा छोटा--प० ११८. भीलड़िया---प० ३३. भीलवण---प० ६२. भुज देश--द् ० २१४, २२२, २२४, २४०, २६६, २६२, ४६३ भुजनगर--प० २४४. द्० २१६, २२६, ४६६ सुड्हड्--- दू० ४१८. भूँ हू-प० २४६. मूँ डेल-प० २४१, २४२. भूकर-प० ४४१. भूका--प॰ २४८. भूकाण-प० ११६. भूतगीव-प० ११८. भूतेल भाटीव--प०१८० भूडेल-प० २४३ मूगोद-प० ४. भूबा-द् ० २४७. भूमिलया गढ़--दू० ४८१.

भूमादहा-प० १८१. भूवड्—द् ० ४१८. मेड्--द्० ३३६, ३४०. भेला-- दृ० ३४७. भेलू--- दू० १८३, १८४, ४४२. भेव-प० ११८, १३४. भैंसड़ा—द् ० २६०, २८२, ३०७. भैंसरोड्—प० १, ६, ४०, ७२, ७४, ७६, १०४, १०६, १०७, २१८. भैंसासिर की डूंगरी—प॰ १८६. भैटाक-प० १८३. भोंद्--दू० २४४. भोगपडी—प० ⊏६. भोजनेर-प० १०३. भोटार्गी--प० ११७. भोपाल-प० ३४. दू० ३३४ भारङ्-प० ४. भोजासर--द्र० ३४८. भावाद-द् ३६६, ४२७.

### स

मंगरोपगढ़--- ह्० ४८२ मगत्ती का थल-दू० २७४, २७६. मञ्जावला-प० ४, ४. मंडग--दू० ३६०. मंडय्या--प० ६४. मंडल-प० ४, ७. हू २ २ ६. मंडोर-प॰ २३, २४, २६, ३१, ३३. १६२, १६४, १६४, १६८, २२८, २३०. टू०७, 111, 188, 200. मंडोवर-प० १६२, २८८ दू० ६, मधुरा-पि० २४८. दू० २७, २१४,

₹8, 80, 89. 84, 902, १०४, १०६, ११२, ११३ 118, 114, 118, 120. १२२, १३१, ४४८, ४४६, 859. मंदसोर-प॰ १, ३, ६४, ७२, १३, 84, 88. मऊ--प० १८८ मजड़ी, भाटों की -प॰ ११८. मक मैदाना-प० १८६, १८८ --सेावाराम की-प॰ २४३. मकराया--प० १५६. मकरोड़ा--प० १३७. मकली-- द् ० २४४. मकावल-प० ११७. ११८ मगराखवा-प० ११८. मगरा-प० ११७, ११८. मगरोप--प० ४३. मगल वाहण-द् ० ३६०. मछ्जी शहर-प० ४८ मछवाजा-द् ३६१. मदूर्य-प० ४७. मडाज--द् ० २४६.

मडार-प ११७,

मगोहरा-प० ११८.

मतोड़ा-- दू० ३६४.

मत्स्य-प० २३१.

मढ़ली, लबेरे की --दु० ३६७.

२६१, ३४२, ४४८, ४४६.

सञ्जरी—द् ० ३४६.

सदारहा—प० ४, ६.

सदारा या सदारिया—प० ७७

सदासर—द् ० २८२.

सनी पहाड़ी—द् ० ४४६.

सने।हरपुर—द् ० ६, ३३, ४४.

समया वाहया—द् ० ३६७.

समया—द् ० २६१

सर्माड्—दे ०—"मारवाड़"।

सरोठ—द् ० २६, ३६, २६१, २८७,

३४८, ३६०, ३७०,

मलकासर---द्० ४४४. मलार की पाइरी-दू० ४१६. मलारग-प॰ ६. दू॰ १४७. मलिकपुर—दू० १७. महनाल-देव-"भैनाल"। महत्तांखा--प० १७१. महसिया-द् ३६. महाजन-दू० ३४६, महानाल-दे०-"मैनाल"। महिराजाणा-प० २४१. मही-प० ३४, ८६. दू० ८८, १७०. महुवा--प० ६४. मह्—प० १०१, १०२, १०३. मह खीची-प॰ १०१. महेला--- द् ० ४२२. महेवा-द्• ८१, ८२, ८३, ८८, **१६, १२८, १६७, ४२३, ४२४,** 

४२६. महेसरी चीवा करमसी की--प० महोबा---प० २२२. दू० २१०. माँगणी-- वू० ४६१ माँगरोल-द् ० ४६० मीगला--द्० ३६९. माँगलोद--दू० ४ मीचाल---प० ११८. माँडग-प० २१४, २४४, २४४. मौडग्रसर-दू० ३६२ माँडणी-प० ११८. मौडपुरा--प० २१७. माँडळगढ़—प० ३, ६, ६, २३, ३४, ४१, ७२, ७७, ११८, ३१८. दू० १७, १०६, ४८१. मींडवा---प० ११६, १८०. हू० ३८७, ४०६, ४०६. मडिवाहा—प० ११७, ११८. माँडव्यपुर-दे०-"मंडोर"। माँडहडगढ़—दू० ४८१. मौडहा-दू० १३३. मौडाल-दू० ३१७, ३७७. मींडावरा—दू० ४२४. माँडावा—दू० १४७. माँडाहड़ी-प॰ ११८. मीडाही--द् ० २४७. मॉब्ट्—प० २६, ४१, ४२, ४३, ४६, ४८, ४४, ७८, ८६, ६३, ६७,

६६, १००, १०७, १०८, २३६.

To 91, 90%, 990, 999, ११न, १२०. महिवाहा-प० ११८. माहिडिहाई--द्० २४६. महिला, भीतर का-प० १८३. माकडा-प॰ . ६. माचण-प० ४. साचेडी-प० २३२. माञ्ज गांव-प० ६. माछला-प० ४०. माछेली-प० ४८. सारपाण-प० ११६. माइ-द्० २६६, २७०. माडली-प० ११६. मास्कताव-प० १८०. द० ४१४. 894. माण्कियावास-द्० ३८६, ४२४. मार्गावी-द् ४११, ४१४. माथका—दु० ४६३. मादडी-प० २४७. माद्तिया-दू० ४३४. मानपूर-प० १, ३, ११७. मामाकुंड--प० ३६. मायथी-दू० २४६. सारली--प० १०३. मारवाड्-प॰ १, ३, ४८, १०८,

१३४, १३६, १३८, १४६, ૧૪૪, ૧૪૬, ૧૪૭, ૧૬૬, ३२६, ३३२, ३४८, ३४२, ૩૪૭. ૪૪૬. मारेल--प० ११७. मारोट-हें - 'मरोट''। मालागीव-प० ११७, १३०. मानियावास -- द० ४७१. मालपुरा-प० ३, ४, ७०, ७४, २९६. टू॰ १६, २४. मालवा-प० ४८, ४०, ४४, ७७, इस, १०४, १२०, १६०, १८६, १६६, २२०, २२१, २२१, २३३, २४४, २४६. टू० ४३, ૧૫૪, ૨૭૪, ૪૨૬, ૪૪૨, 388. मालागड़ो-द्० २४६. मालावास-प॰ ११६. मालिया-दृ० ४७०. मालीगड़ा - दू० २७६. साल्हण-प० ४. माहिष्मती-दू० ४४८. माहोली-प० ४६, १४४. मिरजापुर-द्० २१०. मिर्या का गुढ़ा-प० ११४. मिलसिया खेड़ो-प० ६८. मिल्की श्रमिरामपुर-प० ३०२. १२४, १३६, १४४, १७६, मिसर—दृ० २४४. २२२, २२८, २२६, २३१, २३३, २३४, २४९, २४६, मींड्रावाड्रा—प० ११८. २४३. दू० ४४०, ४८, १०६, मीठिडिया—दू० ३४३, ३७३.

मीतासर-दृ० ६६. मीनमाल-इ० ६४. मीमच-दे०-"नीमच"। मीराग्य-प० ११७. सुँगथला--प० ११७, १३७. मुंगाह - दू० २४६. मुंजपुर--द् ७ ४६२. मुंड खसील-प० ४७. मुँधियाङ्—-दू० २३४, २३४. सुकुंदपुरा-प० २१६. सुदरड़ा-प० ११७. सुद्गगिरि—दे • — ''मूँ गेर''। मुलतान-प० २४२. दू० ६४, २६७, ३१६, ३१७, ३४३, ३४४, ३४६, ३४८, ३७०, ३७८, ४४४, ४४६, ४४७ मुहार---दू० २४७. मुहारादासी--दू० २४६. म् गथला—दे०—''मुँगथला''। मूँ गेर या मुद्गगिरि -प॰ २२६. मुँडेई-प० ११८. म् डेलाई-- द्० २६४, ३७७. मुठली--द् ० २४७. मूणवद-प० ११८. मूखावत-दू० ३४७. मूली---दू० ४६२. मूसावज-प० १३७. मुसी-गडि्या---प० १. मेञ्जूश्रा---प० २४३. मेड्--द् ६.

मेडतक (मेड्ता)-प० २२८. मेड्ता-प० ३, ११, २०, ११, ६६, ७३, १८०, २२६, २३६, ।२४४, २४४. टु० १३, २४, ३८, १४२, १४३,१६४, १४७, १६०, १६१, १६२, १६३, १६४, १६६. २१८, २७४, ३६७,३७३, ३७८, ३८४, ३८६, ३८८, ३६४,३६७, ३६८, ४०३,४०८, ४२३, ४२४, ४३४. —्(मेडंतक)—प० २२८. मेड़ा-प० १३७, १=३. मेदपाट-प० ७, १७, ४१, ४०. मेदसर--द् ० ४४३. मेयारा, देवा का--दृ० ३१७. मेरवाड़ा बड़ा--प० ७, ८. मेरारी--हू० ३५३. मेरियावास-प० २३८. मेलूरी-दू० ३४३. मेवडा--प० ११६ मेवड्रासर--द् ० ३४७. मेवरा---दू० ३६२, ३६४. मेवल-प० ४, ७. मेवाङ्—प० ४, ४, ७, १०, ११, १४, १७, २४, ३१, ४०, ४१, ४२, ४३, ४६, ४४, ४६, ७१, ७२, ७६, ७६, द्वरे, द्वरे, ६३, १२४, १२४, १२८,१८६,१६४, १६४, १६६, २१७, २२२, २३७. दृ० १०म, ११६, १६०, १३१

328, 348, 366, 348,359, ३८४, ३८८, ४६७, ४७१. मेवात--प॰ ७, ८ मेलांगरी-प॰ ११७ मेहगड़ा-प० १७६, १८० मेहली-प० १७८. मेहवा—प० १८३, २२३, २२४, २४८, २४०. ४० ६४, ६६, ६७, ६८, ७०, ७१, ७२, ७३, ७४, ७६, ७७, ७८, ८०, १८२, २६६, ३१६, ३१७, ३२७,

859. मेहाकार--द् ३७०, ३७३. मेहाजबहर--दू० ३२२. मैनाज-प० ४०, १०४, १७४, १८६. यागोपगिरि-टू० ४ मैमसर--द् ० ३४८. मैहर--द् २७६. मोकरड़ा-प० ११७. मोकलनही-द् ४१८, मोकलाइत-दू० २४६. मोख्य कराडिया-प० ६४. मोखड़ा--प० ११६ मोखरी, मोखेरी-इ० ३४०, ४०१. मोजाबाद-दे०-''मैजाबाद''। मोटासण-प० ११६, १२४. मोटासर--दू० २७७, ३४६. मोटेलाई---द् ० ३६०. मोडपुरा-प० १०३. मोडा-प० ११७.

मोडी--प॰ ६६, २४४, २६०. मोड़ो मूलवाणी-दू०। १२८. मोरथला--प० ११६. मोरदा--प० २४१. मोरवो -- दू० २१८, ४४०, ४६१, १४६२. मोरियोंवाला-दृ० ३६०. मोरोली-प० ११८. मोलेला-प० ६८. मोलेसरी-प० ११६ मोहनमंदिर-प० ४७. मोहनी-द् २१२. मोहारी-द् ११. રૂર્ણ, રૂપ્ટર, રૂપ્ટલ, રૂદ્દર, मोही--प० ३, ६. मैाजाबाद-दू० १, २८, १४७. य

> रॅगाईसर—दू० ४४४, रडोद श्रासरी—दू० ३६२. रगार्थभार-प० ३, ४८, ४०, ४३, €0, 90**€, 99**0, 999, 9€0, १६१, १६७,२००, २१८, २३१. हु० १७, १८, १४७, ४८३. रतलाम-प० ६३, १८२. रत्नपुर-प० ६, ७३, ७४. रबड़ेता--प० २४४, २६०. रबीरा--दू० २४६. रबाई शिया--दू० ४११. रवाई---प० ११७ रहवाड्ग-प् १३४.

राह्ण-प० २=.

राकड्वा-दू० २=२.

राखाणा-प० १७७.

राजकोट-दू० ४४०.

राजगढ़-प० २४६.

राजगियावाम-दू० ३६७

राजग-दू० ४.

राजगर-प० १६.

राजपीपला-प० =६. दू० २४४.

राजपुर-प० ७६, २१=, २६२.

राजवाई की तलाई-दू० ३१३,

राजसबेदा—दू० ४६२. राजा का जगनेर—प० ४. राजासर—दू० २०६, ३४६. राजोड़ा—प० ११६. राजोर या राजपुर—प० २३२. दू० ४४, ३६७.

राठ — दू० २११.

राठ के। दमिया— प० ११.

राठासण — प० ६.

राड्घरा— द० ३४१.

राडवाँरा — प० ११ म.

राणकवाड़ा — ११७

राण की तलाई — दू० ३४४.

राणपुर — प० ३, ४, ३६, ३६, २२म,

२४४, ४६२ रागासर—दू० ४४४. रागाहल—दू० ३४६ रागी—प० २४४.

राणीवाळा---द्र० ३४६. रागौरी--दू० ३४७. रागोहर, रायमळवाली-कृ॰ ३१६. रातबेरै---प० २३२. राताकाट-प० २३४, २३४. राधनपुर---प० २३३. रामकोहरिया--द् ७ ४२३. रामगढ़-प० १०२, १८६. द्० २६. रामहावास-द् ७ ४१४, ४२२. रामपुरा-प० १, ६, ७२, ६४, ६७, **₹**5, 900. रामपोल-दृ० ३६६. रामसर, लूड़ी-द् १४७. रामसिंह की श्राजरी--प॰ ११७. रामसैग-प॰ १२८, १२६, १३०, २३३. रामा का पाडीव-प॰ ११८. —का बाटेरा—प० ११७. रामावास-द्॰ ३६७. रायग---दू० ३७८. रायधगा---द् ० ४७०, रायधगपुर--प० २३३. रायपुर---कू० २८, १६८, ४७२. रायपुरिया--प० ११८. रायमजवाळा ताजाब---दू॰ ३०७. रायमलवाली--दू० २७७. रायमजवाली राणोर-दू० ३७३. रायमा—प० १७८.

रायसेन---प० ४१.

राव का तालाब-द् ३१३.

राविषयाण-दू० ४२३. रावतसर---दू० २४६, ४४४. रावर--प० २६. रास-दू० १६८. रासा—दू० ३७७. रासे का गुढ़ा—दू० ३६३. राहंग--प० ४. शहड़ीत का पातरा-दू० २७६ राहिण--प० ६६. रिड़ी---दू० २४७. रियामनसर—द्० ३३६, ३३६, ३७५. रिग्री-प० १६८, १८६. रिवाद्गी--प० ११७ रींछड़ी-प० ११६. रीछेड वाघेारे-प॰ ४. रीडिया---दू० २४६. रीवाँ—दू० २८. रीविया---प० ११६. रीवी-पः ११८. रुयोचा—दे०—"रूय"। **रुद्रमाल प्रासाद—प० २०७.** रूँदिया—दू० ३६८ रूँ दिया कूवा--प० १७६. रूत्रीध--प० ५७. रूप--प॰ ३०, २३०, २३४, २३६. हू० १२२, १३०. रूगकोट-प० २३४. रूगवाय--प० २३४. रूपनगर--प० ४४. तू० ४३७. रूपरास-प० १.

रूपावास—प० १८०. रेतला---दू० १८२. रेयाँ---दू० १८, १४४. रेवाड़ी---दू० २६, ३४, ३७, ३८ रेवासा---द्र० ३४. रेळवन---प० १०२. रैयो--प० २१६. रेाजेड्--प० ११८. रोहरावा---दू० ३१७ रोहगा, श्रोयसाँ का--- द्र० ४०७ रोहिद्या-प० ११७. रोहिसी--दू० ४४३. रेाहितासगढ़—दू० ४, ४८२ रोहिलगढ़—दू० ४⊏१ राहीसी--प० २४४. राहुवा---प० ११८. रोहेचा---प० १७८ रोहेदा--प० ४, ६. ल लंका---दू० २७६. वाकड्वास - प० ५७. **ज**क्ली जंगल—द् ० २६९० बखनाती-दू० ३१६. ळखमेर—प० ११६.

ज्ञावजी या ज्ञाखाहोजी—प॰ ६, ४७. ज्ञाबासर—दू॰ ४१७. ज्ञाबा—दू० २६. छ्जीह—दू० २१६. ङ्मगान—दू० ४४६. खवाइण—प०१.
खवाणगढ़—प०१,६,१८ बालसेट—दू०२८.
खवेरा—प०१७१.दू०३८७,३६१, बालाणा—दू०४२२,
३६२,३६३,३६४,४०६, ळाबावर—दू०३४६.
४२२,४२३,४२४. बास—प०११८,२१
खवेरेका प्रवा—दू०४०४. बास म्णावद—प०२
खवेरेकी वासणी—दू०३६१,३६६, बाहैार—प०२००. ह

—की महली—दू० ३१७.
छहर हूँ गरी—प० १८१लागच—प० ६४.
लाबियाँ—१६४, ११८.
लाकड़वाला—प० ३६०
लाखड़ी—दू० २१४, २१६, २२०.
लाखासर—दू० ३६०, ३७८
लाखाहोली या छाखावली—प० ६,

४७.

काखेट—प० ४७.

काखेरी—प० ११०, ११२.

काखेरी, गाँड़ीं की—प० १०१.

काखेटा—प० ४१.

काज—प० ११६.

काठी—द्० ३२३, ४४६.

काठीवाला—द० ४६०.

काठी हरमाचर—द० ४६१.

काडण्य—प० १म६, १६०.

काणेला—द० २४६, २४६.

ताघडिया-दृ० २०३. ी

लाप मंडाराठी--दू० २७६. बालसाट-द् २८. बाबागा---दू० ४२२, ४२३. बास-प० ११८, २१७ तास मूखावद-प० २१७. बाहौर-प० २००. द्० ४, ३००, इ⊏६, ४४६, ४४७. बिखमीवास-प० ११८. लीकड़ा---द्र० ३४३. लीखमंडी दसोर-प० १. लुड़ली—दू० ३=७. **जुदवा—-दू० २**४६, २७१, **२७२**, ४३८, ४४७, ४८२. लूभासर---प० २४१. लूड़ी रामसर---दू० ३४७. लुखावाडा--प॰ ७८. लूगी नदी--प० १७२. दू० १२६, 849. लुगोई--दु० २८२. लुयोदरी--दृ० ३४२. लोखारा---द्र० २७६. लोगरपुर--दू० २१२. लोटागा--प॰ ११७. लोटीवाड़ा-प०्री १८. लोठोधा-प० ६०. लोड़ेला--प० ११७. लोधरी-प॰ ११७. बोलटा--प० २४३. क्षेत्रावायस-दू० ३१८.

बोाबियाणा—दू० ३४०, ४४६. बेावा—र्दू० ४४६. बेाहडी, हर राजा की—दू० ३४६. बेाहवेगढ़—दू० ४८२. बेाहसींग—प० ४, ६८. बेाहावट—दृ० ३६७, ४०१ बेाहियाणा—प० १२४, १२४,

#### व

वंसरोट-प० २१७. वंसहीगढ़---दू० ४८२. वग--प० ११८. वज जीपर पहाड़—दू० २४१. वस्स--प० २३१. वर---दू० २७६. वरजीग-दे०--''बरजीग''। वरसिंहसर-प० २४४. वराह—दू० २७६. वर्माण-प० १३०. वत्तसीसर—दू० ३४३. वबहुगा-प० ११८• वह्न मंडल-प० २२६ द्० ४४४. वसाद्-दे॰--'बसाद्''। वहगरी—दे०—"बहेंगरी"। बहद्दवे---द्० ३४२. वहदड़ा---द्० ३४७. वहत्तवा--प० २२३ वाखबवाळा—दू० ३४७. वाबावास-प० १७४. वाघे।रा---प० ४,

वाचाहड्--प० ११८. वाचेल-प० ११८. वासनाइया-दू० २१६. वाटला--प० २४४. वाधार-ए० १३४. वाप-- वू० ३४६. वाय-प० १६८ दू० ४४१. वारागसी-प॰ १११. वारू छाहिया-दू० ३१४. वाल डीडवार्ये-दू० २६०. वाला-प० १०३, १७७. दू० ४१८, 828. वालेसर---द्र० ३६२. वाव, भाटी दलपत की-दू० ३४७. वास-प० १८३. वासडोसा—प० ११६. वासगापी-द् ० २४६, २४६. वासगी, चामूँ की-दू० ४११. — छवेरे की—दू० ३६१, ३६६, ३8७. —हिगोला की—दू० ४२३. वाहतखंड, गुजराँवाजी—दृ० ४२६. विंध्याचल-प्र २००. तू० २१० विंध्यावली—दे०—"बींकोली"। —मैनाब वीजोबियां—प० १०४. विंध्येलखंड—दू० २१०. विकु केाहर-दू० ३७४, ३६३ ₹₹8. विकुंपुर--- दू० २८२, ३२१, ३४७ ३४३, ३४४, ३४६, ३४७;

देश्य, ३६०, ३६१, ३६२, बेहलवा--प २२३. ३६३, ३६४, ३६६, ३६७, ३७४, ३७७, ४०६, ४३६.

विक्रमपुर--- दू० ३४६, ३४६. विज्ञारा-दृ० ३४४. विजयनगर-प्रवेध हु० ४५०. विजयराय सर-दु॰ २७१. विदर्भ-प॰ २३१. विनायक की हुँगरी-प॰ १८६, विभोग--प० ११७. विमल वसही-प॰ २२१. विस्मग्वाह—दु० ३४६. विराणी--द् ० ३३४. विसाइण रामपुरा-द् ४१४. वीकमपुर या विक्रमपुर---दू० ३४६. वीकूँ--प॰ २४६. वीठगोक-दे०-"बीठगोक"। चीठिया-प० ११६. चीनाचास--दृ० ४२२. वीरपुरा---प० २०१. वीरमगाँव-द् २१८, ४६१, ४६३. वीरसमुद्र-दू० २१४. वीरसरा---द् ० ४०४. वीराणी-द् ४०६. बृंदावन — दू० १४. वेराई---द्र० ४२६. वेरावस--द् ० ३८६. वेराही श्रासा का थाना-द् १११. चेहदा---प० ११६.

वैगण-द् ० २४३. व्यात्र पछी-प् २१६.

शत्रुं जय-प॰ २११, तू० ४१६. शत्रु जय नहीं —दू० २४१. शमसाबाद--दू० ४८३. शाहजादाबाद कगाबीर--प० ७७. शाहजहानाबाद कपासग्य—प० ७७. शाहपुरा-प० ७२. तृ० ३८, २०६. शिखरगढ़—दू० ३२. शिव की बाड़ी-दु० ३४४. शिव ब्रह्म-द् ० ७. शेखावाटी--प० १६६, शेखासर—दु० ३४६. श्याम—दे०—'सोम नदी" श्रोनगर—( श्रजमेर )—प० ४६ द्० १५४. श्रीमार-प० १८६. स

संमादा--प० १८०. संतन बाव-प० १६०. संबेराई--दू० ४०४. संमेख-दे०-''समेख''। सकर-प० ११८. सकरगढ़--प॰ २१८. सकरसर-दू० ३०६. सकराया-प० १४६, १४६. सजडाज-द्० २४६. सजना--द् ० ३३४.

सणवाड्--प० ६४ सतापुर-पर ११८. सतिग्राहो-द् ११३. सतिहारी---द्० ३५३, सतोही--द् ० ३२३. सथाणा--प० ४४, २१8. द् ₹88. सदागढ़--दू० ३४६, सपहर—दु० २४६. समंद--प॰ २४०. समदङ्खी-प० १७६. समदङ्ग---द्र० २७६. समदोला--द् ० ३८४. समावली-प॰ १८०. तू० ४००. समियाणा--इ० ३७० समीचा-प॰ ४ समूगढ़—हु० ४६२. समूजा--प० १८१. समेळ—प० १४४. दू० १४८, १४६. --खापसा--प० १. सम्मा—दू० ४४०. सरिग्ये-प० २४४. सरग्रुवा पहाड़ी—प० ४. सरनपुर--द्र० ३६०, ३६७. सरसती गाँव--दू० ३१८. सरस्वती नदी-प० २१२, २२१. सरेचाँ--प॰ ६६. सरोत्तरा-प० १३०. सबाखा वासी-दू० ६७. सबभनपुर-दू० ४४७.

सर्लूबर-प० १,३,४,६, ६६,७३. सवराङ्—ह्० ४०४, सवालख-दृ० ३६. सहरा--द् ० २१२. सहस्रितिंग सरोवर-दू० २७४. साँखली—द् २७६. साँगण-द० २४८. सीगानेर--द्० ४, २४, २६, सौगोत-प० १०२. साँचोर-प० ११८, १७१, १७२, 198, 198,199,195, 151, १८३. हु० २०८. साँड्वा---द्र० ४४६. सातरवाङ्ग--प० ११८. सांतत्त्रतुर—दू० २१⊏, ४६६. साँतलमेर—द्० १४३, १४४, ३२१, ३२६, ४३७. साँधागा—प० १८३. सींभर-प० १०४, १६६, १८४, १६८. दूर १, १०, १६, २१, 28, 908 सीवत कुँआ--दू॰ ४०४, ४०६ ४१४, ४२२ साँवलता—दू० ३८८, ४२६. सावबवाड़ा--प० ११८. सापुरा-प० ४. साकद्हा---प० ११६. साख् किशनसिंहोत-दू० ४४१. सागवाहा-प० ११७. साजनारा--द्र २७६.

साजीत—दू० २८२. साम्मवा---दू० २८६. साठ का पथग---प० ११८. साडड़ा-प० ११७. सारापुर-प० ११८. सातसेग्-प० ११८. सातवाडा---प० ११८. साधागा--द्० ३३४. सादश्री---प० ३, ४, ६६, ७७, ६४. सादड़ी, कुंडल की-प॰ ३४. —गंगादास की—प० ४, ८. —मालों की-प० १३, १८ —तेजमाल की— प० १३ --- बद्धी---प० ४३. सादियाहेडा-प० ११६. साधीसर--प॰ २४२. सापत्नी--द् ० २४६ सापा---प० १८१. साबरीज---द् ० ४०१. सामाई---द्र० २३६, सामियाँ--प० १०४. सामियाणा—हू० ४३७. सामूई---द्० २४४. सामोत--दू० १६. सायरे का घाटा--प० ३. सारंगपुर---प० १८६. सारगा-प० १. सारगोशवर--प• ११८. साल-प० ११८. साजहरा--प० ६८.

सालेट-मालेट---दू० ६. सालेडी--द् ० ६०. सावदा--द् ० ३२४. सावडाज काबियाठडा—हु० ४१४. सावंत कुँश्रा-दे०-''सावत कुँश्रा''। सावरला--- ढू० ४१७ सावा--- १० २४५. सासग्-प० ११६. साहरियागा--प० १७८. साहळवा-द्० २७६. साहला---दू० ३८६ साहवे के तलाव-दू० २०६. साहिलगढ़---द् ० ४८१. साहेक्क---द्र० ४४४. सिंगला--द् ० ३६२. सिंघगोता—५० ११७. सिंघाइ--प० ४. दू० ७१. सिंघावासणी - दू० ४२३. सिंडिमन-दू० २४४. सिंध-प० ३४, १०२, १०३, १४४, १६६, २३१, २३२. दू० ५०, २०७, २३६, २४०, २४५, २४४, २४६, २६२, २६६, २६७,२७०, २७१, २७६, ३२१, ३२४, ३२८, ३२६, ३४६,३६०, ४४४, ४४७, ४८२. सिंधलवाटी-प॰ ३७. वू॰ १३४. सिंधु नद्-प० ७. दू० ४४६, ४४८. सिंधुवन--- दू० २४४. सिंहगणा—दू० २७६.

सिंहथली--दू० २६४, २७०. सिंहळवाड़ा—प॰ १७२, सिगड्या-प० ६. सिगला-प॰ ६४. सियावाङ्।--प० ११७. सिद्धपुर---प० २११, २१२, २२१. सिद्धमुख-दू० २०३. सिनगारी-प० १६४. सियलारा-दृ० २४७. सियागा-प० १३० सियारमा-प० ४७. सिरंगसर--द् ० ४४१. सिरड्-प० २४३. दू० ३६२. सिरड वासिया-दृ० ३७६. सिर्णवा--प० १२१. सिरवा—दू० २८१. सिरवाज--दू० २१२, २१४. सिरवाङ्।--प० ४. सिरहङ्---द्० ३४६, ३७४. ---बड़ी---दू० ३४७. सिराया-प० १७८, १८०. सिरूणवा पहाड़ी--प० १२३. सिरोह्यी-प० ११८. सिरोही-प॰ १, ३, ४, ४, ४४, ७८, सीरेाड़ी-प॰ ११७, ११८. मर, ११७, ११८, ११**१,** १२१, सीरेखी दंगडीरा—प० ११८. १२३, १२४,१२६, १२८, १२६. १३०, १३१, १३२, १३४, १३७, १३८, १४६, १४७, १६७, १८२, २०८, २१७, २२१, २४७. दू० ,१४८, १६८, सीह्य वाड़ा-प० ११७.

२८०, ३१७, ४११, ४२२ ४८१. सिवराटी—प० ११**८**. सिवाणी--दू० २०२ सिवाना-प० १४२, १४३, १७८ १७६, १८०, २४४ दूर १६१ ४०८, ४१७, ४१८, ४२२ ४२३, ४८३. सिहारा--द् ० ४०८. सीकर---दू० ६, ११. सीकरी-प० ४७. दू० १७. सीकरी पीलेखाल-दू० ४७२. सीमोतरा-प० ११६. सीत बुहाई गीव-द् ७४३. सीतहड़ाई-दू० २४७, २४६. सीतहळ--दू० २४६, २४६. सीताहर-दू० १४६१. सीथुर--प० १०८. सीप---दू० २२२. सीबेरी--प० ११७. सीयल--दु० २४७. सीराङ्-प० ४. सीलवनी---दू० २११ सीबोाई--प० ११८. सीसोदा गाँव--प० १३, १७, १८ 89, 904,

१७३, १७४, १७८, २७१

सीहराया--प० १७८. सीहत्तवा—दू० ३३६. सीहा—दू० ४. सीहाग्या--प० १८३. दू० ३७२. सीहार---दू० ४०३. ,सीहोर-प० २११. दू० ,४४६. 'सु<sup>•</sup>डब—दू० ४७२. सुत्राली---प० ६४. सुगालिया--प० १७७, १७६. सुग्गार-प० ७२. सुनाह्यी--प० ४. सुरतपुरा--प० ११७. सुरतागपुरा-प० ११७. ्सुरोठ--दू० २०. सुवर्ण गिरि या सेानगिर (जाबीर) -पo १४२. सुहड्खा--प० ११८ सुहराग्री खेड़ा--दू० २०३. सुहागपुरा--प० ६३. सिँघा पहाङ्—प० १४३. 🔻 सुजारा—दू० ३६०. सूजेवा, बाँमणी का-दू० ३२३. सूर-प० ११८. स्रजवासगी—द्० ३८७, ४०१. सूरपुर—ह्० ४७, ४१८. सूर सागर-प० १०३. सूरसेन-प० १८७. सुराकर--- दू० ३२४. सूराचंद--प० १७२, १७४, २४३, 548.

सुराया--दू० ४१४, ४२४. सुरासर--द् ० ३५६. सेडगपुर--दू० ४४६. सेमारी ताल्लुक-प० ३. सेरवा-प० ११७. सेर वासर—दू० ३४३. सेढे। छख---दू० २०८. सेतरावा---द्० १२६. सेता--- दृ० ३२६. सेताराई--दू० २७७. सेरड़ा--- दू० २०४. सेराया-दू० ३८६. सेलेटी--दू० ४४६. सेळावट—दू० २४७. सेवंतरी गाँव--प० ४६, २१७. सेवटा वास-दू० ४०३. सेवड़ा-- दू० ३४६, ३४७. सेवना---प० ६३ सेवाड़ी--प० ४, ११८. सेसूत्री-प॰ ११६. सेहरा—प० ११८. सेहत्तवाड़ा--प० ११७. सेंधव---प० २३१. सेंसा---प० ६, सैगा-प० १८२, १८३. सोजत-प० ३, ३१, ६४, ७६, १८१, २४६. हू० ६३, १०४, १०५, १४६, १४७, 188, 220, ३३३, ३३७, ३६८, ४०१, 808

४२३, ४२४. सोमोवो--कु २४६. सोढ़ाराम की मज-दू० २१३. स्रोनगिर ( जालौर )--प० १४२. सोनाणी-प० ११६. सीनासर-- दू० ३५३ सोनेही--प० १६७. सोम नदी-प० १, ८६. स्रोमनाथ-प० १०४, २२०. दू० 241. सोमेश्वर—दृ० ४. सोयला—द् ० ४०४. सोरठ-प० १३१. १४४, २२१. दू० ४८, २२४, २२८, २४६, २४०, २६४, २७०, ३३६, ४३४, ४४६, ४६०.

सोत सम्मा—प० ११८ सोतावास—प० ११६. सोतियाई—दू० २४८. सोवायिया—दू० ३७३. सोहड्—प० ६, ११८. सोहाया—दू० २७८. सीरों घाट—प० १४६.

ह

हंसबहाला—प० ७२. हंसार—प० १६६. हट हटारा—दू० २७६. हडुपा—दू० २७३. हड़ेड—द्० २५६.

हर्णवितया-प० ११८. हयादरा--प० १९७. हताणु काट--दृ० २४६. हथगापुर—दू० ४८२. हथूँडिया—दृ० ३१७. हदारा बासजक-द् २८२. हनुमानगढ़-द् ० २०४. हमीरगढ---प० २२, ६४. हमीरपुरा-प० ७७, ११७. हरठाया--प० १८०. हरदेसर--- दू० ४४६, हरभम जाल--प• २४३ हरभूसर-प० २४१. हरमाङा--प० ४८, ४३. हरराज की लोहड़ी---द्र० ३४६. हरिगढ़--प० १०३. हलदी घाटी---प० ६१, १६४, हलवद---दू० २१८, ४३७, ४६०, ४६१, ४६२, ४६३, ४६४, ४६४, ४६७, ४६६, ४७०, 809. हत्तोद्र-दे०-"हलवद्"। हवेली मोकीली-प० ७६ हाँसी-प० १६६. तू० २०४ हाजीवास-प० ६४. हाड़ोती-प० १०१, १४२. दूर 892. हाथळ--प० ११६. हापासर—प० १०४, २७७, ३४६.

३७३, े

हाबुर—दू० २४६. हालार—दू० ४६०. हाली वाड़ा--प॰ ११८. हिंगोल--दू० २७६. हि गोला की वासणी - दू० ४२३. हुयरा-प० ६. ' हि डोजा-प० १०४, १३४. हिरमत्तगढ़—दू० ४८२ हिसार-प॰ ११६ दू० २०६. हेमराज सर-दू० ३४३.

हीमा--दू० ३६३. हीरादेसर-प० १८०. दू ४४०१ हुजासी--दू० २४६. हुणगाँव--प॰ १७६. हुर्मुज—दू० २४०. हेठमठी—प० ११८.